Incided Lucherry Spring Co. 7.

34

individu individua of a semetopia,

Sanskrib Academy

Bydomind-7

# STATE MUSEUM, LUCKNOW

Acc. No.

Book No.

891.2 \$15/2



MALKRISHI & BOOK Co.



## क्षेमेन्द्रलघुकाव्यसङ्ग्रहः

उस्मानियाविश्वविद्यालयसंस्कृतविभागाध्यक्षेण

## डा० आर्येन्द्रशर्मणा

तथा

विद्यारत्नविरुद्भाजा ई. व्ही. व्ही. राघवावायेंण, एम्.ए.; काव्यतीर्थ-साहित्यालङ्कारोपाधिमता द. गो. पाध्ये. बी.ए. इत्यनेन च सम्पादित:



हैदराबादनगरे उस्मानियाविश्वविद्यालयस्थ-संस्कृतपरिषदा

प्रकाशित:

पथमं संस्करणम् १९६१ All copyrights reserved.

First Edition: 1961,

Price. Rs. 15.00.

Introduction Printed at the Sanskrit Academy Press (Osmania University Press, Hyderabad.)

The text and appendixes printed at the Loka vijaya Press, Gowliguda, Hyderabad.

## MINOR WORKS OF KSEMENDRA

General Editor.
Dr. Āryendra Sharma
Head of the Department of Sanskrit
Osmania University, Hyderabad.

Edited by Vidyāratna E. V. V. Rāghavāchārya, M.A. &

> D. G. Padhye, B. A. Kāvyatīrth, Sāhityālankāra, Editors, Sanskrit Academy.



The Sanskrit Academy Osmania University, Hyderabad-7.



## **ABBREVIATIONS**

| अ.श.        | अमस्शतकम्           | (P. O. B. A. 1959)              |
|-------------|---------------------|---------------------------------|
| उ. रा.      | उत्तररामचरितम्      | of Bhavabhuti (Kane's edition   |
|             |                     | 1915)                           |
|             | कर्पूरमंजरी         | of Rajasekhara (N.S.P. 1949)    |
| काद. प्र.   | कादम्बरी प्रस्तावना | (Bana's kādambarī. P. O. B. A.  |
|             |                     | 1935)                           |
|             | - काव्यमाला गुच्छाः | ?. ?. Y. Y. E. (N. S. P.)       |
| <b>क</b> .  | किरातार्जुनीयम्     | of Bhāravi (N.S.P. 1954)        |
| कु. सं.     | कुमारसंभवम्         | of Kālidās (N.S.P. 1955)        |
| च. व.       | चतुर्वर्गसंग्रहः    | of Ksmendra (Present edition)   |
| जा. ह.      | जानकीहरणम्          | of Kumāradāsa (Nandaragikar's   |
| _           |                     | edition)                        |
| दू.         | दूनांगदम्           | N. S. P. K. M. No. 28.          |
| ध्वन्या.    | ध्वन्यालोक          | of Ananda Vardhana (N.S.P.)     |
| प्र. पा.    | प्रचण्डपाण्डवम्     | of Rājaśekhara (N.S.P. 1949)    |
| वा. रा.     | बालरामायणम्         | of Rājaśekhara                  |
| भ. श.       | भल्लटशतकम्          | (Kāvyamālā Gutcha IV. N.S.P.    |
| -           |                     | 1937)                           |
| म. भा.      | महाभारतम्           | (Vavilla edition 1932)          |
| मा. मा.     | मालतीमाधवम्         | of Bhavabhūti (N.S.P. 1936)     |
| मेघ.        | मेघदूतम्            | of Kālidāṣa (De's edition 1955) |
| ₹.          | रघुवंशम्            | of Kālidāsa (N.S.P. 1929)       |
| रत्ना.      | रत्नावली            | of Shri Harsha (N.S.P. 1938)    |
| वि. उ.      | विक्रमोर्वशीयम्     | of Kālidāsa (N.S.P.)            |
| वि. शा.     | विद्धशालभञ्जिका     | of Rājšekhara (Arte's edition   |
| <b>A</b> -: | 20.                 | 1886)                           |
| वे. सं.     | वेणीसंहारम्         | of Bhaṭṭa Nārayaṇa (N.S.P.)     |
| सु. सं.     | सुभाषितसंग्रह       | edited by Kosambi (1948)        |
| सू. श.      | सूर्यशतकम्          | of Mayūra (N.S.P. 1940)         |
| से. ब.      | सेतुबन्धः           | of Pravarasena (N.S.P. 1935)    |
|             |                     |                                 |



## अनुक्रमणिका

|    | Introduction.           |     | १-३२    |
|----|-------------------------|-----|---------|
| ₹. | स्तुतयः                 |     | १-८     |
|    | (१) दशावतारस्तुतिः      | ષ   |         |
|    | (२) वाल्मीकिप्रशंसा     | ৬   |         |
|    | (३) व्यासाष्टकस्तोत्रम् | ۷٠  |         |
| ٦. | साहित्यम्—              |     | ९-११६   |
|    | (१) औचित्यविचारचर्चा    | ११  |         |
|    | (२) कविकण्ठाभरणम्       | ६३  |         |
|    | (३) सुवृत्ततिलकम्       | ८५  |         |
| ₹. | नीतय:—                  |     | ११७-२१६ |
|    | (१) चतुर्वर्गसङग्रहः    | ११९ |         |
|    | (२) चारुचर्या           | १३५ |         |
|    | (३) दर्पदलनम्           | १४५ |         |
| ,  | (४) सेव्यसेवकोपदेशः     | २०७ |         |
| 8. | उपहासाः—                |     | २१७-३४६ |
|    | (१) कलाविलासः           | २१९ |         |
|    | (२) देशोपदेशः           | २७३ |         |
|    | (३) नर्ममाला            | ₽०७ |         |
| ч. | शृङ्गारः—               |     | ३४७-४१६ |
|    | (१) समयमातृकाः—         | ३४९ |         |

| ξ. | आत्मवृत्तम्   |                                              |     | 8 50-077 |
|----|---------------|----------------------------------------------|-----|----------|
|    | (8)           | दशावतारचरितोपसंहारस्थम्                      | ४१९ |          |
|    |               | बृहत्कथामञ्जरीस्थम्                          | 850 |          |
|    |               | भारतमञ्जरीस्थम्                              | ४२१ |          |
|    |               | रामायणमञ्जरीस्थम्                            | ४२२ |          |
| ७. | परिशिष्टार्वि | न <del></del>                                |     | ४२३-५९५  |
|    | (१)           | रलोकसूची .                                   | ४२५ |          |
|    |               | क्षेमेन्द्रनिर्दिष्टा ग्रन्थकाराः ग्रन्थाश्च | ४८७ |          |
|    | (३)           | क्षेमेन्द्रोदाहृताः स्वग्रन्थाः श्लोकाश्च    | ४९७ |          |
|    |               | क्षेमेन्द्रस्य अनिरिष्टग्रन्थश्लोक सूची      |     |          |
|    |               | शब्दसङ्ग्रहः                                 | ५०३ |          |
|    | (६)           | शुद्धिपत्रकम्                                | ५९३ |          |
|    |               |                                              |     |          |

## Introduction

#### 1. Date of Ksemendra

The tenth and the eleventh centuries of the Christian Era are marked by almost unprecedented activity in the field of Sanskrit literary criticism. Some of the most eminent scholars and authors flourished during this period, especially in Kashmir and Malva; Abhinavagupta, Mammaṭa, Kuntaka, Mahimabhaṭṭa, Dhanañjaya, Dhanika, Halāyudha, Bhoja and others.

Kṣemendra belongs to this period. He was a protege of King Ananta of Kashmir (reign 1028-'63)¹ and of his son and successor King Kalaśa (1063-1089)². He completed his Bṛhatkathāmanjarī in 1037³, Samayamātṛkā in 1050⁴, Baudhāvadānakalpalatā in 1052⁵ in 1061⁵ and Dasāvatāracarita in 1066⁻. He states in the Bṛ. K.M., that he studied poetics at the feet of Abhinavaguptapāda⁵, whose literary activity falls between 990 and 1020⁵. Kṣemendra may, therefore, be assigned roughly to the first quarter of the 11th century and his literary career to the 2nd and 3rd quarters of the 11th century¹ゥ.

2. Vide V. 5 (p. 164) at the end of Daśāvatāra C.

Dr. Suryakanta's Ksemendra Studies, pp. 11.
 Vide V. 2 in the Appendix to S.M. (p.415) and 23 at B.O.R.I., Poona 1936.

5. Verse 16 of Somendra's Introduction to B.A.K.L.

6. Vide Colophon to the A.V.C. (p. 40 of Vol. XII of D.C. of the Govt. MSS).

7. Vide verse 5 in the concluding portion of Daśāvatāra c. (p. 164).

8. Vide verse 37 in the concluding portion of Br. K. M., (p. 620).

9. Kane, History of Poetics, p. LXXI.

10. Kane, Intro., p. XCIX.

<sup>1.</sup> Last verse (5) of A.V.C., last verse of K.K.A. and V. 40 in S.V.T. (Ch. III).

### 2. Ksemendra's Ancestry etc.

Kṣemendra was the son of Prakāśendra¹ who was a staunch Śaivite, very wealthy and a liberal patron of the Brahmanas: he is said to have spent three crores on Devas, Bhūdevas and Mathas. Kṣemendra was thus born with a silver spoon in his mouth. He studied under Gaṅgakopādhyāya, Abhinavagupta and Somācārya. He says that he was a pupil of सवंमनीिष This has been variously interpreted: as a proper name, as an epithet of Gañgakopādhyāya and as a reference to all the eminent scholars under whom Kṣemendra has studied.

Like his teacher Abhinavagupta, who had studied under 20 different scholars, Kṣemendra too might have studied under a number of reputed scholars of his time. Abhinavagupta had as many as 1200 pupils of which Kṣemendra was one.'. Ksemendra himself was a teacher to kings and princes². At the suggestion of Sajjanānda³, Kṣemendra had, with the help of Vīryabhadra (an authority on Budhism), composed 107 chapters of Baudha A. K. Latā. Chapter 108 was later added by his son, Somendra. Sūryaśrī was a scribe under Kṣemendra. Rāmayaśas⁴ was a friend of Kṣemendra, at whose request he had composed several works.

<sup>1.</sup> Prakāsendra's greatness, lavish liberality etc. are described in V. 2 at the end (p. 164) of Dasāvatāra c, and in VV 3-5 at the end of Bhāratamañjarī (pp. 849-850).

<sup>2.</sup> E.g. Rājaputra (Lakshmaṇāditya one of whose VV was cited by Kṣemendra in the K.K.A. (p. 83).

<sup>3. &#</sup>x27;Ksemendra Studies', p. 17.

<sup>4.</sup> Vide V. 39 of the Appendix to Br. K.M., (p. 620).

Kṣemendra was a great admirer of Vyāsa. He summarised the Mahābhārata in his Bhāratamañjarī, and acquired the title Vyāsadāsa. He inherited devotion for Śiva from his father, a Paramamāheshwar and also from Abhinavagupta (who has written a number of works on Saivism). Late in life he came under the influence of Somapāda¹, and eminent Vaiṣṇava scholar, and adhered to Vaisnavism for life. His Daśāvatāra C. appears to have been written in the spirit of a true Vaisnava.

#### 3. Name-sakes of Ksemendra

- 1. Kṣemendra, the author of Hastijanaprakāśa, and the son of Yaduśarmā of Gujerat.
- 2. Kṣemerāja of Kashmir, a pupil of Abhinavagupta and a fellow student of our Kṣemendra. Kṣemarāja was a profound scholar in Kashmir. Saivism with a good number of works, like commentary on Sivasūtras and on Abhinavagupta's Paramārthasāra, to his credit. Dr. Peterson and after him Sir A. Stein, at first thought that Kṣemerāja and our Kṣemendra were identical. Subsequently Dr. Peterson corrected his view.

It is to be noted that Kṣemendra in almost all his works uses 'Vyāsadāsa' as his alias, while Kṣemerāja always gives his simple as 'Kṣemerāja.' Kṣemarāja was the grand-son (Pautra) of Varāhagupta, while Kṣemendra was the grand-son of Nimnāśaya. (See Dr. K. C. Pandey's Abhinavagupta: a Historical & Philosophical Study, Banaras, 1935, pp. 153-56).

<sup>1.</sup> Vide V. 39 of the Appendix to Br. K.M. p. 620.

- 3. Kṣemendra, the author of Ekasṛnga (printed in 1901 at Leipzig, edited by H. Franeke). This author also is perhaps different from our Kṣemendra, but the question is still open.
  - 4. Ksemendra, the author of Spandasandoha.
  - 5. Kşemendra, the author of Sāmbāpancāśikā.
  - 6. (Arya) Kṣemiśwara, the author of the well-known play, Caṇḍa-Kauśika.

## 4. Ksemendra's Popularity in the Literary world.

Kṣemendra was a well-known figure in the literary circle of his time. He was the Guru of princes and kings. Beginning with Jalhana (13th century) down to the present day he has been popular with Sanskrit anthologists. No important Sanskrit anthology has ignored the works of Kṣemendra. At least thirteen anthologies, three of which are in MSS. have cited numerous vv. of Kṣemendra.

During the last quarter of the 19th century, the Nirnayasāgara Press, Bombay, published...... minor works of Ksemendra in their K.M. Gucchakas and five works in the Kāvyamālā Series, thus giving a wide publicity to his writings. The B.I. of Calcutta published Ksemendra's Baudhāvadāna-Kalpalatā with a Tibetan version in two volumes-between 1888-1918. Ksemendra's fame also reached Europe in the Eighties of the last century. His Kavikanthabharana was translated into German by Prof. Schonberg and published in 1884, even before the 1st Ed. of the original was published by the N. S. Press, in 1887. At least nine works of Ksemendra have been translated into six Indian Languages and two European languages. This is an index to the popularity of Ksemendra, not only in his own country, but in the West as well,

## 5. Kșemendra as a scholar and literary critic.

Kṣemendra was a polymath and a prolific writer. Besides a number of descriptive, narrative, didactive and satiric poems, he also wrote several works on Poetics, Metrics, Poetic discipline and Erotics and versified abstracts of the Rāmāyana, the Mahābhārata. Guṇādhya's Bṛhatkathā, the Buddhist Avadānas, Bana's Kādambarī and Vātsyayāna's Kāmasūtra. He was a versatile genius, an accomplished savant, a methodical writer and an impartial critic. He practised all that he preached to the prospective poet and writer and achieved an enviable poetic flavour and literary skill.

He thus occupies a unique place in Sanskrit Literature on account of his varied writings and his vast literary output. In this respect he has no compeers in the wide range of Sanskrit Literature except, perhaps king Bhoja and Hemacandra.

#### 6. Ksemendra as a humourist and a witty writer.

Ksemendra was an adept in gladdening the hearts of his readers by his delightful humour and pungent wit. Humour is the rose and wit is the thorn. A humourous remark is enjoyed even by a person against whom it was passed, while a wit pricks the person at whom it was intended.

In Kalāvilāsa (IX 9), Kṣemendra says that the vendor of medicines with his head bald as a copper vessel guarantees that the medicine in his hand is an infallible cure for baldness and finds purchasers, though no one questions his own baldness.

The poor and ignorant astrologer with the help of his paraphernalia is able to calculate the exact time when the star Viśākhā approaches the Moon, though blissfully unaware of his lady indulging in the company of a variety of lovers, behind his back (Kalāvilāsa-IX. 6).

A bad or inefficient doctor administers his quack medicines to his credulous patients and thus experimenting kills a thousand patients and in the end is declared great success. (Kalā V. XI. 14).

The old man marries a youthful damsel and to rejuvenate himself partakes of highly efficacious medicines. Thanks to one of her admirers, by chance his young wife brings forth a child which is suspected by all to be natural. All near and dear and the neighbouring ladies are invited for the festivity at child-birth. All the ladies present admire the unusual strength of the dotard husband with sarcastic smiles. They sing a song about this wonder:—

"Withcred and leafless tree doth yield unexpected fruit in the field."

(Desopadesa VII. 25).

A palmist examines the palm of a young lady from a high family and says that the line of prosperity in her palm is very thick and long, indicating her excessive prosperity, while her husband is fickle-minded. He thus satisfied himself by squeezing her palm, delicate as a lotus. (Kalā v. IX. 16).

#### 7. Ksemendra as a Satirist.

Satire is a composition, in which is employed sarcasm, or irony, ridicule in denouncing, exposing

or deriding vice, folly, foibles, or evils of any kind; it is a lampoon on individuals for the ostensible purpose of exposing and discouraging vice or folly. Satire has been deftly utilised by three well-known writers, Dandin, Somadeva & Ksemendra in Sanskrit with the pious motive of reforming the administrative machinery and the degenerating anti-social elements in the country.

Kṣemendra used political and social satire effetively. Of his works Kalāvilāsa, Darpadalana, Deśopadeśa, Narmamālā and Samayamātṛkā are replete with poignant satire.

The motive of the poet in composing these works is edification rather than entertainment. He states more than once that 'his satire is not merely for the sake of satire, but for the sake of social reform and cultural regeneration.' At the commencement and conclusion of Desopadesa, Ksemendra begs to be pardoned for using uncivil or impolite language on his part or because of his fault-finding nature, but because of his earnest anxiety to see that the people disentangle themselves from unlawful occupations, ignoble manners and anti-social customs. He was quite aware of the utility of humour, rather than the satirical or sarcastic language in imparting discipline in morals to raw youths with hot blood. Ksemendra saw around him in Kashmir the depraved condition of society and he was urged with a keen desire to reclaim it according to his lights. With this end in view he utilised sarcastic ridicule or satire of men, manners, customs and occupations. Endowed with an eagle-eye he could easily detect the malady under(with) which the society was He was not a misanthrope and his criticism or satire was not altogether destructive. He detected hypocrisy, sham and loopholes in society. He brings them out prominently and ridicules them.

Kṣemendra's Cārucaryā, Caturvargasañgraha, Canto X of the Kalāvilāsa and Sevyasevakopadeśa may be perused for the remedies prescribed by Kṣemendra, to purge the society of its evils or ailments.

Some of the works of Ksemendra are replete with graphic caricatures of an extensive cross-section of the society around him. He was endowed with a rare and comprehensive social out-look(vision) which discloses his intimate contact with the people all and sundry. Hence his vivid 'depiction of the multifarious facts' of the contemporary society in Kashmir is both precise and effective e.g. "The unscrupulous bunglings of the Kayastha bureaucracy, the sad plight of the common folk, the clever pranks of a grabbling money-lender; the unrelenting malevolence of a closefisted hoarder; the peevish arrogance of an upstart scholar, the voluptuous ventures of a misguided student, the reckless preoccupations of a vain comptuary; the ludicrous hankering of a senile husband; the ostentatious piety of an orthodox brahman; the facile credulity of a victim of medical, literary and musical quacks and others like the hookwinking astrologer... The Kayastha, in various forms, held the Kashmir of his day in the grip and vitiated the social life into a sordid existence. The merciless exploitation to which the common people were subjected by this all-devouring tyrant must have been appalling, indeed, and Ksemendra effectively voiced the injured feelings of his age in his spirited verse.

#### Ksemendra's Works.

Kşemendra wrote some forty works. Of these eighteen are available and already published. Seventeen works are yet to be recovered. They are known mainly from references and citations in his works

available to us. The present collection contains the following eleven works:—

(1) Auchityavichāra-carcā; (2) Kavikaṇṭhā-bharaṇa; (3) Suvṛtta Tilak dealing with Sāhitya (Rhetoric); (4) Caturvarga Sañgraha; (3) Cārucaryā; (6) Darpadalana; (7) Sevyasevakopadeśa: Describe Niti. (8) Kalāvilāsa (9) Deśapadeśa; (10) Narmamālā and (11) Samayamatṛkā deal with ricucude and satire.

These are described in detail in section (c) below.

The seven major works of Ksemendra available and already published are as follows:—

- 1. The Baudhāvadāna Kalpalatā published in two volumes in the B.I. Series, Calcutta between 1888-1918. This work is also known as Bodhisattvāvadānakalpalatā. This is again printed in 1958 in the Mithila Series.
- B. K. L. is a collection of Jataka stories or legends of Bodhisattva or Gautamabuddha or Śākyasimha. It consists of 108 chapters called Pallavas as appropriate to the name Kalpalatā; 107 chapters are written by Kṣemendra, the last chapter being added by his son in order to make the number auspicious. This work was completed in 1052 A.D.
- 2. The Bhāratamañjarī published in the Kāvyamālā Series as No. 18. This is the only printed edition, though three pervans with notes and translations were published for the University students. The complete work is in 19 parvans with Harivamsā as a supplement. It has a total of 10692 verses.

- 3. Bṛhatkathāmañjarī published in the K. M. Series as No. 83. It has 18 lambakas with an upasamhāra and a parišiṣṭa. The whole work contains 7639 verses. This is one of the three epitomes of Gunādhya's prākrit work Bṛhatkathā; the other two being the Kathāsaritsāgara of Śomadeva-a contemporary of Kṣemendra, and Bṛhatkathā śloka Sañgraha of Buddhaswāmin (c. 900 A.D.).
- 4. Daśāvatāracaritam published in the K. M. Series as No. 26. It has ten chapters with 1764 verses.
- 5. Nītikalapataru (No. 1 of "P. G. & Research Department Series of the B.O.R.I. Poona. Critically edited for the first time by Dr. V. P. Mahajan, 1956). This is a work on Rājanīti in 138 chapters called Kusumas.
- 6. Rāmāyaṇamañjarī (Kavyamala Series No. 83); a summary of Vālmīki's Rāmāyaṇa. It is in 7 Kāṇḍas and contains 6186 verses.
- 7. Lokaprakaśa published in Shetha Devachanda Labhai Jain Pustakodhāra Series Vol. 65. Bombay, 1926. This is a Lexicon. Dr. Buhler states it to be a genuine work of Kṣemendra. It contains a vast amount of miscellaneous information on the daily life of the Hindus; forms of hundees and letters of exchange bonds; Titles of most Kashmirian officials and a list of paraganas into which Kashmir was partitioned.

## B. Works yet to be published.

The following seventeen works are known mainly from Ksemendra's own citations:—

1. Amṛtataranga— a minor poem or Laghukavya dealing with the churning of the milky ocean by Devas and Pūrvadevas.

- 2. Avatārasāra—probably a minor poem describing some great king, perhaps his own patron king Ananta.
- 3. Citrabhārata—A play based on the Mahā-bhārata.
- 4. Kanakajānakī—Most probably a play based on the story of Rama after his return from the exile.
- 5. Kavikarnikā—a work on poetics and is mentioned in the 2nd Introductory verse of Ksemendra's Aucitya-Vicārca Caraā (See Kane p. XCVIII).
- 6. Kşemendra-Prakaśa—The nature of this work is not known.
- 7. Lalitaratnamālā—a play based on the love story of Vatsarāya and Ratnavati (cf. Harśa Ratnāvali.)
- 8. Lāvaṇyavatī Kavya—a poem depicting the story of a courtesan Vāsantikā trying to seduce a Vedic scholar Atrivasu. Lāvaṇyavatī is probably the heroine of the poem, after whom, it was named.
- 9. Muktāvalī—a poem depicting the life of an ascetic.
- 10. Munimatamīmāmsā—a Kavya depicting the essence of the teachings of the great Sage Vyāsa, worshipped by Kṣemendra.
- 11. Nīti Kalpalatā—a didactic poem imparting moral instructions with ancedotes from the Rāmāyaṇa.
- 12. Nṛpavatī (Rājāvati)—a historical poem about the Dynasties of the Kashmir Kings. Known only through the remark in the Rājatarañgiņī.

- 13. Padya--Kādambarī—a Kavya epitomising Bāna's famous Kādambarī in verses.
- 14. Pavana--pancāśikā—a minor poem in 50 verses describing wind.
- 15. Śaśivamśa—probably a Mahā--Kvya depicting the stories of the rulers of the lunar dynasty.
- 16. Vātsyāyana-Sūtra-Sāra—an abstract of Vātsyāyana's Kāmasūtra.
- 17. Vinayavati—probably a poem based on some story from the Mahabharata.

#### C. Ksmendra's Works in the Present Text.

- 1. Aucitya-Vicāra-Carcā—This is perhaps the best known work of Kṣemendra. It consists of 38 Karikas. 5 concluding verses and 107 illustrative stanzas dealing with Auchitya (appropriateness in Literary composition). Of the illustrative stanzas thirty six or about one-third are from Kṣemendra's own works. As a judicious and impartial critic Kṣemendra cites his own verses both of Auchitya and Anauchitya. He does not hesitate to point out defects in the verses of even reputed authors like Amaruka, Kālidāsa, Bhavabūti, Bāna, Kumaradāsa, Māgha and Rājaśekhara. He has not even spared Bhaṭṭendurāja the Guru of his own Guru Abhinavagupta.
- In A. V. C. Ksemendra propounds the theory that appropriateness is verily the soul of poetry and in its comprehensive scope are merged the other important elements such as ध्वनि, रस, गुण, रीति, अलंकार, वकोन्ति.

The work is not divided into chapters. The first ten Karikas and their Vyākyas explain what is meant by Auchitya and what is its importance in poetry.

This is followed by a detailed discussion of Auchitya with reference to 27 topics such as word, sentence verb, adjective etc. Discussion regarding each of these begins with a Kārikā followed by explanation and one or two illustrative verses of earlier or contemporary poets with comments thereon. Frequently counter example is also quoted and commented upon.

Topics discussed are as follows: पद, वाक्य, प्रबन्ध, गुण, अलंकार, रस, कियापद, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, काल, देश, कुल, वत, तत्त्व, सत्त्व, अभिप्राय, स्वभाव, सारसंग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार, नाम, आशीर्वाद.

In the counter examples cited Ksemendra occasionally suggests amendments which may remove the flaw.

- 2. Kavi-kanthabhārana—This work has 5 chapters-Sandhis and Kārikās. This is an excellent guide in literary training to the prospective poet. Chapter. I has 24 Kārikās and 3 illustrative verses dealing with the acquisition of skill in the poetic art. Chapter II consists of 22 Kārikās and 9 illustrative verses. It deals with the instructions to one who has achieved mastery over speech. Chapter III deals with exposition of Poetic charm and contains only 3 Kārikās and 10 illustrations. Chapter IV deals with classification of merits and demerits. This classification is based on clarity of words, sense and aesthetic emotion. Chapter V deals with acquisition of culture. It has one introductory and three concluding verses with 28 illustrations.
- 3. Suvrttatilaka—This is an interesting work on metrics dealing with some important aspects of prosody untouched in any other work till that time, how a particular metre is embellished

or spoiled, which metre is to be used in a particular context or in evolving or evoking a particular Rasa etc.

The work is divided into three chapters called Vinyasas. The first is called Vṛṭṭavachana (choice of metres.). It contains 38 Kārikās with 26 illustrations; the second is known as गुणदोषवर्णन (exposition of merits and demerits) and contains 46 Kārikās with 47 illustrations. The Third known as वृत्तविनियोग (proper use of the various metres) contains 40 Kārikās and 16 illustrations. In this small work, he deals with 27 metres. He does not spare his own verses if they contain any blemish or flaw. The work though not comprehensive, is strikingly original, exhibiting fine critical acumen and wide experience of the author. He has tried to point out the excellences and flaws in each Chandas and to fix the usage of several metres as to how and when a particular metre is to be used.

The 27 metres are as follows:— अनुष्टुभ्, भुजंगशिशुमृत, दोधक, द्रुतविलम्बित, हरिणी, इंद्रवजा, कुमारललित, मन्दाकान्ता, मालिनी नर्कुटक, प्रह्मिणी, प्रमाणी, पृथ्वी, रथोद्धता, शालिनी, शार्चूलविक्रीडित, शिखरिणी, रलोक, स्प्रभरा, स्वागता, तनुमध्या, तोटक, चपजाति, उपेन्द्रवजा, विद्यन्माला, वंशस्य, वसन्ततिलक.

He states that अभिनन्द was adept in handling अनुष्टुम्. पाणिन in उपजाति; भारिब in वंशस्थ; रत्नाकर in वसन्तितलक, कालिदास in मन्दाक्रान्ता, and राजशेखर in शार्द् लिकिकीडित.

सुन्तितलक occupies an unique place among works on metres. In this work he has discussed for the first time the merits, flaws and proper usages of several metres. This difficult task has been very well accomplished by him. He was a pioneer in this type of work without any followers till today.

- 4. Caturvarga-Sañgrah—This is didatic poem in four cantoes consisting of 106 verses and describing the four पुरुषार्थेऽधर्म, अर्थ, काम and मोक्ष. The chapter on काम(love) is perfectly depicted.
- 5. Cārucaryā—This small poem contains 101 verses in अनुष्ट्रम् metre. It is didactic in nature. Its main purpose being instruction in law and polity and depicting as to how a house-holder should follow the daily routine in the most pleasant and attractive manner. The first half of each verse enunciates a moral maxim and the second half illustrates the truth thereof by means of some story found in one of the following classics—रामायण, महाभारत, हरिवंश, बृहत्कथा, कथा-सरित्सागर.
- 6. Darpadalana—This is a didactical and satirical poem consisting of 596 verses divided into 7 chapters called विचार. It is a denunciation of different types of human frailty. The human pride or arrogance is stated to be of seven varieties. These seven chapters are as follows:—
- 1. Noble descent of Birth, 2. Health, 3. Learning, 4. Beauty, 5. Valour, 6. Charity and 7. Austerities.

Each of these chapters deals with some appropriate general remarks about the genesis of the particular kind of pride and ends with a pertinent illustrative story wherein the proud hero of the chapter has a clear fall.

Though the didactic element is dominant and prominent, the irrepressible satirical element in the poet peeps out often and often.

- 7. Sevyasevakopadeśa—This work is a homely with shrewed reflections on the duties and responsibilities of the master and the servant. Planned with the pious motive of improving their mutual relations.
- Kalāvilāsa—This work containing 557 verses divided into 10 chapters, and is the master-piece of Ksemendra. In this the poet wields his weapon of satire with lesser coarseness but with greater sense of the comical element. This work describes at full length the treachery, the various deceptive arts of cheats, a quack doctor, harlots, traders, goldsmiths, singers, beggars and pretenders. He has illustrated each item by amusing tales and interesting anecdotes. The first chapter called the Dambhākhyāna gives a general survey of the several forms of deception and exponents. In the 2nd known as लोभवर्णन describes the origin of greed residing generally in various trades. The third chapter called the वेश्यावर्णन exposes the seductive nature of harlots; the fourth is कामनणेन; the fifth chapter called the कायस्थचरित is a satire exposing the unscrupulous कायस्य adept in crooked writing and proves the target of Ksemendra's special invective. The sixth named मदवर्णन denounces vanity ( मद ) or conceits. In this chapter the poet does not feel any compunction. In the 7th chapter the poet directs his pointed satire against the nomadic tribes of bards, singers, dancers and actors. The 8th chapter called सुवर्णकारवर्णन is also a satire against the goldsmiths who are are thieves and deft swindlers. The 9th chapter known नानाधृतंवर्णन depicts the various varieties roguery practised by the quack of a doctor, an astrologer and vendor of patent medicines, merchants etc. The tenth chapter called सकलकलावर्णन winds up the discourses and offers constructive advice as to the nature of the various arts, the pitfalls from which inexperienced youngsters should carefully guard themselves.

- Desopadesa—This work is in 8 chapters called Upadesha (lectures or instruction with 300 verses. In this work Ksemendra describes in detail the results of his eagle eved obervation of the unlawful occupation, ignoble customs and manners of his time and clime. The first chapter deals with the unscrupulous and dishonest villain. In the second are described the avaricious and tight fisted miser and his miserable. dirty and desolate habits. The third chapter describes the unprincipled and deceitful courtesan and her chief and deceptive tricks. The fourth chapter depicts a ruthless and crooked bawd collecting money by cheating innocent and credulous people. The fifth chapter describes a vita or an ostentacious voluptuary frequenting the houses of various prostitutes. sixth chapter describes the evil manners and vulgar behaviour of the students of Gauda, studying at the Vidyapithas in Kashmir. In the seventh chapter the author condemns mercilessly the accused marriage of an old hag with a young damsel. In the eighth chapter the daily life of all and sundry in Kashmir of those times is depicted. A poeticule, struggling with his shabby verses, a bragging alchemist, the quack. The Nirguta with a bag of rice under his armpit and the scribe with his hand and face besmeared with drops of ink.
- 10. The Narmamālā:—This work has three chapters called the Parihasas or jokes. This work is akin to Deśopadeśa in plan, method and theme. The style is fluent and forcible, simple and humourous. Replete with jokes and sharp satires it is intended to be a source of recreation to the Good and learned. In this work, the author mercilessly condemns the villainous administration of the former Kāyastha Cabinet and gives a sound warning to his contemporaries who were in power under King Ananta not to tread in

their course of life and administration. It contains satirical pen-pictures, composed as they are in the best literary manner. The Kāyastha whose pen was his sword, monopolised all the key-positions in the State. All top officers were Kāyasthas. The first chapter deals with the mythological origin of the Kāyastha the public activities of the Kāyastha officers, their parasites and their enormities. The rest of the work describes in outlines the graphic picture of the depraved private life of a typical Kāyastha, his lassivious wife, the quack doctor, ignorant astrologer, budhist nun acting as a procuress, the barber surgeon and Saivaguru. The concluding verses of the work depict the miserable end of the Kāyastha who was a hypocrite without any virtue, throughout his life.

11. The Samayamātrkā--This work has 639 verses divided into 8 chapters. This work is one of the finest of among the compositions of Ksemendra. It is didactic in character. In this work the author describes the varied snares and traps of harlots. It describes the social life at the time of Prime Minister of Mahārāja Jayāpida. The first chapter describes how Kalāvatī, a prospective prostitute was introduced to an old bawd Kañkati, by a barber. In the 2nd chapter the barber relates amusing and humorous account of the rambles of Kankāli in Kashmir. Kankāli marries persons one after another, and becomes a widow of all of them. She follows many professions and at last becomes a procuress again. In the 3rd an elegant description of the incidents happening at the prostitutes in the evening is given. In the 4th chapter, Kankali meets Kalāvati and imparts to her detailed instructions. The 5th chapter gives 8 classes of lovers and 23 tricks to get rid of penniless lovers. The 6th chapter gives a beautiful description at the prostiture in the morning. The 7th and the 8th chapters describe how Kalavati

ensnares a young boy son of a merchant and cheats his parents.

Besides these the present volume contains 3 Stutis known as the दशानतारस्तुति; वाल्मीकिप्रशंसा and व्यासस्तुति culled out from his दशानतारचरित; रामायणमंजरी and भारतमंजरी in the beginning. In the end are added four autobiographical sketches from these three and the वृहत्कथामञ्जरी.

## Historical Notes on the writers cited by Kşemendra.

- 1. Abhinand:—Was the son of Bhaṭṭa Jayanta and the author of Yogavāsiṣṭhasāra and the Kādambarī Kathāsāra, a poetical epitome in 8 cantos of Bana's Kādambari. His skill excells in handling Anustubh. He belonged to 900-950 A.D.
  - 2. Amaruka:—He was the famous poet of Amaruśataka. He has been quoted by many writers on poetics. He is supposed to be the revere Sankarācārya. He is supposed to belong to the 7th century.
  - 3. Ānandavardhana:—He was a poet at the Court of Avantivarman of Kashmir (855-884 A.D.) along with Muktākaṇa, Sivaswāmi and Ratnākara. He was in fact the originator of Auchitya theory which was later elaborated and systematised by Kṣemendra.
  - 4. Āryabhaṭṭa:—He was a reputed astronoment and was born in 576 A.D. He was the author of Āryasiddhānta, Daśagītisūtra and Āryāśataka. Though a writer on scientific works he was like Bhāskarachārya and Lolimbaraya a fine poet as well.

- 5. Bāṇa:—the famour author of Kadambari and Harshacharita, seems to have composed the Kādambarī in verse as well, which work might have been lost even by the time of Kṣemendra. He belonged to the 7th century.
- 6. Bhallata was a poet of the Court of King Sañkarvarman of Kashmir (884-902 A.D.). He was obliged to lead a despicable life on account of the King's aversion to poets and scholars. He was the author of a didactic sataka containing anaypadesas which are very nice. The Bhallata sataka is printed in the Kāvyamāla Series No. IV.
- 7. Bhatrihari:—He was a famous poet and a grammarian. His Vākyapadīya is a well known work on Philosophy of Grammar. His subhāṣitatriśati is known to every Hindu either in the original or in translation. He is stated to have died in 651 A.D. by Itsing the Buddhist pilgrim.
- 8. Bhatrmentha was a neglected poet. He was patronised by king Mātrgupta of Kashmir. He was the author of Hayagrīvavadha. He is also known as Hastipaka. He was an adept in the use of Vakrokti.
- 9. Bhaṭṭanarāyaṇa was a famous play wright. His drama Veṇīsamhāra was often quoted in the works on poetics. The author is known as Niśānārāyaṇa. He belongs to the first half of the 7th century.
- 10. Bhaṭṭa Tauta was the Guru of Abhinavagupta. He was the author of Kāvyakautuka available in fragments of quotations, seems to be mostlly in verse. He belonged to the 10th century.

- 11. Bhṭṭaendurāja was the son of Bhūtirāja and grandson of Sanetika. He was the pupil of Mukulabhaṭṭa the poet at the Court of King Anantivarman of Kashmir. He belonged to the 9th century. Many of his verses are quoted in the anthologies.
- 12. Bhaṭṭi—was the author of Bhāṭṭikāvya also known as Rāvaṇavadha. He deliberately composed this Mahākāvya to illustrate the rules of grammar and rhetorics. He is supposed to have lived between 500-600 A.D.
- 13. Bhaṭṭodaya Simla—was one of the pupils of Kṣemendra. He might have been a Mahārāja. He was the author of two Mahākāvyas—Lalita Mahākāvya and Bhaktibhāvamahākāvya. He belongs to the 11th century.
- 14. Bhavabhūti—was the reputed author of the three dramas, the Mālatī-Madhāva, Uttararāmā-charita and the Mahāvīracharita. He was a protege of the Royal Poet Yashovarman. Bhavabuti is described to have a special liking for the Sikharinī metre. He belonged to the 8th century.
- 15. Bhaumaka—was the author of the Mahākāvya Rāvaṇarjunīya which illustrates the whole of Pāṇini's Aṣṭdhyāyī. He was famous in Kashmir and belongs to the 7th century A.D.
- 16. Bhāravi—was the reputed author of the Mahā-kavya, the Kirātārjunīya which was one of the fine mahākāvyas to be studied by Sanskrit students. His poetry is well known for sublimity of thought. He was fond of Vamśastha metre. He belongs to the 6th century.

- 17. Cakrapīla or Chalkra or Chakra—is stated to be the brother to Muktākaṇa, and patronised by King Avantivarman. He belonged to the 9th century.
- 18. Chandraka or Chandaka—was a poet at the Court of third Tunjīna of Kāshmir (319 A.D.). He was quoted by Abhinavagupta and Dhanika. He was mentioned as a Mahākavi in the Rājatarañginī and an incarnation of the great sage Kṛṣṇadwaipāyāna. He belonged to the 4th century.
- 19. Damodaragupta—was the minister and constant companion of Mahārāja Jayāpīda of Kashmir (779-813 A.D.). His treatise, the Kuṭṭanīmata is an interesting work on pornography. He is extensively quoted in anthologies and by poeticians. Kṣemendra was inspired by this work, and exclusively modelled his satires on the lines of Kuṭṭanīmata.
- 20. Dharmakirti—was a famous and neglected writer. He was a reputed Buddhist philosophical writer. He was the author of some 18 works on Buddhism. Dhadanta was a title of Dharmakirti. He belonged to the 7th century.
- 21. Dīpaka—is the most neglected poet. He was the author of a novel called Vinayawatī and is quoted in the anthologies.
- 22. Gandinaka—was a forgotten poet. Only one verse of his has been preserved by Ksemendra.
- 23. Gangaka—was one of the Teachers of Ksemendra. He belongs to the 11th century.
- 24. Gaudakumbhakāra—is identical with Abhinanda the author of Rāmacharita. The poet seems to be a potter by Caste.

- 25. Harşadeva—was the well known emperor who ruled North İndia (604-647 A.D.). He was a great scholar and a poet. Bāna, Mayūra, Mātañgadivākara and a host of other learned scholars adorned his Court. He was the author of three plays the Nāgananda, The Ratnāvalī and Priyadarśikā.
- 26. Iudrabhānu (Rissu) was described as the Sandhivigrahika of King Bhimasāhi of Udabhaṇḍapura in Gāndhara (Vide Rajat. VI. 178).
- 27. Kalaśa Mahārāja—was the son of Mahārāja Ananta and father of the royal Poet Harsha of Kashmir. Ksemendra was patronised by Kalaśa. Kalasha's valour and scholarship and liberality to the men of letters were very much praised. Vide Bilhaṇa (V. D. C. XIII. 56) and Kalhaṇa (TR. VII. 259). He belonged to the 11th century.
- 28. Kālidāsa—the well known poet and dramatist was highly praised by Kṣemendra for wielding the Mandākrāntā metre.
  - 29. Karpaṭika—is a forgotten poet of the 11th century.
  - 30. Kumaradāsa—is stated to have been born blind (Vide p. 12 Kāvyamīmamsā). He is supposed to be a king of Ceylon. His Mahākāvya, the Jāankīharaṇa in 20 cantos imitated Kalidasa in style and subject. Only 10 cantos of this kāvya have seen the light of the day till now.
  - 31. Rājaputra Laxmaṇāditya--was a pupil of Kṣe-mendra.
- 32. Bhatta Lattana—is an unknown poet. He might be a Kashmirian as can be surmised from his name.

- 33. Lāta Diṇḍīra—is also a forgotten poet to the world of scholars. The prefix Lāta to his name indicates that he belonged to Lāta or Gujerat.
- 34. Mayūra—was the father-in-law of Bāṇa and was at the Court of the Emperor Harṣavardhana. He lives in Sanskrit Literature just in virtue of of his Sūryaśataka alone. He belonged to the 7th century.
- 35. Māgha—was the son of Dattakasarvāśraya and grand-son of Suprabhadeva. He wrote only one mahākāvya, the Śiśupālavadha. He is assigned to 725-775 A. D.
- 36. Mālava Kuvalaya—was a forgotten poet. He must have lived earlier than 800 A.D. being quoted by Vamana in his Kāvyālankāra Sūtra Vṛtti 2-5.
- 37. Mālava Rudra—is a neglected poet. The prefix Mālava to his name indicates that he hailed from the country of Mālava. He belonged to the 9th century.
- 38. Mātrgupta—was a great but forgotten poet and a writer on Nātya and Sañgīta. He was the Court poet of Harṣa Vikramāditya who deputed him to ascend the throne of Kashmir after Hiraṇya. After the death of his patron he abdicated the throne and took ascetic orders. He patronised the eminent poet Bhatrmentha. He is very much quoted in anthologies.
- 39. Muktākaņa—was the elder brother of Rāma-kantha and Chakrapāla. He adorned the Court of the King Avantivarman. He belonged to the 9th century.
  - 40. Muktāpīda—was a prince of the Kākoṭaka

Dynasty of Kashmir. He was the son of Pratāpāditya and Narendraprabha. He was not only a scholar and a poet but also a patron of poets and scholars. He was a great devotee of Vishnu for whose glorification, he built 9 temples.

- 41. Bhaṭṭa Muktikalaśa—was the great grand father of Bilhaṇa. He was a devout sacrificer and a poet.
- 42. Pāṇini—the reputed author of the Aṣṭādhyāyī was the greatest grammarian in Sanskrit. He is also supposed to be a poet and to have written a kāvya called as Jāmbavatīvijāya or Pātālavijaya. This work is quoted in works on poetics and anthologies.
- 43. Parimala (Padmagupta) was known as Parimala Kālidāsa. He was a poet of the Court of King Munja of the Paramāra dynasty. He wrote the Mahākāvya, the Navasāhasankacharita in 18 cantos glorifying Munja and the Paramāra dynasty. He belonged to the 11th century-first half.
- 44. Parivrājaka—is familiar to the world in virtue of just one verse in A.V.C. v. 95.
- 45. Prabhākarabhaṭṭa—No information of this poet is available. Only one verse has been quoted in A. V. C. v. 60.
- 46. Pravarsena—was the famous author of the Prakrit kavya 'Setubandha or Rāvaṇavadha' in 15 cantos. Some of his verses are quoted in anthologies. According to Cunningham he is assigned to C. 432 A.D.
- 47. Ratanākara-was known as Vākyapati or Vājī-shwara. He was a protege of King Chipatta Jayāpīda

of Kashmir (832-844 A.D.). He wrote the Mahākāvya Haravijaya in 50 cantos. He was praised as a poet of vast learning and imagery. He was at the Court of Avantivarman of Kashmir. Kṣemendra says that he was fond of the Vasantatilaka metre.

- 48. Rajaśekhara—was the son of Durduka and Śilavatī. He hailed from Mahārāṣtra from a highly respected family of scholars and poets. He has stated that he was an incarnation of Vālmīki, Maṇṭha and Bhavabhūti. He wrote about 8 works. Kṣemendra says that Rājaśekhara excells in making the śārdūla metre dance. His date is 875-925 A.D.
- 49. Sāhila—is a forgotten poet. Only one verse of his is quoted by Kṣemendra.
- 50. Sivaswāmin—was a Kashmirian poet. He was during the reign of King Avantivarman of Kashmir (855-884 A.D.) and was probably a junior contemporary of Ratnākara. He wrote his poem Kāphīnābhyudaya in 20 cantos at the instance of his Buddhist preceptor Candramitra. This work is based on the story of Buddhist Avadana of Kāphīna. He however dedicates the poem to śiva which shows that he was not a Buddhist by religious profession. He is quoted in the Kāvyaprakāśa. This work was published in the Punjab University Oriental Publications No. 26, Lahore in 1937. He is said to have composed 7 Mahākāvyas and several dramas and eleven lacs of hymns in praise of śiva. He is very much quoted in anthologies.
- 51. Bhatta Shyāmala—was the Guru of Mahimabhatta who flourished between 1020-1050 A.D. He is the author of Bhanapadatādhitaka (published in 1922).

- 52. Tunjīna (Rāmaditya)—was a king of Kashmir. There were three kings of Kashmir bearing the name Tunjīna. Out of these Tunjina III, whose original name was Rāmāditya was a poet. He was the brother of Narendra II and was the son of Yudhiṣṭhira and Padmāvatī. His reign is depicted by Kalhaṇa in the Raj. Tar. 3.386-473.
- 53. Utpalarāja--was the same as Muñja of Dhāra, who ruled between 974-997 A. D. He was otherwise known as Vākapatirāja I, Śrīvallabha, Prthwīvallabha and Amoghavarṣa. He was the paternal uncle of the famous Bhoja. He was vanquished and beheaded by King Tailapa II, of the Chalukya dynasty of Kalyān. He was a great poet and patron of poets and men of letters. He is quoted in anthologies and works on poetics.
- 54. Varāhamihira—was a famous astrologer, astronomer and Mathematician of Ancient India. He was a voluminous writer and an expert versifier. He was the author of Bṛhatsamhitā, Bṛhat and Laghujātaka, Bṛhat and Swalpavivāhapatala and Yogāvatāra. He belonged to the 2nd half of the 6th century.
- 5.5 Vachaspati Bhaṭṭa—was a poet earlier than Dhanika, the commentator on Daśarūpaka. He was different from Vāchaspati Misra the Philosopher. He was quoted in anthologies.
- 56. Vāgbhaṭa—was a poet and also the writer of the poetical work, the Aṣṭāngahṛdaya, on medicine. He belonged to the 11th century.
- 57. Vidyānanda--No details of this poet are available. He is remembered only because of one verse in Kṣemendra's work. He is supposed to be a grammarian by Dr. Aufrecht in c.c. Vol. I.

- 58. Vīradeva—No information of this poet is available. Kṣemendra quotes a couple of verses of this poet which seem to be culled from the Mahiṣāsuramardinī stotra.
- 59. Vyāsa Bhagwān—He was the son of Parāśara who was the great-great grandson of Vasisṭha. He was the author of the Mahābhārata and a number of Puranas. Kṣemendra was a staunch devotee of this Vyāsa, about whom he has composed an aṣṭaka which is printed on p. 8 of the present volume. Kṣemendra summarised the Mahābhārata in the Bhāratamañjarī and got a title of Vyāsadāsa.
- 60. Yaśovarman—was a royal poet. He was the king of Kanoja and a patron of poets like Vākapatirāja and Bhavabhūti etc. He was defeated and killed by Muktāpāda Lalitāditya of Kashmir in about 750 A.D. He belonged to the 8th century. He is quoted in anthologies and works on poetics.

#### BIBLIOGRAPHY

The present edition of the Minor Works of Ksemendra published for the first time in a single volume is based upon the following printed editions. They are shown here in the same order as they are given in the work itself:—

- THE DAŚĀVATĀRA STUTI taken from the Daśāvataracharita printed and published by the Nirnaya Sāgara Press, Bombay, in the Kāvyamālā Series No. 26 in 1930.
- 2. THE VĀLMĪKI PRAŠAMSĀ taken from the Rāmāyaṇamanjari printed and published by the Nirnaya Sāgara Press, Bombay in the Kavyamala Series No. 83 in 1931.
- 3. THE VYĀSASTUTI taken from the Bhārata-mañjarī, printed and published by the Nirnaya Sagara Press, Bombay in the Kavyamala Series No. 65 in 1931.
- THE AUCHITYA VICHĀRACHARCHA printed and published by the Nirnaya Sagara Press, Bombay in the Kāvyamālā Guccha No. 1 in 1886.
- 5. THE KAVIKANŢHĀBHARANA printed and pubby the Nirnaya Sāgara Press, Bombay in the Kāvya mala Guccha No. 4
- 6. THE SUVRTTA TILAKA printed and published by Nirnaya Sagara Press, Bombay in the Kavyamālā Guccha No. 2 in 1932.
- THE CHATURVARGASAMGRAHA printed and published by the Nirnaya Sāgara Press, Bombay in the Kāvyamāla Gucchā No. 5 in 1937.

- 8. THE CHĀRUCHARYĀ printed and published by the Nirnaya Sagara Press, Bombay in the Kavyamala Guccha No. 2 in 1932.
- THE DARPADALANA printed and published by the Nirnaya Sagara Press, Bombay in the Kāvyamālā Guccha No. 6 in 1930.
- 10. THE SEVYASEVAKOPADEŚA printed and published by the Nirnaya Sāgara Press, Bombay in the Kāvyamālā Guccha No. 2 in 1932
- 11. THE KALĀVILĀSA printed and published by the Nirnaya Sāgara Press, Bombay in the Kāvyamālā Guccha No. 1 in 1886.
- 12. THE DEŚOPADEŚA and NARMAMĀLĀ printed and published byPunjab University.
- 13. THE SAMAYAMĀTŖKĀ printed and published by the Nirnaya Sāgara Press, Bombay in the Kavyamālā Series.
- 14. KṢEMENDRA'S BIOGRAPHICAL SKETCH culled from his works the Daśāvatāra Charita, The Rāmā-yaṇamānjari, the Bhāratamānjarī and the Brhat-kathāmanjari, all printed and published by the Nirnaya Sagara Press, Bombay.
- 15. THE AUCHITYA-VICHARA-CHARCHA, KAVI-KANTHABHARANA and SUVRTTA TILAKA printed and published by the Chowkhamba Series

Appendix 5 gives a list of words and compounds with their tentative meanings in English not recorded by any of the lexicons of Monier Williams, Apte and Schmidt so far. The verses quoted as illustrations are traced to the original sources, as far as possible and noted in the proper places. Suitable headings are given to

the different topics dealt with in the above works. The Kärikas and illustrations are shown in different types.

Shri A. G. Deval helped the editors in arranging the verse Index, for which they are thankful to him.

A. SHARMA
E. V. V. Raghavacharya
D. G. Padhye.

--:0:--



# क्षेमेन्द्रलघुकाव्यसंग्रहः

Minor Works of Ksemendra



१. स्तुतयः



## (१) दशावतारस्तुतिः

अशेषविश्ववंचित्र्यरचनारुचये नमः । मायागहनगूढाय नानारूपाय विष्णवे ॥१॥

देवः पायादपायात् त्रिभुवनभवनस्तम्भभूतः स युष्मा— नायुष्मान् यस्य भक्त्या प्रभवति पुरुषः स्वर्गमार्गेऽपवर्गे । मत्स्यः कूर्मो वराहः पुरुषहरिवपुर्वामनो जामदग्न्यः

काकुत्स्थः कंसहन्ता स च सुगतमुनिः किनामा च विष्णुः

॥ २॥

आदिमत्स्यः स जयताद् यः श्वासोच्छ्वासितैर्जलैः । गगने विदधेऽम्भोधि गगनं च महोदधौ ॥३॥

तं नमस्कुर्महे कूमं यः कवाटमसंकटम् । अतीतसर्वब्रह्माण्डमवशेषमिवावहत् ।।४।।

वराहं नौमि सानन्ता येनोतिक्षप्ता क्षितिः परम् । अधोधृतार्धच्छत्रेव तलस्थार्कातपासहा ॥५॥

जयाय नृहरिवोंऽस्तु दैत्योरःशोणितार्णवे । हारमौक्तिकगर्भास्ताश्चेरुर्यन्नखशुक्तयः ॥६॥

त्रिविक्रमोऽस्तु भूत्यै वः प्राग् लघ्वी मध्यमा ततः । यस्य पश्चादनन्ताभूत् सत्संगितिरिवाकृतिः ॥७॥ अभग्नं जामदग्न्यो वः प्रयच्छतु जयोदयम् । यत्कुठारकठोराग्नौ भूपालैः शलभायितम् ॥८॥

नौमि रामं रिपोश्चके यः काञ्चनिमैः शरैः। होमानलशिखारूढमिव वक्त्रवनं पुनः॥९॥

शौरिर्जयित कंसस्य जीवितप्रथमातिथिः । यद्चके चक्रदानेन बाणबाहुप्रतिग्रहम् ॥१०॥

यस्य सभूभ्रमाकम्पा माररामाः ससैनिकाः। चकुर्न रागं न द्वेषं स शान्त्यै सुगतोऽस्तु वः ॥११॥

स्वच्छन्दप्रोच्छलन्म्लेच्छंतिमिरोद्भेदसच्छवि:। कर्किविष्णुः प्रकाशाय प्रभानार्क इवास्तु य:॥१२॥

अवतारकथायुक्त्या भक्त्या भगवतो हरेः। श्रीव्यासदासः क्षेमेन्द्रः कुरुते सरसां **स्तुतिम्।**।१३।।

इति महाकविश्रीक्षेमेन्द्रविरचिते दशावतारचरिते दशावतारस्तुति: समाप्ता ॥ (१.१-१३)

## (२) वाल्मीकिप्रशंसा

ज्येष्ठो जयित वाल्मीकिः सर्गबन्धे प्रजापितः । यः सर्वहृदयालीनं काव्यं रामायणं व्यधात् ॥१॥

स्वच्छप्रवाहसुभगा मुनिमण्डलसेविता । यस्मात् स्वर्गादिवोत्पन्ना पुण्या प्राची सरस्वती ॥२॥

नुमः सर्वोपजीव्यं तं कवीनां चक्रवर्तिनम् । यस्येन्दुधवलैः इलौकैर्भूषिता भुवनत्रयी ॥३॥

स वः पुनातु वाल्मीकेः सूक्तामृतमहोदधिः । ओंकार इव वर्णानां कवीनां प्रथमो मुनिः ॥४॥

इति क्षेमेन्द्रविरिचतायां रामायणमञ्जयां वाल्मीकिप्रशंसा समाप्ता ॥ (पृ. १ क्लो २-४, पृ. ५०९, क्लो. २)

## (३) व्यासाष्ट्रकस्तोत्रम्

नमो ज्ञानानलशिखापुञ्जपिङ्गजटाभृते । कृष्णायाकृष्णमहसे कृष्णद्वैपायनाय ते ॥ १ ॥ नमस्तेजोमयश्मश्रुप्रभाशबलितितवषे । व्रक्तवागीश्वरीपद्मरजसेवोदितश्रिये ॥ २ ॥ नमः सन्ध्यासमाधाननिष्पीतरवितेजसे । त्रैलोक्यतिमिरोच्छेददीपप्रतिमचक्षुषे ॥ ३ ॥ नमः सहस्रशाखाय धर्मोपवनशाखिने । सत्त्वप्रतिष्ठापृष्पाय निर्वाणफलशालिने ॥ ४ ॥ नमः कृष्णाजिनजुषे बोधनन्दनवासिने । व्याप्तायेवालिजालेन पृण्यसौरभलिप्सया नमः शशिकलाकारब्रह्मसूत्रांशुशोभिने ॥ श्रिताय हंसकान्त्येव सम्पक्तिमलौकसः ॥ ६ ॥ नमो विद्यानदीपूर्णशास्त्राब्धिसकलेन्दवे। पीयूषरससाराय कविच्यापारवेधसे ॥ ७ ॥ नमः सत्यनिवासाय स्वविकाशविलासिने । व्यासाय धाम्ने तपसां संसारायासहारिणे ॥ ८ ॥

समाप्तमिदं भारतमञ्जरीस्थं व्यासाष्टकस्तोत्रम् कवेर्व्यासदासापरनाम्नः प्रकाशेन्द्रसूनोः क्षेमेन्द्रस्य ॥ (पृष्ठ ८५०, क्लो. १३–२०)

## २. साहित्यम्



## (१) औचित्यविचारचर्चा

कृतारिवञ्चने दृष्टियेंनाञ्जनमलीमसा।
अच्युताय नमस्तस्मै परमौचित्यकारिणे ॥ १॥
कृत्वापि काव्यालंकारां क्षेमेन्द्रः कविकणिकाम्।
तत्कलङ्कं विवेकं च विधाय विबुधिप्रयम् ॥२॥
औचित्यस्य चमत्कारकारिणक्चारुचर्वणे।
रसजीवितभूतस्य विचारं कुरुतेऽधुना॥३॥ (युग्मम्)
काव्यस्यालमलंकारैः कि मिथ्यागणितौर्गुणैः।
यस्य जीवितमौचित्यं विचिन्त्यापि न दृश्यते॥४॥
अलंकारास्त्वलंकारा गुणा एव गुणाः सदा।
औचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्॥५॥

परस्परोपकारकरुचिरशब्दार्थरूपस्य काव्यस्य उपमोत्प्रेक्षादयो ये प्रचुरालंकारास्ते कटककुण्डलकेयूरहारादिवद् अलंकारा एव, बाह्यशोभाहेतु-त्वात् । येऽपि काव्यगुणाः केचन तल्लक्षणिवचक्षणैः समाम्नाताः, तेऽपि श्रुतसत्यशीलादिवद् गुणा एव, आहार्यत्वात् । औचित्यं त्वग्रे वक्ष्यमाणलक्षणं स्थिरमिवनश्वरं जीवितं काव्यस्य, तेन विनाऽस्य गुणालंकारयुक्तस्याऽपि निर्जीवत्वात् । रसेन श्रुङ्गारादिना सिद्धस्य प्रसिद्धस्य काव्यस्य धातुवादरस-सिद्धस्येव तज्जीवितं स्थिरमित्यर्थः ।

उक्तार्थस्यैव विशेषमाह ---

उचितस्थानविन्यासादलंक्वतिरलकृंतिः । औचित्यादच्युता नित्यं भवन्त्येव गुणा गुणाः ।। ६ ।।

अलंकृतिरुचितस्थानविन्यासादलंकर्तुं क्षमा भवति, अन्यथा त्वलंकृति-व्यपदेशमेव न लभते । तद्वद् औचित्यादपरिच्युता गुणा गुणतामासादयन्ति, अन्यथा पुनरगुणा एव ।

यदाह —

१. कण्ठे मेखलया नितम्बफलके तारेण हारेण वा पाणौ नूपुरबन्धनेन चरणे केयूरपाशेन वा । शौर्येण प्रणते रिपौ करुणया नायान्ति के हास्यताम् औचित्येन विना रुचि प्रतनुते नालंकृतिर्नो गुणा: ॥

किं तदौचित्यमित्याह -

औचित्य म्

उचितं प्राहुराचार्याः सदृशं किल यस्य यत् । उचितस्य च यो भावस्तदौचित्यं प्रचक्षते ॥ ७॥

यत्किल यस्यानुरूपं तदुचितमुच्यते, तस्य भावमौचित्यं कथयन्ति ।

औचित्यप्रकाराः

अधुना सकलकाव्यशरीरजीवितभूतस्य औचित्यस्य प्राधान्येनोपलभ्यां स्थिति दर्शयितुमाह—

पदे वाक्ये प्रबन्धार्थे गुणेऽलंकरणे रसे।

7 8 0 10 11

कियायां कारके लिङ्गे वचने च विशेषणे।।८।।

12 18 14 15 16 17 उपसर्गे निपाते च काले देशे कुले व्रते । 18 19 20 21 22 तत्त्वे सत्त्वेऽप्यभिप्राये स्वभावे सारसंग्रहे ॥ ९॥

प्रतिभायामवस्थायां विचारे नाम्न्यथाशिषि । काव्यास्याङ्गेषु च प्राहुरौचित्यं व्यापि जीवितम् ॥ १०॥

एतेषु पदप्रभृतिषु स्थानेषु मर्मस्विव काव्यस्य सकलशरीरव्यापि जीवितमौचित्यं स्फुटत्वेन स्फुरदवभासते ।

१. पदौचित्यम्

तेषूदाहरणानि क्रमेण दर्शयितुमाह—

तिलकं बिभ्रती सूक्तिर्भात्येकमुचितं पदम् । चन्द्राननेव कस्तूरीकृतं श्यामेव चान्दनम् ॥ ११॥

एकमेवोचितं पदं तिलकायमानं बिभ्राणा सूक्तिः समुचितपरभाग-शोभातिशयेन रुचिरतामावहति ।

यथा परिमलस्य-

२. मग्नानि द्विषतां कुलानि समरे त्वत्खड्गधाराकुले नाथास्मिन्निति बन्दिवाचि बहुशो देव श्रुतायां पुरा । मुग्धा गुर्जरभूमिपालमहिषी प्रत्याशया पाथसः कान्तारे चिकता विमुञ्चित मुहुः पत्युः कृपाणे दृशौ ॥"

अत्र मुग्धापदेन अर्थे।चित्यचमत्कारकारिणा सूक्तिः शरदिन्दुवदनेव श्यामतिलकेन, श्यामेव शुभ्रविशेषकेण विभूषिता सकलकविकुलललामभूतां विच्छित्तिमातनोति ।

## न तु यथा धर्मकीर्तेः--

शावण्यद्रविणव्ययो न गणितः क्लेशो महान् स्वीकृतः
 स्वच्छन्दस्य सुखं जनस्य वसतिश्चन्ताज्वरो निर्मितः ।
 एषापि स्वयमेव तुल्यरमणाभावाद् वराकी हता
 कोऽर्थश्चेतिस वेधसा विनिहतस्तन्व्यास्तनुं तन्वता ।।

अत्र 'तन्व्याः' इति पदं केवलशब्दानुप्रासव्यसनितया निबद्धं न कांचिदर्थांचित्यचमत्कारकणिकामाविष्करोति । 'सुन्दर्याः' इत्यत्र पदमनुरूपं स्यान् । अन्यानि वा निरित्तशयरूपलावण्यव्यञ्जकानि । तन्वीपदं तु विरह-विधुररमणीजने प्रयुक्तमर्थांचित्यशोभां जनयति ।

#### यथा श्रीहर्षस्य ---

४. परिम्लानं पीनस्तनजधनसङ्गादुभयत—
स्तनोर्मध्यस्यान्तः परिमलनमप्राप्य हरितम् ।
इदं व्यस्तन्यासं श्लथभुजलताक्षेपवलनैः
कृशाङ्गचाः सन्तापं वदति बिसिनीपत्रशयनम् ।।
रत्नाः २. १३

अत्र सागरिकाया विरहावस्थासूचकम् 'कृशाङ्गचाः' इति पदं परम-मौचित्यं पुष्णाति ।

२. वाक्यीचित्यम्

वाक्यगतमौचित्यं दर्शयितुमाह —

औचित्यरचितं वाक्यं सततं संमतं सताम् । त्यागोदग्रमिवैश्वर्यं शीलोज्ज्वलमिव श्रुतम् ॥ १२॥

औचित्यरिचतं वाक्यं काव्यविवेकविचक्षणानामभिमततमम्।

## यथा मम विनयवल्ल्याम्--

- पे. देवो दयावान् विजयो जितात्मा यमौ मनःसंयममाननीयौ ।
   इति ब्रुवाणः स्वभुजं प्रमाण्टि यः कीचकाकालिककालदण्डम् ॥
- ६. धीरः स किर्मीरजटासुरारिः कुवेरशौर्यप्रशमोपदेष्टा । दृष्टो हिडिम्बादयितः कुरूणां पर्यन्तरेखागणनाकृतान्तः ॥ (युग्मम्)

अत्र भीमस्य भीमचरितोचितकीचकाकालिककालदण्डहिडिम्बादियता-दिभिः पदैरुन्निद्ररौद्ररसस्वरूपानुरूपो वाक्यार्थः सजीव इवावभासते ।

#### यथा वा राजशेखरस्य--

७. सम्बन्धी पुरुभूभुजां मनसिजन्यापारदीक्षागुरु—
गैं।राङ्गीवदनोपमापरिचितस्तारावधूवल्लभः ।
सद्योमार्जितदाक्षिणात्यतरुणीदन्तावदातद्युतिः
चन्द्रः सुन्दरि दृश्यतामयमितश्चण्डीशचूडामणिः ।
ं बा. रा. १०. ४१

अत्रापि चन्द्रमसः शृङ्गारान्तरङ्गैरनङ्गोद्दीपनैः पदैर्निर्वर्तितो वाक्यार्थः सदर्थाचित्यसामर्थ्येनात्यर्थमर्थनीयतां प्राप्तः ।

#### न तु यथास्यैव —

८. नाले शौर्यमहोत्पलस्य विपुले मेतौ सिमद्वारिधेः शश्वत्खड्गभुजङ्गचन्दनतरौ क्रीडोपधाने श्रियः। आलाने जयकुञ्जरस्य सुदृशां कन्दर्पदर्पे परं श्रीदुर्योधनदोष्णि विक्रमपरे लीनं जगन्नन्दतु ।।

प्र. पा. २. ११

अत्रातिशयपरकर्कशसोत्कर्षसुभटभुजस्तम्भस्यासमुचितेन कुवलयनाल-तुलाधिरोपणेन वाक्यार्थः सोपहासतयेव निबद्धः परिज्ञायते । ३. प्रबन्धार्थे।चित्यम्

प्रबन्धार्थें।चित्यं दर्शयितुमाह--

उचितार्थविशेषेण प्रबन्धार्थः प्रकाश्यते । गुणप्रभावभव्येन विभवेनेव सज्जनः ॥ १३॥

अम्लानप्रतिभाप्रकर्षोत्प्रेक्षितेन सकलप्रबन्धार्थाप्यायिपीयूषवर्षेण समु-चितार्थविशेषेण महाकाव्यं स्फुरदिव चमत्कारकारितामापद्यते ।

#### यथा कालिदासस्य--

९. जातं वंशे भुवनविदिते पुष्करावर्तकानां जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनः । तेनाथित्वं त्विय विधिवशाद् दूरबन्धुर्गतोऽहं याच्ञा मोघा वरमिधगुणे नाधमे लब्धकामा ।।

मेघदूतम्-६

अत्र अचेतनस्य चेतनाध्यारोपेण मेघस्य दौत्ययोग्यताधानाय प्रिथितपुष्करावर्तकपर्जन्यवंश्यत्वम् अमात्यप्रकृतिपुष्ठषत्वं च यदुपन्यस्तं तेन समस्तप्रबन्धस्य अभिधानतोत्प्रेक्षितेतिवृत्तष्टिचरतरस्य निरितशयमौचित्यम् उद्द्योतितम्।

यथा वा भवभूते:--

(नेपथ्ये)

१०० योऽयमद्वः पताकेयमथवा वीरघोषणा । सप्तलोकैकवीरस्य दशकण्ठकुलद्विषः ॥ उ. रा. ४<sup>०</sup> २७

लवः— (सगर्वमिव) अहो सन्तापनान्यक्षराणि । भो भोः, किमक्षत्रिया पृथिवी यदेवमुद्घुष्यते । (विहस्य) आः, कि नाम स्फुरन्ति शस्त्राणि (धनुरारोपयन् ) ११. ज्याजिह्वया वलयितोत्कटकोटिदंष्ट्र—
मुद्गारिघोरघनघर्घरघोषमेतत् ।
ग्रासप्रसक्तहसदन्तकवक्त्रयन्त्र—
जृम्भाविडम्बि विकटो दरमस्तु चापम् ॥
उ. रा. ४. २९

अत्रार्थे रामायणकथातिक्रमेण नूतनोत्प्रेक्षिता रामतनयस्य सहजिक-मानुसारिणी शौर्योत्कर्षभूमिः परप्रतापस्पर्शासिहिष्णुता प्रबन्धस्य रसबन्धुरा-मौचित्यच्छायां प्रयच्छति ।

न तु यथा राजशेखरस्य -

रावण:-

१२. यत्पार्वतीहठकचग्रहणप्रवीणे
पाणौ स्थितं पुरिभदः शरदां सहस्रम् ।
गीर्वाणसारकणनिर्मितगात्रमत्र
तन्मैथिलीकयधनं धनुराविरस्तु ॥
बा. रा. १. ३९.

जनकः - आविरस्तु सममगर्भसम्भवया सीतया ।

अत्र 'आविरस्तु समं सीतया ' इति जनकराजेन यदुच्यते, तेनास्य पिशिताशनाय तनयाप्रतिपादनमभिमतिमवोपलक्ष्यते । न चैतद्विद्यः कथं भक्ष्यभूता कुसुमकोमलाङ्गी पुरुषादाय प्रतिपाद्यते । इत्यनौचित्येन प्रसिद्धेन वृत्तवैपरीत्यं परं हृदयविसंवादमादधाति ।

यथा वा कालिदासस्य -

१३ ऊरुमूलनखमार्गपङ्गितिभस्तत्क्षणं हृतविलोचनो हरः। वाससः प्रशिथिलस्य संयमं कुर्वतीं प्रियतमामवारयत्।।

कु. सं. ८. ८.७

अत्राम्बिकासम्भोगवर्णने पामरनारीसमुचितनिर्लज्जसज्जनखराजि-विराजितोरुमूलहृतविलोचनत्वं त्रिलोचनस्य भगवतस्त्रिजगद्गुरोर्यदुक्तं तेनानौचित्यमेव परं प्रबन्धार्थः पुष्णाति ।

#### ४. गुणौचित्यम्

गुणौचित्यं दर्शयितुमाह -

प्रस्तुतार्थोचितः काव्ये भव्यः सौभाग्यवान् गुणः। स्यन्दतीन्दुरिवानन्दं सम्भोगावसरोदितः॥ १४॥

प्रस्तुतस्यार्थस्यौचित्येनौजःप्रसादमाधुर्यसौकुमार्यादिलक्षणो गुणः काव्ये भव्यः सौभाग्यवत्तामवाप्तः सहृदयानन्दसन्दोहमिन्दुरिव स्यन्दति ।

यथा भट्टनारायणस्य -

१४. महाप्रलयमारुतक्षुभितपुष्करावर्तक—
प्रचण्डघनगजितप्रतिरवानुकारी मुहुः।
रवः श्रवणभैरवः स्थगितरोदसीकन्दरः
कुतोऽद्य समरोदधेरयमभूतपूर्वः पुरः ॥
वे. सं. ३. ४.

अत्रौजस्विनः भटमुकुटमणेरश्वत्थाम्नः स्फूर्जदूर्जितप्रतापानुरूपं वाक्य-मोजसा काव्यगुणेन उदग्रतामवाप्तं सहस्रगुणमिव विक्रमौचित्यगौरवमावहति।

यथा वा भट्टबाणस्य-

१५. हारो जलार्द्रवसनं निलनीदलानि
प्रालेयशीकरमुचस्तुहिनांशुभासः ।
यस्येन्धनानि सरसानि च चन्दनानि
निर्वाणमेष्यिति कथं स मनोभवाग्निः ।।

अत्र विप्रलम्भभरभग्नधैर्यायाः कादम्बर्या विरहव्यथावर्णना माधुर्य-सौकुमार्यादिगुणयोगेन पूर्णेन्दुवदनेव प्रियंवदत्वेन हृदयानन्ददायिनीं दियत-तमतामातनोति ।

न तु यथा चन्द्रकस्य-

१६. युद्धेषु भाग्यचपलेषु न मे प्रतिज्ञा दैवं नियच्छति जयं च पराजयं च । एषैव मे रणगतस्य सदा प्रतिज्ञा पश्यन्ति यन्न रिपवो जघनं हयानाम् ॥

अत्र क्षत्रवृत्तिरिवौजसा काव्यगुणेनास्पृष्टा सुभटोक्तिरुचितार्थापि तेजो-जीवितविरहिता दुर्गतगृहदीपशिलेव मन्दायमाना न विद्योतते ।

यथा वा राजशेखरस्य-

१७. एतस्याः स्मरसंज्वरः करतलस्पर्शैः परीक्ष्यो न यः
स्निग्धेनापि जनेन दाहभयतः प्रस्थंपचः पाथसाम् ।
निर्वीर्यीकृतचन्दनौषधिवधौ तिस्मिस्तडत्कारिणो
लाजस्फोटममी स्फुटन्ति मणयः सर्वेऽपि हारस्रजाम् ॥
बा. रा. ५. ११

अत्र विरहविधुररमणीमनोभवावस्थानुरूपं माधुर्यमुत्सृज्य तडत्कारिणो लाजस्फोटं स्फुटन्तीत्योजःस्फूर्जितोर्जितस्वभावाधिवासिता सूक्तिलीवण्य-पेशलतनुर्लेलितललनेव परुषभाषिणी झटित्यनौचित्यं चेतिस संचारयित ।

५. अलंकारीचित्यम्

अलङ्कारौचित्यं दर्शयितुमाह-

अर्थे।चित्यवता सूक्तिरलंकारेण शोभते । पीनस्तनस्थितेनेव हारेण हरिणेक्षणा ॥ १५ ॥

प्रस्तुतार्थस्यौचित्येन उपमोत्प्रेक्षारूपकादिनालङ्कारेण सूनितश्चकास्ति कामिनीवोच्चकुचचुम्बिना रुचिरमुक्ताकलापेन ।

यथा श्रीहर्षस्य -

विश्वान्तविग्रहकुथो रुतिमान् जनस्य ् चित्ते वसन् प्रियवसन्त्क एव साक्षात् । पर्युत्सूको निजमहोत्सवदर्शनाय वत्सेश्वरः कुसुमचाप इवाभ्युपैति ॥

रत्ना. १.८

अत्र वत्सेश्वरस्य कुसुमचापेन उपमा शृङ्गारावसरसरसचारुतरता-मौचित्येन कामपि चेतश्चमत्कारिणीमाविष्करोति ।

न तु यथा चन्दकस्य -

१९. खगोत्क्षिप्तैरन्त्रैस्तरुशिरसि दोलेव रचिता शिवा तृप्ताहारा स्विपिति रतिखिन्नेव विनता । तृपार्तो गोमायुः सरुधिरमसि लेढि बहुशो विलान्वेषी सर्पो हतगजकराग्रं प्रविशति ॥

अत्रानुचितस्थानस्थितायाः पुरुषपिशिततृष्तसुष्तायाः शिवायाः केलिक्लान्तकान्तया विच्छायैवोपमा परं वैपरीत्यं प्रकाशयति ।

यथा वा मालवरुद्रस्य -

अभिनववधूरोषस्वादः करीपतन्नपा-दसरलजनाश्लेषक्रूरस्तुषारसमीरणः । गिलतिवभवस्याज्ञेवाद्य द्युतिर्मसृणा रवे-विरहिवनितावक्त्रौपम्यं बिर्भात निशाकर: ।।

अत्र कोमलकामिनीकोपेन करीषकृशानोः सादृश्यं शीतसमयस्वादुतया हृदयसंवादसुन्दरमप्यनुचितत्वेन सहसैव चेतसः सङ्कोचिमवादधाति ।

#### यथा वा राजशेखरस्य -

२१. चिताचक्रं चन्द्रः कुसुमधनुषो दग्धवपुषः
कलङ्कस्तत्रत्यः स्पृशति मलिनाङ्गारकलनाम् ।
यदेतत् सज्ज्योतिर्दरदलितकर्पूरधवलं
मरुद्भिर्भस्मैतत् प्रसरित विकीणं दिशि दिशि ॥

अत्राप्यानिन्दसुधावस्यन्दसुन्दरस्य इन्दोश्चिताचक्रत्वमनुचिततया कर्ण-कटुकमातङ्कमिवातनोति । योऽर्थस्तु हृदयसंवादी स यद्यनौचित्यस्पर्शलेश-रहितस्तदधिकतरामलङ्कारशोभां पुष्णाति ।

#### यथा कार्पटिकस्य -

२२ शीतेनोद्धृषितस्य माषशिमिवच् चिन्तार्णवे मज्जतः शान्ताग्नि स्फुटिताधरस्य धमतः क्षुत्क्षामकण्ठस्य मे । निद्रा क्वापि विमानितेव दियता संत्यज्य दूरं गता सत्पात्रप्रतिपादितेव वसुधा न क्षीयते शर्वरी ॥

अत्रानौचित्यस्पर्शपरिहारेण केवलं हृदयसंवादसौन्दर्यमेव स्वादुतामा--दथाति ।

#### ६. रसौचित्यम्

रसौचित्यं दर्शयितुमाह -

कुर्वन् सर्वाशये व्याप्तिमौचित्यरुचिरो रसः । मधुमास इवाशोकं करोत्यङ्कुरितं मनः ।। १६ ।।

औचित्येन भ्राजिष्णुः श्रृङ्गारादिलक्षणो रसः सकलजनहृदयव्यापी वसन्त इवाञोकतरुमङकुरितं मनः करोति ।

## यथा श्रीहर्षस्य---

२३. उद्दामोत्कलिकां विषाण्डुररुचं प्रारव्धजृम्भां क्षणा— दायासं श्वसनोद्गमैरिवरलैरातन्वतीमात्मनः । अद्योद्यानलतामिमां समदनां नारीमिवान्यां श्रुवं पश्यन् कोपविषाटलद्युति मुखं देव्याः करिष्याम्यहम् ॥ रत्नाः २.४

अत्रेर्ष्याविप्रलम्भरूपस्य शृङ्गाररसस्य वासवदत्तायामवेक्ष्यमाणस्य नवमालिकालताया ललितवनितातुल्यतया विरहावस्थारोपणेन नितरा-मौचित्यरुचिरचमत्कारिणो दीप्तिरुपपादिता ।

#### यथा वा कालिदासस्य -

२४. वालेन्दुवकाण्यविकासभावाद् बभुः पलाशान्यतिलोहितानि । सद्यो वसन्तेन समागतानां नखक्षतानीव वनस्थलीनाम् ॥ कूसं. ३. २९

अत्र पार्वत्यां परमेश्वरस्याभिलाषश्वङ्गारे वक्ष्यमाणे प्रथममुद्दीपन-विभावभूतस्य वसन्तस्य वर्णनायां कामुकाध्यारोपेण वनस्थलीललनानां कुटिल्लोहितपलाशकलिकाभिर्नवसंगमयोग्यनखक्षतानि उत्प्रेक्षितानि परमौ-चित्यचारुतां प्रतिपादयन्ति ।

न तु यथास्यैव-

२५. वर्णप्रकर्षे सित कर्णिकारं दुनोति निर्गन्धत्या स्म चेतः । प्रायेण सामग्र्यविधौ गुणानां पराङ्ममुखी विश्वसृजः प्रवृत्तिः ।।

अत्र केवलकणिकारकुसुमवर्णनमात्रेण विधातृवाच्यतागर्भेणैव प्रस्तुत-श्रृङ्गारानुपयोगिना तदुद्दीपनविभावोचितं न किचिदभिहितम् ।

#### हास्यरसे यथा मम लावण्यवतीनाम्नि काव्ये-

२६. सीधुस्पर्शभयान् न चुम्बसि मुखं किं नासिकां गूहसे रे रे श्रोत्रियतां तनोषि विषमां मन्दोऽसि वेश्यां विना । इत्युक्त्वा मदघूर्णमाननयना वासन्तिका मालती लीनस्यात्रिवसोः करोति बकुलस्येवासवासेचनम् ।।

अत्र श्रोत्रियस्यात्रिवसोरपवित्रसीधुस्पर्शशङ्कासंकोचनिलीनस्य शुष्क-बकुलवृक्षस्येव सरसतापादनाय वेशविलासिन्या यदासवासेचनं तदङ्गभूत-श्रङ्गाररसाभासस्पर्शेन हास्यरसस्य वरासवस्येव सहकाररसवेधेन सचमत्कार-मौचित्यमाचिनोति ।

यथा वा मम लावण्यावत्यामेव-

२७. मार्गे केतकसूचिभिन्नचरणा सीत्कारिणी केरली
रम्यं रम्यमहो पुनः कुरु विटेनेत्यिथता सिस्मता ।
कान्ता दन्तचतुष्किबिम्बितशिशिज्योत्स्नापटेन क्षणं
धूर्तालोकनलिज्जितेव तनुते मन्ये मुखाच्छादनम् ॥

अत्रापि हास्यरसस्य कुटिलविटनर्मोक्तिवचनौचित्येन श्रृङ्गाररसाभा-साधिवासितस्य सचमत्कारः परः परिपोषः समुन्मिषति ।

न तु यथा श्यामलस्य-

२८ चुम्बनसक्तः सोऽस्या दशनं च्युतमूलमात्मनो वदनात् । जिह्वामूलप्राप्तं खाडिति कृत्वा निरष्ठीवत् ॥

अत्र हास्यरसस्य बीभत्सरसाधिवासितस्य लशुनलिप्तस्येव कुसुम-शेखरस्यातिजुगुप्सितत्वादनीप्सितस्य परमानौचित्येन चमत्कारस्तिरोहितः। वृद्धापरिचुम्बने जिह्वामूलप्राप्तस्य च्युतदशनस्य कण्ठलोठिनः ष्ठीवनेन बीभत्सस्यैव प्राधान्यम्, न तु हास्यरसस्य।

#### करुणे यथा मम मुनिमतमीमांसायाम् -

२९. प्रत्यग्रोपनताभिमन्युनिधने हा वत्स हा पुत्रके— त्यश्मद्रावि सुभद्रया प्रलपितं पार्थस्य यत्तत्पुरः । येनोद्वाष्पविमुक्तशष्पकवलैः सेनातुरङ्गैरपि न्यञ्चत्पार्श्वगतैककर्णकुहरौनिःस्पन्दमन्दं स्थितम् ।।

अत्र प्रत्यग्रोपनतिप्रयतरतनयिवयोगोपजनितशोकाख्यस्थायिभावोचितं दृषदामिष हृदयद्रावणं सुभद्रया यत्प्रलिपतं तदर्जुनचेतिस प्रतिफलितं न केवलमुद्दीप्ततामुपगतं यावित्तरश्चां तुरङ्गमाणामप्यन्तः संक्रान्तमुद्राप्पविमुक्त-शप्पकवलिःस्पन्दिस्थितादिभिरनुभावैः उदीर्णतरुणकरुणरसप्रतिपत्ति किम-प्यादधाति ।

#### न तु यथा परिमलस्य -

३०. हा श्रृङ्गारतरिङ्गणीकुलगिरे हा राजचूडामणे हा सौजन्यसुधानिधान हहहा वैदग्ध्यदुग्धोदधे । हा देवोज्जयिनीभुजङ्ग युवितप्रत्यक्षकन्दर्प हा हा सद्घान्धव हा कलामृतकर क्वासि प्रतीक्षस्व नः ।।

अत्र हाहेति हतमहीपितिविरहे तद्गुणामन्त्रणपदैर्वक्तृवक्त्त्रगत एव शोकः केवलमुपलक्ष्यते । न तु विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगेन शोका-ख्यस्य स्थायिभावस्य उचितं रसीकरणं किचिन्निष्पन्नम् ।

#### रौद्रे यथा भट्टनारायणस्य -

३१. यो यः शस्त्रं विभित्तं स्वभुजगुरुमदः पाण्डवीनां चमूनां यो यः पाञ्चालगोत्रे शिशुरिधकवया गर्भशय्यां गतो वा । यो यस्तत्कर्मसाक्षी चरित मिय रणे यश्च यश्च प्रतीपं कोधान्धस्तस्य तस्य स्वयमिष जगतामन्तकस्यान्तकोऽहम् ॥ वे. सं. ३. ३२ अत्र कूरकोधस्थायिभावात्मकस्य उन्निद्ररसरौद्रस्य उचिता शिशुस्थविर-गर्भगतविशसननिस्त्रिशकर्माध्यवसायाधिरोहणसंवादिनी द्रोणवधविधुरामर्ष-विषविषमव्यथाकश्मलिशिलमश्चत्थाम्नः स्थेमानं प्रतिज्ञापयति ।

#### न तु यथा श्रीप्रवरसेनस्य -

३२. दणुएन्दरुहिरलगो जस्स फुरन्ते णहप्पहाविच्छड्डे ।
गुप्पन्ती विवलाआ गलिअ व्व थणंसुए महासुरलच्छी ॥
(दनुजेन्द्ररुधिरलग्ने यस्य स्फुरित नखप्रभाविच्छर्दे ।
व्याकुला विपलायिता गलित इव स्तनांशुके महासुरलक्ष्मी:॥)
से. वं. १.२

.अत्र कोधव्यञ्जकपदिवरिहततया 'दनुजेन्द्ररुधिरलग्ने यस्य नरिसहस्य स्फुरित नखप्रभाससूहे व्याकुलीभवन्ती विपलायिता गलितस्तनांशुका महा-सुरलक्ष्मीः' इति वर्णनया रुधिरलग्न इति बीभत्सरससंस्पर्शे व्याकुलीभवन्ती दैत्यश्रीः पलायिता इति भयानकरससंकरेण प्रकृतोचितप्रधानभूतस्य रौद्ररस-स्य क्वचिद् मुखमिप न दृश्यते ।

## बीरे यथा मम नीतिलतायाम् -

३३ शौर्याराधितगर्भभागंवमुनेः शस्त्रग्रहोन्मागिणः संक्षेपेण निवार्य संक्षयमयी क्षत्रोचितां तीक्ष्णताम् । आकर्णायतकृष्टचापकुटिलभ्रूभङ्गसंसर्गिणा – येनान्यायनिषेधिना शममयी ब्राह्मी प्रदिष्टा स्थितिः ॥

अत्र 'सोऽयं रामः' इति रावणाग्रे शुकसारणाभ्यां दूरान्निर्दिश्यमानस्य रामस्य निःसंरम्भगम्भीरावष्टम्भसंभाव्यमानप्रभावोचितायां शस्त्रसंग्रहोन्मार्गगामिनो भार्गवस्य मुनेः स्वजातिसमुचिति थित्युपदेशे सित प्रभविष्णु-तायां चापरूपभङ्गग्या भ्रूभङ्गः प्रदिश्वतः, न तु स्वाभाविकः, वीरस्य क्रोधे विकारासम्भवात् । प्रसन्नमधुरधीरा हि वीरवृत्तिः । तदुचितमत्राभिहितम् । भार्गवाभिभवेन च प्रधाननायकस्योत्कर्षः प्रतिपादितः ।

#### यथा वा राजशेखरस्य-

३४. स्त्रीणां मध्ये सलीलं भ्रमितगुरुगदाघातिनर्नष्टसंज्ञः सद्यो वध्योऽभवस्त्वं पशुरिव विवशस्तेन राज्ञार्जुनेन । तस्य च्छेत्तापि योऽसौ सकलनृपरिपुर्जामदग्न्यो भुजानां जित्वोच्चैः सोऽपि येन द्विज इति न हतस्तापसस्त्वेष रामः ॥

दूताङ्गद ३. ७८

अत्र रावणकार्तवीर्यजामदग्न्योत्कर्षोत्कर्षतरसोपानपरम्पराधिरोहण-क्रमेण प्रधाननायकस्य प्रतापः परां कोटिमारोपितः ।

न तु यथा भवभूतेः –

३५. वृद्धास्ते न विचारणीयचरितास्तिष्ठन्तु हुं वर्ततां
युद्धं स्त्रीदमनेऽप्यखण्डयशसो लोके महान्तो हि ते ।
यानि त्रीणि कुतोमुखान्यपि पदान्यासन् खरायोधने
यद्वा कौशलमिन्द्रसूनुदमने तत्राप्यभिज्ञो जनः ॥

उ. रा. ५. ३४

अत्राप्रधानस्य रामसूनोः कुमारलवस्य परप्रतापोत्कर्षासहिष्णोर्वीर-रसोद्दीपनाय सकलप्रबन्धजीवितसर्वस्वभूतस्य प्रधाननायकगतस्य वीररसस्य ताडकादमनखररणापसरणान्यरणसंसक्तवालिव्यापादनादिजनविहितापवाद — प्रतिपादनेन स्ववचसा कविना विनाशः कृत इत्यनुचितमेतत्।

#### भयानके यथा श्रीहर्षस्य-

३६. कण्ठे कृत्तावशेषं कनकमयमधः श्रृङ्खलादाम कर्षन् कान्त्वा द्वाराणि हेलाचलचरणरणित्कङकिणीचकवालः । दत्तातङ्कोऽङ्गनानामनुसृतसरणिः संभ्रमादश्वपालैः प्रभ्रष्टोऽयं प्लवङ्गः प्रविशति नृपतेर्मन्दिरं मन्दुरायाः ।। रत्नाः २. २

अपि च-

३७. नष्टं वर्षवरैर्मनुष्यगणनाभावादकृत्वा त्रपा—

मन्तः कञ्चुकिकञ्चुकस्य विशति त्रासादयं वामनः ।

पर्यन्ताश्रयिभिर्निजस्य सदृशं नाम्नः किरातैः कृतं

कुटजा नीचतयैव यान्ति शनकैरात्मेक्षणाशिङ्कनः ॥

रत्ना २.३

अत्र अङ्गनानां निशितदशननखशिखोल्लेखातङ्कदानेन प्रचुरतरवानरा-भिसरणभयसंभ्रान्तान्तःपुरिकवृद्धवामनिकरातकुब्जादीनां पुरुषगणनाविहीन-तया धैर्यविरहकातराणामुचितचेष्टानुभाववर्णनया भयानकरससंवादिरुचि-रौचित्यमाचकास्ति ।

न तु यथा राजपुत्रमुक्तापीडस्य –

३८० नीवारप्रसराग्रमुष्टिकवलैर्यो विधितः शैशवे पीतं येन सरोजपत्रपुटके होमावशेषं पयः । तं दृष्ट्वा मदमन्थरालिवलयव्यालोलगल्लं (ण्डं) गजं सानन्दं सभयं च पश्यित मुहुर्दूरे स्थितस्तापसः ॥

अत्र गजस्याघातकविकृतचेष्टानुवर्णनाविरहिततया स्थायिभावस्य भयास्यानुभाववर्जितस्य केवलं नाममात्रोदीरणेन च भयानकरसोचितसंभ्रमा-भावादुपचितमौचित्यं न किंचिदुपलभ्यते ।

वीभत्से यथा मम मुनिमतमीमांसायाम् -

३९. सर्वापायचयाश्रयस्य नियतं कुत्सानिकायस्य कि कायस्यास्य विभ्षणैः सुवसनैरानन्दनैश्चन्दनैः । अन्तर्यस्य शकृद्यकृत्कृमिकुलक्लोमान्त्रमालाकुले क्लेदिन्यन्तदिने प्रयान्ति विमुखाः कौलेयकाका अपि ॥

अत्र वैराग्यवासनाच्छुरितबीभत्सरसस्य जुगुप्साख्यस्थायिभावो-

चितकायगतकुत्सिततरान्त्रतन्त्रादिसमुदीरणेन परा परिपुष्टिः निःसार-शरीराभिमानवैरस्य जननी प्रतिपादिता ।

#### न त् यथा चन्दकस्य --

४०. कृशः काणः खञ्जः श्रवणरहितः पुच्छविकलः क्षुधाक्षामो रूक्षः पिठरककपालार्दितगलः । त्रणैः पूतिक्लिन्नैः कृमिपरिवृतैरावृततनुः शुनीमन्वेति श्वा तमपि मदयत्येष मदनः ।।

अत्राशुचिचर्वणरुचेरुपचितविचिकित्सकुत्सानिकायकायस्य स्वभाव-जुगुप्सितयोनेः शुनकस्य किमेतैः बीभत्सिविशेषणैरितशयनिर्बन्धानुबद्धैरिधक-मुद्भासितम् । एतैरेव पुरुषगतैर्जुगुप्सा परं गौरवमावहित ।

अद्भुते यथा चन्दकस्य —

४१. कृष्णेनाम्ब गतेन रन्तुमधुना मृद् भक्षिता स्वेच्छया सत्यं कृष्ण क एवमाह मुसली मिथ्याम्ब पश्याननम् । व्यादेहीति विकासितेऽथ वदने दृष्ट्वा समस्तं जगत् माता यस्य जगाम विस्मयपदं पायात् स वः केशवः ।।

अत्र पाण्डुराङ्गकरसाक्षिलक्षितमृद्भक्षणाक्षेपोद्यतजननीभयचिकतस्य अपह् नवकारिणः शिशोविकासितास्यस्यान्तः समस्तजगदृर्शनेन मातुश्च तत्प्रभावानभिज्ञतया वात्सल्यविह्वलायाः विस्मयगमनेनात्युचितोऽयमद्भुता-तिशयः।

न तु यथा मम मुनिमतमीमांसायाम् -

४२. समस्ताश्चर्याणां जलिनिधिरपारः सवसित—
स्ततोऽप्याश्चर्यं यत् पिबित सकलं तं किल मुनिः ।
इदं त्वत्याश्चर्यं लघुकलशजन्मापि यदसौ
परिच्छेत्तुं को वा प्रभवित तवाश्चर्यसरणिम् ।।

अत्रापारसरित्पतिप्रभावेण मुनिना तस्यैकचुलकाचमनेन मुनेश्च लघु-कलशजन्मना कमाकान्तिसमारूढोऽप्यसमविस्मयमयोऽयमदभुतप्रसरः संसारस्य एवंविधैवाश्चर्यसरणिरपरिच्छिन्ना न किचिदेतत्कौतुकमित्यर्थान्तरन्याससाम-ध्येन सहसेवावरोपित इव तिरोभूततामुपगतः ।

शान्ते यथा मम चतुर्वर्गंसङ्ग्रहे ( ४. ७ ) -

४३. भोगे रोगभयं सुखे क्षयभयं वित्तेऽग्निभूभृद्भयं दास्ये स्वामिभयं गुणे खलभयं वंशे कुयोषिद्भयम् । माने म्लानिभयं जये रिपुभयं काये कृतान्ताद् भयम् सर्वं नाम भवे भवेद् भयमहो वैराग्यमेवाभयम् ।।

अत्र सकलजनाभिमतभोगसुखितत्तादीनां भयमयतया हेयतां प्रतिपाद्य वैराग्यमेव सकलभयायासशमनमुपादेयतया यदुपन्यस्तं तेन शान्तरसस्य निर-र्गलमार्गावतरणमुचिततरमुपदिष्टं भवति ।

यथा वा मम मुनिमतमीमांसायाम् -

४४. कुसुमशयनं पाषाणो वा प्रियं भवनं वनं
प्रतनु मसृणस्पर्श वासस्त्वगप्यथ तारवी ।
सरसमशनं कुल्माषो वा धनानि तृणानि वा
शमसुखसुधापानक्षैव्ये समं हि महात्मनाम् ॥

अत्र सकलविकल्पतल्परहिताभेदावभासमानात्मतत्त्वविश्रान्तिजनित-सर्वसाम्यसमुल्लिसितशमसुखपीयूषपानोदितनित्यानन्दघूर्णमानमानसानां प्रिया-प्रियसुखदु:खादिषु महतां सदृशी प्रतिपत्तिरिति जीवन्मुक्तिसमुचित-मभिहितम्।

न तु यथा श्रीमदुत्पलराजस्य -

४५. अहौ वा हारे वा बलवित रिपौ वा सुहृदि वा मणौ वा लोष्टे वा कुसुमशयने वा दृषदि वा। तृषे वा स्त्रैणे वा मम समदृशो यान्तु दिवसाः ववचित् पुण्यारण्ये शिवशिवशिवेति प्रलपतः ।।

अत्र जीवन्मुक्तोचितं प्रियाप्रियरागद्वेषोपशमलक्षणमोक्षक्षमं सर्वसाम्य-महिहारसुहृदरिसमदृष्टिरूपमभिदधता क्वचित् पुण्यारण्ये यदभिहितं तद्वि-कल्पप्रतिपादकमभेदवासनाविरुद्धमनुचितमवभासते । धाराधिरूढसर्वसाम्य-विगलितभेदाभिमानग्रन्थेः हि सर्वत्र सर्वं शिवमयं पश्यतस्तपोवने नगराव-स्करकूटे च विमलात्मलाभतृष्ततया समानदृशः क्वचित् पुण्यारण्यादिवच-नमनुचितोच्चारणमेव।

> यथा मधुरतिक्ताद्या रसाः कुशलयोजिताः । विचित्रास्वादतां यान्ति शृङगाराद्यास्तथा मिथः ।। १७ ।। तेषां परस्पराश्लेषात् कुर्यादौचित्यरक्षणम् । अनौचित्येन संस्पृष्टः कस्येष्टो रससंकरः ।। १८ ।।

रसाः कटुकमधुराम्ललवणाद्याः कुशलसूदेन वेसवारपानादिषु (शुण्ठचा-दिचूर्णपानादिषु) योजिता विचित्रास्वादतामुपयान्ति तथैव परस्परमविरुद्धाः शृङ्गारादय इति । तेषामन्योन्यमङ्गाङ्गिभावयोजनायामौचित्यस्य जीवित-सर्वस्वभूतस्य रक्षां कुर्यात् । अनौचित्यरजसा रससंयोगः स्पृष्टो न कस्यचि-दिभमत इत्यर्थः ।

रससंकरौचित्ये शान्तशृङ्गारयोरङगाङगिभावो यथा भगवतो महर्षेः ध्यासस्य-

४६. सत्यं मनोरमा रामाः सत्यं रम्या विभूतयः । किन्तु मत्ताङगनापाङगभङगिलोलं हि जीवितम् ।

अत्र भगवता जन्तुहिताभिनिविष्टेन मोक्षक्षमोपदेशे अङ्गिनः शान्त-रसस्य रागिजनानिष्टत्वात् सकलजनमनःप्रह्लादने बालगुडजिह्विकया शृङ्कगारेऽङ्कगभावमुपनीते पर्यन्ते शान्तस्यैव लोलं जीवितमित्यनित्यताप्रति-पादनपरिनिविहिण परमौचित्यमुच्चैः कृतम् ।

# बीभत्सशृङ्गारयोरङ्गाङ्गिभावो यथा मम बौद्धावदानकल्पलतायाम्-

४७. क्षीवस्येवाचलस्य द्रुतहृतहृदया जम्बुकी कण्ठसक्ता रक्ताभिव्यक्तकामा कमपि नखमुखोल्लेखमासूत्रयन्ती । आस्वाद्यास्वाद्य यूनः क्षणमधरदलं दत्तदन्तव्रणाङ्कं लग्नानङगिकयायामियमितरभसोत्कर्षमाविष्करोति ॥

अत्र इलेषोपमया नुल्यकक्षाधिरूढयोरिप परस्परिवरुद्धयोर्थयोः बीभत्सश्रुङ्गाराङ्गाङ्गामानयोजनायां जम्बुकी तरुणश्चवस्य क्षीबस्येव निश्चलस्थितेः सहसँव हतहृदयपद्मा कृष्टिचित्ता वा, कण्ठे लग्ना शोणिते भृश-मिन्यवतस्पृहा रक्ताभिन्यक्तकामा वा, नखोल्लेखमासूत्रयन्ती दत्तदन्त-व्रणमधरमास्वाद्यास्वाद्य अङ्गण्डेदिक्रियायामनङ्गभोगिक्रियायां वा लग्ना गात्राणामूर्ध्वगतं कर्षणं रक्तकौशलोत्कर्षं वा, प्रकाशयतीति समानयोः बीभन्तस्थुङ्गारयोः कामिनीपदपरित्यागेन केवलं जम्बुक्याः कर्तृत्वेन बीभत्सस्यैव प्राधान्ये श्रृङ्गारेऽङ्गतामुपगते वक्तुर्बोधिसत्त्वस्यान्तर्गतगाढवेराग्यव।सना-धिवासितचेतसः कृत्साहंजुगुप्सया नितम्बनीरितिविङम्बनम् औचित्यरुचिरता-मादधाति। यद्यप्यत्र महावाक्ये शान्तस्यैव प्राधान्यं तथाप्युदाहरणश्लोकवाक्ये बीभत्सस्यैव।

# वीरकरुणयोः यथा मम मुनिमतमीमांसायाम्-

४८- गाण्डीवस्रुवमार्जनप्रणियनः स्नातस्य बाष्पाम्बुभि-श्रण्डं खाण्डवपावकादिप परं शोकानलं बिभ्रतः । जिष्णोर्नूतनयौवनोदयिदनिच्छन्नाभिमन्योश्चिरं हा वत्सेति बभूव सैन्धववधारब्धाभिचारे जपः ॥

अत्र त्रिगर्तसंग्रामगतस्य गाण्डीवधन्वनः शत्रुभिर्नवयौवनोदयसमयनिहत-तनस्य कार्मुकस्रुवमुन्मार्जयतः प्रसरदश्रुस्नातस्य शोकाग्निमुद्वहतश्चिरं हा पुत्रेति जयद्रथवधारब्धाभिचारे जपो बभूवेति यदुपन्यस्तं तेनारिक्षये दीक्षा-समुचितव्रतवर्णनया शोकाग्नेश्चण्डत्वेन खाण्डवपदोदीरणेन वीररसस्याङ्गगनः सहसैवागन्तुके करुणरसे प्रज्वलिते सैन्धववधारब्धाभिचाराभिधानेन पर्यन्ते शौर्यनिर्वाहेण परमौचित्यमुज्जृम्भते ।

शान्तशृङ्गारकरुणबीभत्सानां यथा मम तत्रैव-

४९. तीक्ष्णान्तस्त्रीकटाक्षक्षतहृदयतया व्यक्तसंसक्तरक्ताः कोधादिकूररोगव्रणगणगणनानीततीव्रव्यथार्ताः । स्नेहक्लेदातिलग्नैः कृमिभिरिव सुतैः स्वाङ्गजैर्भक्ष्यमाणाः संसारक्लेशशय्यानिपतिततनवः पश्य सीदन्ति मन्दाः ॥

अत्र मुख्यस्याङ्गगिनः शान्तरसस्यैवोद्दीपने कारणीभूताः तीक्ष्णान्त-स्त्रीकटाक्षक्षतहृदयव्यथार्तस्नेहक्लेदातिलग्नकृमितुल्यतनयादिपदोपादानेन शृङ्गारकरुणबीभत्साः शान्तमुखप्रेक्षिणः संलीनतया स्तिमितवृत्तयो भृत्या इव परमौचित्यं दर्शयन्ति ।

रससङ्करस्यानौचित्यमुद्भावयितुमाह। श्रुङ्गारशान्तयोः यथा अमरुकस्य-

५०. गन्तव्यं यदि,नाम निश्चितमहो गन्तासि केयं त्वरा द्वित्राण्येव पदानि तिष्ठतु भवान् पश्यामि यावन् मुखम् । संसारे घटिकाप्रणालविगलद्वारा समे जीविते को जानाति पुनस्त्वया सह मम स्याद् वा न वासंगमः॥

अत्र प्रकरणर्वातनः शृंङगाररसस्य पश्यामि यावन्मुखमितः गुत्कण्ठोत्कण्ठा-समृज्जृम्भमाणस्य स्वभावविरोधिनि शान्तेऽङगभावमुपनीते विस्तीर्णतरा-नित्यतावर्णनया वैराग्येण रतेर्न्यंग्भावमापादयन्त्याप्रधानरससंबन्धेनाधिक-मनौचित्यमुत्साहितम् । निःसारसंसाराचारुताश्रवणेन हि कठिनिक्रयाकूर-चेतसामप्युत्साहभङगादङ्गान्यलसीभवन्ति, किमुत कुसुमसुकुमारश्रङ्गाररस-कोमलमनसां विलासवताम् । प्रान्ते च शान्तपरिपोषनिर्वाहेण रागवैरस्यमेव पर्यवस्यति । तदुक्तमानन्दवर्धनेन--

> विरोधी वाविरोधी वा रसोऽङ्गिनि रसान्तरे। परिपोषं न नंतव्यस्तेन स्यादिवरोधिता।। ध्वन्या ३.८०.

तदेवात्र वैपरीत्येनोपलभ्यते परिपोषविपरीते स्वभावविरोधिन्यपि प्रधाना-नुपरोध एव ।

यथा राजशेखरस्य -

५१. माणं मुंचध देह वल्लहजणे दिद्वि तरंगुत्त**रं** तारुण्णं दिअहाइं पंच दह वा पीणत्थणत्थंभाणं । इत्थं कोहलिमंजुसिजिणमिसाद्देवस्स पंचेसुणो दिण्णा चित्तमहूसवेण सहसा आणब्ब सब्बंकसा ।।

> (मानं मुञ्चत ददत वल्लभाजने दृष्टि तरङ्गोत्तरां तारुण्यं दिवसानि पञ्च दश वा पीनस्तनस्तम्भानम् । इत्थं कोकिलमञ्जुशिञ्जितमिषाद् देवस्य पञ्चेषो-र्दत्ता चैत्रमहोत्सवेन सहसाज्ञेव सर्वंकषा ॥)

> > क. म. १. १८

अत्र 'मानं मुञ्चत, ददत वल्लभजने दृष्टि तरङ्गितां, तारुण्यं दिनानि पञ्च दश वा पीनस्तनस्तम्भनिमत्थं कोिकलमधुरध्विन्याजेन देवस्य पञ्चेषोश्चैत्रमहोत्सवेनाज्ञेव सर्वंकषा दत्ता' इति वाक्ये मुख्यः श्रृङ्गाररसः प्रारम्भपर्यन्तव्याप्तिशाली कितपयिदवसस्थायि यौवनिमत्यिनित्यतारूप-शान्तरसिबन्दुना मध्यबुिहतेनेव विरसतां न नीतः । विरुद्धस्य परिपोषाभावात् । विरुद्धवर्णनोदितेन ह्यनौचित्येन स्थायी कुञ्जर इव श्वभ्रपातितः पुनरुत्थातुं नोत्सहत इत्यलं विस्तरेण । अनया दिशा रससङ्करे भेदप्रपञ्ची-चित्यं विपश्चिद्धः स्वयं विचार्यम् ।

### ७. क्रियापदीचित्यम्

रसौचित्यविचारानन्तरम् उद्देशानुसारक्रमेण क्रमोपगतं क्रियापदौचित्यं दर्शियतुमाह –

क्षे. स. का. ३

# सगुणत्वं सुवृत्तत्वं साधुता च विराजते । काव्यस्य सुजनस्येव यद्यौचित्यवती किया ॥ १९ ॥

काव्यस्य माधुर्यादिगुणवत्ता वसन्ततिलकादिसुवृत्तता परिपूर्णलक्षण-साधुता च विराजते, यद्यौचित्ययुक्तं क्रियापदं भवति । सुजनस्येवेति तत्तु-ल्यत्वं स्पष्टार्थमेव ।

### क्रियापदौचित्यं यथा मम नीतिलतायाम् -

५२. यः प्रख्यातजवः सदा स्थितिविधौ सप्ताब्धिसन्ध्यार्चने दोर्दपेण निनाय दुन्दुभिवपुर्यः कालकङ्कालताम् । यः पातालमसृद्धमयं प्रविदधे निष्पिष्य मायाविनं सुग्रीवाग्र्यविभूतिलुण्ठनपटुर्वाली स कि स्मर्यते ।

अत्र सप्ताब्धिसन्ध्यार्चनप्रख्यातजवो महिषक्षपदुन्दुभिदानवोन्माथी मायाविदानविन्षेषोद्भूतशोणितपूरितपातालतलः स किं वाली स्मर्यत इति कियापदेन शुकसारणाभ्यां रावणस्य दुर्नयाभिनिवेशिनस्तद्विरामाय हितो-पदेशेन भवान् वसनकोणिनयमिततनुः कक्षायां निःक्षिप्त इत्युचितयुक्तियुक्त-मुक्नं भवति।

## न तु यथा श्रीप्रवरसेनस्य --

५३. सग्गं अपारिजाअं कोत्थुहलिच्छरिहअं महुमहस्स उरं।
सुमिरामि महणपुरओ अमुद्धअन्दं हरअडापब्भारं॥
(स्वर्गमपारिजातं कौस्तुभलक्ष्मीरिहतं मधुमथनस्योरः।
स्मरामि मथनपुरतोऽमुग्धचन्द्रं च हरजटाप्राग्भारम्॥)
से. ब. ४. २०

अत्र जाम्बुवताभिधीयमाने 'स्वर्गमपारिजातं कौस्तुभलक्ष्मीभ्यां विर-हितं मधुमथनस्योरः स्मराम्यमृतमथनपुरतोऽप्यबालचन्द्रं हरजटाप्राग्भारम् ' इति प्रगुणाख्यानप्रसङ्गो क्रियापदेन जराजर्जरशरीरत्वमात्रमेव प्रतिपा-दितम् । न तु पौरुषोत्कर्षविशेषातिशयः कश्चिदुचितः संसूचितः ।

### ८. कारकौचित्यम्

कारकौचित्यं दर्शयितुमाह -

सान्वयं शोभते वाक्यमुचितैरेव कारकैः। कुलाभरणमैश्वर्यमौदार्यचरितैरिव ॥ २० ॥

उचितैरेव कारकैः सदन्वयवद् वाक्यं विराजते सद्वंशभूषितमैश्वर्यं सच्च-रितैरिव ।

कर्तृपदौचित्यम्

कर्तृपदीचित्यं यथा भट्टबाणस्य -

५४. स्तनयुगमश्रुस्नातं समीपतरर्वात हृदयशोकाग्नेः । चरति विमुक्ताहारं व्रतिमव भवतो रिपुस्त्रीणाम् ॥ ़ कादं परि १०

अत्र शत्रुस्त्रियो त्रतं चरन्तीति वक्तव्ये, स्तन्युगं बाष्पसिललस्नातं शोकाग्निसमीपर्वात विमुक्तभोजनं विगतमुक्ताहारं च सद् व्रतं चरित इत्युक्ते कर्तृपदमौचित्यमुपचितं जनयति ।

न तु यथा परिमलस्य -

५५. आहारं न करोति नाम्बु पिबति स्त्रैणं न संसेवते शेते यत् सिकतासु मुक्तविषयश्चण्डातपं सेवते । त्वत्पादाब्जरजःप्रसादकणिकालोभोन्मुखस्तन्मरौ मन्ये मालवसिंह गुर्जरपितस्तीव्रं तपस्तप्यते ॥

अत्र गुर्जरपितिविद्वतो मरुगहनं प्रविष्टः परित्यक्ताहारादिसमस्तविषयअण्डातपोपसेवी तपश्चरतीति यदुक्तं तत्कर्तृपदस्य विशेषाभिप्रायोचितं न
किचिदुपलक्ष्यते, शत्रुत्रासतरलतया मरुकान्तारान्तरावसन्नः सकलविषयसुखभोगपरिश्रष्टः किमन्यत् कुरुताम् । स्तनयुगवत् कर्तृपदस्य चमत्कारोचितं न
किचिदभिहितम् ।

#### कर्मपदौचित्यम्

### कर्मपदौचित्यं यथा मम लावण्यवत्याम् -

५६. सदा सक्तं शैत्यं विमलजलधारापरिचितं घनोल्लासः क्ष्माभृत्पृथुकटकपाती वहति यः । विधत्ते शौर्यश्रीश्रवणनवनीलोत्पलरुचिः स चित्रं शत्रूणां ज्वलदनलतापं भवदसिः ॥

अत्र निश्चलममलजलधारागतं शैत्यं तैक्ष्ण्यं शीतलत्वं च, घनोल्लासो निविडोत्साहः पर्जन्यतुल्योदयश्च, क्ष्माभृतां सानुसैन्यनिपाती वहति स शौर्य-श्रीश्रवणनवनीलोत्पलतुल्यः त्वत्खड्गश्चित्रं शत्रूणां सन्तापं करोति इति यदुक्तं तत्कर्मभूतस्य तापस्य शिशिरतरसामग्रीजन्मनः परं वैचित्र्यं रुचिरमौचित्य-मासूत्रितम् ।

## न तु यथा ममैवावसरसारे -

५७. भग्नाहितश्वसितवातिवबोध्यमानः
काष्ठाश्रयेण सहसैव विवृद्धिमाप्तः ।
तापं तनोति निहतारिविलासिनीनां
वह्निद्युतिर्भुवननाथ भवत्प्रतापः ।।

अत्र विद्रुतारातिनिःश्वसितानिलप्रबोध्यमानः काष्ठाश्रयेण दिक्चकपूरणेन प्रौढतां प्राप्तः पावकतुल्यस्त्वत्प्रतापः शत्रुकान्तानां तापमात्रं तनोतीति तत् समुचितमाश्चर्यं न किंचित् ।

### करणौचित्यम्

# करणौचित्यं यथा गौडकुम्भकारस्य -

५८. लाङगूलेन गुभस्तिमान् वलयितः प्रोतः शशी मौलिना व्याधूता जलदाः सटाभिरुडवो दंष्ट्राभिरुत्तम्भिताः । प्रोत्तीर्णो जलिधर्दृशैव हरिणा स्वैराट्टहासोमिभि – र्लङ्केशस्य च लङ्गितो दिशि दिशि प्राज्यः प्रतापानलः ॥

अत्र हरिणा हनुमता जलनिधितरणे तरिणलिङ्गालेन वलियतः किरीट-प्रान्तेन शशी प्रोतः सटाभिर्मेघा व्याधूनास्तारा दंष्ट्राभिरायासितास्तीर्णोऽ-ब्धिर्दृष्ट्यैवाट्टहासतरङ्गैः लङ्केशस्य विस्तीर्णः प्रतापाग्निः शमित इति बहुभिः करणपदैष्ठत्साहाधिवासितैः विस्मयशिखरारोहणसोपानैरिव रघुपतिप्रभावा-रम्भविजयध्वजायमानस्य पवनसूनोरौचित्यातिशयः प्रकाशितः ।

### न तु भट्टबाणस्य -

५९. जयत्युपेन्द्रः स चकार दूरतो बिभित्सया यः क्षणलब्धलक्ष्यया। दृशैव कोपारुणया रिपोरुरः स्वयं भयाद् भिन्नमिवास्त्रपाटलम् ॥ कादं. प्र. ३

अत्र भगवतो नृसिंहस्य कोपरक्तया दृष्ट्थैव क्षणलब्धलक्ष्यया हिरण्य-कशिपोर्वक्षः स्वयं भयाद् भिन्नमिवेति यदुक्तं तन्महोत्साहपराक्रमस्य प्रति-नायकस्य रिपोः प्रधाननायकप्रतापोद्दीपनोपकरणीभूताधिकधैर्यस्य स्वयं भयविह्वलतया हृदयस्फुटनमित्युपचितमनौचित्यं 'दृशैव 'करणपदस्य शिरसि विश्रान्तम् ।

#### संप्रदानम्

# संप्रदानौचित्यं यथा भट्टप्रभाकरस्य -

६०. दिङ्गमातङ्गघटाविभवतचतुराघाटा मही साध्यते सिद्धा सापि वदन्त एव हि वयं रोमाञ्चिताः पश्यत । विप्राय प्रतिपाद्यते किमपरं रामाय तस्मै नमः यस्मादाविरभूत् कथाद्भुतमिदं यत्रैव चास्तं गतम् ॥

अत्र दिग्गजचतुरस्रा भूः साध्यते, सा च सिद्धा हेलयैवान्नमुष्टिरिवैकस्मै विप्रमात्राय प्रतिपाद्यत इति निरितशयौदार्याश्चर्यंचमत्काररुचिरौचित्यचर्वणया वयं रोमाञ्चाञ्चिताः पश्यत, रोमाञ्चस्य प्रत्यक्षपरिदृश्यमानत्वात्। किमपरम-पूर्वत्यागिने भार्गवाय तस्मै नम इति विष्राय इति संप्रदानपदगत एव उत्कर्ष-विशेषः प्रकाशते ।

# न तु यथा राजशेखरस्य -

६१. पौलस्त्यः प्रणयेन याचत इति श्रुत्वा मनो मोदते देयो नैष हरप्रसादपरशुस्तेनाधिकं ताम्यति । तद्वाच्यः स दशाननो मम गिरा दत्ता द्विजेभ्यो मही तुभ्यं बूहि रसातलित्रिदिवयोर्निजित्य किं दीयताम् ॥ बा. रा. २. २०.

अत्र रावणदूतेन परशुं याचितो भागंवो वूते—'नैष हरप्रसादलब्धः परशुद्दिनयोग्यः। तत्तस्मादस्मद्वचसा स दशग्रीवो वाच्यः। पृथ्वी मया कश्य-पाय प्रतिपादिता। तुभ्यं पातालित्रिदिवयोर्मध्यात् कि निर्जित्य दीयताम् ' इत्यनुचितं मुनेर्लोकहितप्रवृत्तस्य त्रैलोक्यकण्टकभूताय राक्षसाय भुवन-प्रतिपादनम्।

### अपादानौचित्यम्

# अपादानौचित्यं यथा मालवरुद्रस्य -

६२. एतस्माज् जलधेमिताम्बुकणिकाः काश्चिद् गृहीत्वा ततः पाथोदाः परिपूरयन्ति जगतीं रुद्धाम्बरा वारिभिः । भ्राम्यन्मन्दरकूटकोटिघटनाभीतिभ्रमत्तारकां प्राप्येकां जलमानुषीं त्रिभुवने श्रीमानभूदच्युतः ।।

अत्र यदुक्तमेतस्मान् महोदधेः परिमिताम्बुकणिकाः प्राप्य जलदा जगत् पूरयन्ति तथा भ्रमन्मन्दरकूटकोटिसंघट्टत्रासतरलतारकामेकां जलमानुषीं श्रियं प्राप्य श्रीमानच्युतोऽभूदिति तेन सागरगतिनरितशयोत्कर्षविशेषः प्रदिशतः । एतस्माज् जलधेरित्येतत्पदमौचित्यस्य मूलभूमिः । न तु यथा भट्टेन्दुराजस्य -

६३. आदाय वारि परितः सरितां मुखेभ्यः किं नाम साधितमनेन महार्णवेन । क्षारीकृतं च वडवादहने हुतं च पातालमूलकुहरे विनिवेशितं च ॥

अत्र महार्णवव्यपदेशेन अन्यायोपाजितद्रविणदुर्व्ययकारिणः सत्संविभागितमुखस्य कस्यचिदुच्यते । सरितां मुखेभ्यः समन्तात् तोयमादायापात्रेभ्यः प्रतिपादितं दूषितम् । यत्त्वत्र सरिद्भचः समादायेति वक्तव्ये सरिन्मुखेभ्यः इति यदुक्तं मुखशद्वस्य नैरर्थक्यादत्रानौचित्यमेव पर्यवस्यति ।

अधिकरणौचित्यम्

अधिकरणौचित्यं यथा कुन्तेश्वरदौत्ये कालिदासस्य -

६४. इह निवसति मेरुः शेखरः क्ष्माधराणां इह विनिहितभाराः सागराः सप्त चान्ये । इदमहिपतिभोगस्तम्भविभ्राज्यमानं धरणितल्लमिहैव स्थानमस्मद्विधानाम् ॥

अत्र महाराजदूतोऽपि सामन्तास्थाने स्वप्रभुसमुचितगौरवपूजाईमासनमनासाद्य कार्यवशेन भूमावेवोपविष्टः प्रागल्भ्यगाम्भीर्येणैवं ब्रूते यथास्मिद्धधानां वसुधातल एव भुजगपितभोगस्तम्भप्राग्भारिनष्कम्पे धरासने स्थानं
युक्तं यस्मादिहैव मेरुरचलचक्रवर्तीसमुपविष्टः सप्तमहाब्धयश्च तत्तुल्यता एव
अस्माकिमित्यौचित्यमिधकरणपदसम्बद्धमेव।

न तु यथा परिमलस्य -

६५ तत्र स्थितं स्थितिमतां वर देव दैवाद्
भृत्येन ते चिकतिचित्तिमियन्त्यहानि ।

# उत्कम्पिनि स्तनतटे हरिणेक्षणानां हारान् प्रवर्तयति यत्र भवत्प्रतापः ॥

अत्र त्वद्भृत्येन मया तत्र तिस्मन् देशे स्थितं यत्र भवत्प्रतापः कम्पतरल-स्तनतटे हरिणदृशां हारान् प्रवर्तयतीति यदुक्तं तेन शौर्यश्रङ्कारगुणोत्कर्ष-स्तुतौ सर्वतो दिग्गमनाविच्छिन्नप्रसरः प्रतापः पारिमित्यं प्राप्तः । एकत्र परि-च्छिन्ने देशे मया तत्र स्थितं यत्र त्वत्प्रतापस्तरुणीस्तनतटेषु हारतरलनं करोत्य-न्यदेशे विलक्षणमुपलक्षणम् । सर्वगतश्चेत् प्रतापः तत् सर्वत्रैव मया स्थितमिति वक्तव्ये तत्रेत्येकदेशाभिधायि पदं नोपपद्यते । दस्युमात्रस्याप्येकदेशे जृम्भ-माणप्रतापत्वात् । तदत्राधिकरणपदगतमनौचित्यमुपलभ्यते । तत्र तत्र मया स्थितं यत्र यत्र भवत्प्रताप इत्येव स्तुत्युचितं युक्तमुक्तं स्यात् ।

### ९. लिङ्गौचित्यम्

लिङ्गौचित्यं दर्शयितुमाह-

उचितेनैव लिङ्गेन काव्यमायाति भव्यताम् । साम्राज्यसूचकेनेव शरीरं शुभलक्ष्मणा ॥ २१ ॥

प्रस्तुतार्थोचितेन लिङ्गेन काव्यं भव्यतामुपयाति, राजलक्षणेनेव शरीरम्। यथा मम लिलतरत्नमालायाम् –

६६. निद्रां न स्पृशति त्यजत्यिप धृति धत्ते स्थिति न क्वचित् दीर्घां वेत्ति कथां व्यथां न भजते सर्वात्मना निर्वृतिम् । तेनाराधयता गुणस्तव जपध्यानेन रत्नावलीं निःसङ्गेन पराङ्गनापरिगतं नामापि नो सह्यते ॥

अत्र वत्सेश्वरस्य रत्नावलीविरहविधुरचेतसः स्मरावस्थासमुचितं विदूषकेण सुसंगतायै यदिभिहितं निद्रां न स्पृशित, धृति त्यजित, स्थितं न धत्ते, दीर्घां कथां व्यथामिव वेत्ति, निर्वृतिं न भजते, तां विना तेन तद्गुण-जािपना तद्धयानित्येन जनसङ्गत्यागिनान्यासामङ्गनानां नाममात्रमि न

सह्यते । स्थितिधृतिकथानिर्वृतीनां स्त्रीलिङगाभिधानेन अङ्गनात्वाध्यारोपेण परमौचित्यं प्रतिपादितम् ।

न तु यथा मम नीतिलतायाम् --

६७. वरुणरणसमर्था स्वर्गभङ्गैः कृतार्था यमनियमनशक्ता मारुतोन्माथसक्ता । धनदनिधनसज्जा लज्जते मर्त्ययुद्धे दहनदलनचण्डा मण्डली मद्भुजानाम् ॥

अत्र रात्रणः कपिनिकारामर्षविषमविकाराविष्कारोचितं ब्रूते। वहणादि-लोकपालविशालबलावलेपविष्लवकारिणी मर्त्यमात्रयुद्धे लज्जते प्रचण्डा मद्भुजमण्डली इति स्त्रीलिङ्गगेन निर्देशस्त्रैलोक्यविजयोर्जितस्य प्रतापस्य कठोरतामपहरन् अनौचित्यं सूचयति।

१० वचनौचित्यम् वचनौचित्यं दर्शयितुमाह —

> उचितैरेव वचनैः काव्यमायाति चार्ताम् । अदैन्यधन्यमनसां वदनं विदुषामिव ॥ २२॥

उचितैरेकवचनद्विवचनबहुवचनैः काव्यं चारुतामायाति । अदैन्योदार-चेतसां विदुषामिव वदनमयाच्ञारुचिरौचित्यचारुभिर्वचोभिः ।

यथा मम नीतिलतायाम् -

६८. त्रैलोक्याक्रमणैर्वराहिवजयैर्निःसंख्यरत्नाप्तिभिः प्रख्यातः स्वरसस्वयंवरशतैर्युद्धाब्धिमध्ये श्रियः । साश्चर्यैर्बेलिबन्धनैश्च बहुभिर्नित्यं हसत्युत्थितः पौलस्त्यः सकृदुद्यमश्रमवशाद् व्यासक्तनिद्रं हरिम् ॥

अत्र शुकसारणाभ्यां रघुपतेरग्रे दशग्रीवपराक्रमेऽभिधीयमाने यदुक्तं

पौलस्त्यः शेषशायिनं हरिमेकवारोद्योगश्रमवशेन संसक्तालस्यनिद्रमेकत्रैलो-क्याक्रमणैर्वराहविजयिनां सुभटानां जयैरनेकरत्नप्राप्तिभिः समरसमुद्रमध्ये बहुवारिविहितैः श्रियः स्वयंवरशतैः बिलनां च लोकपालानां वन्धनैः प्रख्यातः सदोत्थितः सोत्साहः सततं हसित इति बहुवचनैः एव हरिवैलक्षण्यलक्षण-मुपचितमौचित्यमुदिञ्चतम् ।

न तु यथा मातृगुप्तस्य -

६९. नायं निशामुखसरोरुहराजहंसः कीरीकपोलतलकान्ततनुः शशाङ्कः । आभाति नाथ तदिदं दिवि दुग्धसिन्धु — डिण्डीरपिण्डपरिपाण्डु यशस्त्वदीयम् ।।

अत्र नायं शशी, त्वदीयिमदं दुग्धाब्धिफेनिपण्डपाण्डुरं यश इति यद-भिहितं तदिविच्छिन्नप्रसराणां यशसां बहुवचनेन वर्णनायां समुचितायामेक-वचनोपन्यासः चन्द्रबिम्बाकारेण पिण्डमात्रपरिच्छिन्नतया सङ्कोचरूपमनौ-चित्यमुद्भावयति ।

११. विशेषणीचित्यम्

विशेषणौचित्यं दर्शयितुमाह -

विशेषणैः समुचितैर्विशेष्योऽर्थः प्रकाशते । गुणाधिकैर्गुणोदारः सुहृद्भिरिव सज्जनः ॥ २३ ॥

काव्ये विशेष्योऽर्थः समुचितैरेव विशेषणैः शोभां लभते । गुणोदारः साधु-र्यथाभ्यधिकगुणैः सुहृद्भिः ।

यथा मम मुनिमतमीमांसायाम् -

७०. चैत्रे सूत्रितयौवनान्युपवनान्यामोदिनी पश्चिनी ज्योत्स्नाप्रावरणानि रत्नवलभीहर्म्याणि रम्याः स्त्रियः।

सर्वं चारुतरं न कस्य दयितं यस्मिस्तु तद् भुज्यते तन् मृन्निमितमामभाजनिमव क्षिप्रक्षयं जीवितम् ॥

अत्र युधिष्ठिरस्यासादितमहाविभूतेः मयिनिमितमणिमयसभाभिमानिनो विभवप्रभावे वर्ण्यमाने सकलभावाभावस्वरूपाभाववादोपदेशिनो महामुने-राशयविचारावसरे यदुक्तं कुसुमसमयसमुपिचतयौवनान्युपवनानि, मकरन्दा-मोदसुन्दरारिविन्दिनी, ज्योत्स्नापटप्रावृतानि रत्नवलभीहर्म्याणि, रमणीया रमण्यश्चेति सर्वमेतच् चारुतरं सर्वस्याभिमतम्। किं तु यस्मिन् भुज्यते तज्-जीवितमाममृत्पात्रनिःसारं क्षिप्रक्षयमिति तद्विशेष्यपदोत्कर्षकारिविशेषणपदो-दितसौन्दर्येण पर्यन्तिनःसारतानिर्वेदसंवादि स्फुरदौचित्यमातनोति।

न तु यथा भट्टलट्टनस्य -

७१. ग्रीप्मं द्विषन्तु जलदागममर्थयन्तां ते सङ्कटप्रकृतयो विकटास्तडागाः । अब्धेस्तु मुग्धशफरीचटुलाचलेन्द्र – निष्कम्पकुक्षिपयसो द्वयमप्यचिन्त्यम् ॥

अत्र ग्रीष्मं द्विषन्तु, मेघागमं सङ्कटस्वभावा विकटा विस्तीर्णाश्च तटाकाः प्रार्थयन्ताम्, महाब्धेस्तु बालशफरीलोलाचलेन्द्रनिश्चलकुक्षिपयसो ग्रीष्मघनागमौ अप्यगणनीयौ इति यदुक्तम्, तत्र तडागविशेषणयोः संकट-विकटपदयोः परस्परविरुद्धार्थयोः अनौचित्यं स्पष्टमवभासते । सङ्कटस्वभा-वस्य हि विकटत्वं विस्तीर्णत्वं नोपपद्यते । अथ स्वभावे संकटत्वमाकारे विपुलत्वं तदिप तटाकस्य निश्चेतनस्य स्वभावाभावाद् अनुपपन्नमेव ।

१२. उपसर्गाचित्यम्

उपसर्गे।चित्यं दर्शयितुमाह -

योग्योपसर्गसंसर्गैर्निरर्गलगुणोचिता । सुक्तिविवर्धते सम्पत् सन्मार्गगमनैरिव ॥ २४ ॥ उचितैः प्रादिभिरुपसर्गैः सूक्तिरुन्नतिमासादयति । विभूतिरिव सन्मार्ग-गमनैः ।

यथा मम मुनिमतमीमांसायाम् -

७२. आचारं भजते त्यजत्यपि मदं वैराग्यमालम्बते कर्तुं वाञ्छति सङ्गभङ्गगलितोत्तुङ्गाभिमानं तपः । दैवन्यस्तविपर्ययैः सुखशिखाभ्रष्टः प्रणष्टो जनः प्रायस्तापविलीनलोहसदृशीमायाति कर्मण्यताम् ॥

अत्र दुर्योधनस्य घोषयात्रायां गन्धर्वबन्धपराभवभग्नाभिमानस्य प्राज्य-साम्राज्यमुत्सृज्य तपःप्रयत्नाभिनिविष्टस्य दुर्ग्रहे वर्ण्यमाने यदुक्तं, सर्वो जनः सुखश्रष्टः प्रणष्टिवभवः सदाचारं भजते, मदं त्यजति, वैराग्यमाश्रयित, सङ्गभङ्गोन विगलितोत्तुङ्गाभिमानं तपः कर्तुं वाञ्छति, प्रायो बाहुल्येन तापविगलितलोहिपण्डसदृशीं कर्मण्यतामायाति, अत्रोत्पूर्वतया सोपसर्गस्य तुङ्गशब्दस्य स्वभावोन्नितः द्विगुणतामुपयाता दुर्मदाभिमानार्थाचित्यमुच्चैः करोति ।

न तु यथा कुमारदासस्य -

७३. अयि विजहीहि दृढोपगूहनं त्यज नवसंगमभीरु वल्लभम् । अरुणकरोद्गम एष वर्तते वरतनु संप्रवदन्ति कुक्कुटाः ॥ जा. ह. [?]

अत्र अभिनवान ङ्गसंगमगाढमालि ङ्गनिश्चलाङ्गच्छन्नाङ्गनाप्रबोधने [?] सख्या यदुक्तं वल्लभं मुञ्च प्रभातसन्ध्यायाम् अरुणिकरणोद्गमो वर्तते, कुक्कुटाश्च संप्रवदन्ति इति, तत्र संप्रोपसर्गशून्यशब्दापूरणमात्रेण [?] निरर्थकत्वादनुचितमेव।

१३. निपातौचित्यम्

निपातौचित्यं दर्शियतुमाह -

उचितस्थानिवन्यस्तैर्निपातैरर्थसङ्गितः । उपादेयैर्भवत्येव सचिवैरिव निश्चला ॥ २५ ॥ उपादेयैश्चादिभिर्निपातैरुचितपदिवनिवेशितैः काव्यस्य अर्थसङ्गितिर-संदिग्धा सत्सहायैरिव भवति ।

# यथा मम मुनिमतमीमांसायाम् -

७४. सर्वे स्वर्गसुखार्थिनः ऋतुशतैः प्राज्यैर्यजन्ते जडा – स्तेषां नाकपुरे प्रयाति विपुलः कालः क्षणार्धं च तत् । क्षीणे पुण्यधने स्थितिर्न तु यथा वेश्यागृहे कामिनां तस्मान् मोक्षसुखं समाश्रयत भोः सत्यं च नित्यं च यत्।।

अत्र स्वर्गसुखस्य वेश्याभोगवदवसानविरसचपलतायां प्रतिपादितायां निश्चलमोक्षसुखस्य निःसन्देहनिश्चिता प्रतिपत्तिः निपातपदोपबृंहिता वाक्या-थाँचित्यं जनयति ।

### न तु यथा श्रीचक्रस्य -

७५ देवो जानाति सर्वं यदिप च तदिप ब्रूमहे नीतिनिष्ठं सार्धं सन्धाय जालान्तरधरिणभुजा निर्वृतो बान्धवेन । म्लेच्छानुच्छिन्धि भिन्धि प्रतिदिनमयशो रुन्धि विश्वं यशोभिः सोदन्वन्मेखलायां परिकलय करं कि च विश्वंभरायाम् ॥

अत्र क्षितिपतिस्तुतिप्रस्तावे 'देवो जानाति सर्वं यदिष च तदिष 'इति यदुक्तं तत्र पूर्वापरपदयोरसंबद्धत्वेन निरर्थक एव निरुपयोगश्चकारः प्रततो-त्सवबहुजनभोजनपङ्कतौ अपरिज्ञातः स्वयमेव मध्ये समुपविष्टः पश्चादिभि-व्यक्तः परं लज्जादुर्मना इवानौचित्यं प्रतनोति ।

१४. कालौचित्यम्

कालौचित्यं दर्शयितुमाह -

कालौचित्येन यात्येव वाक्यमर्थेन चारुताम्। जनावर्जनरम्येण वेषेणेव सतां वषुः॥ २६॥ कालकृतौचित्ययुक्तेनार्थेन वाक्यं चारुतामेति वेषपरिग्रहेणेव कालयोग्येन सतामवसरज्ञानां वपुः ।

### यथा मम मुनिमतमीमांसायाम् -

७६. योऽभूद् गोपिश्चिश्चः पयोदिधिशिरश्चौरः करीषंकष – स्तस्यैवाद्य जगत्पते खगपते शौरे मुरारे हरे । श्रीवत्साङ्क जडैरिति स्तुतिपदैः कर्णाे नृणां पूरितौ ही कालस्य विपर्ययप्रणियनी पाकित्रयाश्चर्यभूः ॥

अत्र अमर्षविषविषमाविष्कारमुमूर्षुणा शिशुपालेन अभिधीयमाने यत् किल गोपालबालः पयोदिधिशिरश्चौरः करीषंकषोऽभूत् तस्यैवाद्य जगन्नाथा-दिभिः स्तुतिपदैर्नृणां कर्णां पूरितौ, ही बत, कालस्य विपर्ययकारिणी पाकिक-याश्चर्यभूमिः इति । तत्राभूद् इतिभूतकालेन आश्चर्यपरिपोषक्षचिरमारब्धाधि-क्षेपलक्षणं वाक्यौचित्यं कृतम् ।

### यथा वा मालवकुवलयस्य -

७७. च्युतसुमनसः कुन्दाः पुष्पोद्गमैरलसा द्रुमा
मनिस च गिरं गृहणन्तीमे किरन्ति न कोकिलाः ।
अथ च सिवतुः शीतोल्लासं लुनन्ति मरीचयो
न च जरठतामालम्बन्ते क्लमोदयदायिनीम् ॥

अत्र शिशुतरवसन्तकान्तोपवननवरसोल्लाससूच्यमानमनिसजोत्कण्ठा-वर्णनायाम् ऋतुसिन्धसमुचिताः कुन्दाः कुसुमावसानशून्यतनवः, किंशुकाशोकाः किलकोद्गमभरालसाः, मनिस कोिकलाः कलकूजितानि अनुसंदधित, रवेर्मरी-चयः शीतोल्लासमथ च निवारयन्ति न च सन्तापदायिनीं प्रौढतामालम्बन्ते, इत्युक्ते वर्तमानकालपदेषु एव हृदयसंवादसुन्दरमौचित्यं किमप्यामोदते।

### यथा वा भट्टभल्लटस्य-

७८. मृत्योरास्यमिवाततं धनुरिदं मूर्च्छद्विषाश्चेषवः शिक्षा सा विजितार्जुना प्रतिलयं सर्वोङ्गलग्ना गतिः । अन्तः कौर्यमहो शठस्य मधुरं हा हारि गीतं मुखे
व्याधस्यास्य यथा भविष्यति तथा मन्ये वनं निर्मृगम् ॥
भः ॥ ९७

अत्र लुब्धकस्य धनुःसायकशिक्षागतिकौर्यगीतानि तथा यथा वनं निर्मृगं भविष्यति इति भविष्यत्कालः प्रकृतार्थपरिपोषेण हृदयसंवादौचित्यमादधाति ।

न तु यथा वराहमिहिरस्य -

७९० क्षीणश्चन्द्रो विश्वति तरणेर्मण्डलं मासि मासि लब्ब्वा कांचित् पुनरिप कलां दूरदूरानुवर्ती । संपूर्णश्चेत् कथमिप तदा स्पर्धयोदेति भानो – र्नो दौर्जन्याद् विरमित जडो नापि दैन्याद् व्यरंसीत् ।।

अत्र रवेर्मण्डलं क्षीणः शशी प्रतिमासं प्रविशति ततः कांचिदाप्यायिकां कलां प्राप्य दूरे दूरे भवति । परिपूर्णश्च तस्यैव स्पर्धयाभ्युदेति । दौर्जन्यान् न विरमति न च दैन्याद् व्यरंसीत् इति एतौ 'विरमति' 'व्यरंसीत्' इति परस्परासंगतं कालपदद्वयं चन्द्रस्य सदृशयोः दौर्जन्यदैन्ययोः सर्वकालमभिनिर्वृत्तयोः यदुपन्यस्तं तत्र व्यरंसीद् इति विरुद्धार्थत्वाद् अनुचितमेव ।

१५. देशौचित्यम्

देशौचित्यं दर्शयितुमाह -

देशौचित्येन काव्यार्थः ससंवादेन शोभते । परं परिचयाशंसी व्यवहारः सतामिव ।। २७ ॥

देशविषयौचित्येन हृदयसंवादिना काव्यार्थः सतां व्यवहार इव परिचय-सूचकः शोभते ।

यथा भट्टभवभूते: -

८०. पुरा यत्र स्रोतः पुलिनमधुना तत्र सरितां विपर्यासं यातो घनविरलभावः क्षितिरुहाम् । बहोर्दृष्टं कालादपरिमव मन्ये वनिमदम् निवेशः शैलानां तदिदमिति बुद्धि द्रहयति ॥ उ. रा. २. २७

अत्र बहुभिः वर्षसहस्रैरितिकान्तैः शम्बूकवधप्रसङ्गेन दण्डकारण्यं रामः पूर्वपरिचितं पुनः प्रविष्टः समन्तादवलोक्य एवं बूते — 'पुरा यत्र नदीनां प्रवाहस्तत्रेदानीं तटम्, वृक्षाणां घनिवरलत्वे विपर्ययिचित्रचराद् दृष्टं वनिमदम-पूर्विमिव मन्ये, पर्वतसंनिवेशस्तु तदेवैतद् इति बुद्धि स्थिरीकरोति ' इत्युक्ते चिरकालविपर्ययपरिवृत्तसंस्थानकाननवर्णनया हृदयसंवादी देशस्वभावः परमौचित्यम् उद्योतयित ।

न तु यथा राजशेखरस्य -

८१. कर्णाटीदशनाङ्कितः शितमहाराष्ट्रीकटाक्षाहतः प्रौढान्ध्रीस्तनपीडितः प्रणियनीभूभङ्गवित्रासितः। लाटीबाहुविवेष्टितश्च मलयस्त्रीतर्जनीर्ताजतः सोऽयं संप्रति राजशेखरकविर्वाराणसीं वाञ्छति ॥

अत्र कर्णाटमहाराष्ट्रान्ध्रलाटमलयललनासंभोगसुभगः कालेन गलित-रागमोहः संप्रति राजशेखरकिवः वाराणसीं गन्तुमिच्छित इत्युक्ते श्रृङ्गार-रसतरङ्गितवराङ्गगनाप्रसङ्गेऽनङ्गिनरर्गलदिक्षणापथदेशोद्देशमध्ये प्रणियनी-भ्रूभङ्गवित्रासित इति देशोपलक्षणिवरहितकेवलप्रणियनीपदेन देशौचित्य-मुपचितमप्यनुचिततां नीतम् ।

१६. कुलौचित्यम्

कुलौचित्यं दर्शयितुमाह -

कुलोपचितमाचित्यं विशेषोत्कर्षकारणम् । काव्यस्य पुरुषस्येव प्रियं प्रायः सचेतसाम् ॥ २८ ॥ पुरुषस्येव काव्यस्य कुलोन्नतमौचित्यं सिवशेषोत्कर्षजनकं प्रायेण वाहु-ल्येन सहृदयानामभिमतम् ।

यथा कालिदासस्य -

८२. अथ स विषयव्यावृत्तात्मा यथाविधि सूनवे
नृपतिककुदं दत्त्वा यूने सितातपवारणम् ।
मुनिवनतरुच्छायां देव्या तया सह शिश्रिये
गिळतवयसामिक्ष्वाकूणामिदं हि कुळवतम् ॥
रघु. ३.७०

\_\_\_\_

अत्र "अथ स राजा वृद्धस्तरुणाय सूनवे राज्यं प्रतिपाद्य तया देव्या सह तपोवनं भेजे । विरक्तचेतसामिक्ष्वाकूणामन्ते हि कुलव्रतिमदमेव" इति उक्ते भूतवर्तमानभाविनां तद्वंश्यानामौचित्यमुन्मीलितम् ।

न तु यथा यशोवमंदेवस्य -

८३. उत्पत्तिर्भण्डकुले यदभीष्टं तत्पदं समाकान्तम् । भोगास्तथापि दैवात् सकृदपि भोक्तुं न लभ्यन्ते ॥

अत्र ममोत्पत्तिर्भण्डकुले समीहितपदाक्रमणं च निष्पन्नं तथापि दैवा-पितिप्रियाविप्रयोगाद् भोगा भोक्तुं न लभ्यन्ते इत्यभिहिते स्वसंवेद्यमेव भण्ड-कुलमन्यत्राप्रसिद्धं स्वयमेव निर्दिश्यमानम् उत्कर्षविशेषणविरहितकेवलपदो-पादानेन निरर्थकतया निरौचित्यमेव। इक्ष्वाकुकुलस्य तु निर्विशेषणत्वमुपपद्यत एव त्रिभुवनप्रसिद्धौचित्यचरित्रत्वात्।

१७. व्रतौचित्यम्

व्रतौचित्यं दर्शयितुमाह -

काव्यार्थः साधुवादार्हः सद्व्रतौचित्यगौरवात् । सन्तोषनिभँरं भक्त्या करोति जनमानसम् ॥ २९ ॥ क्षे. ह. का काव्यार्थः समुचितव्रतगौरवात् साधुवादयोग्यः सन्तोषपूर्णं जनमनः करोति । भक्तिः विच्छित्तिः ।

यथा मम मुक्तावलीकाव्ये -

८४. अत्र वल्कलजुषः पलाशिनः पुष्परेणुभरभस्मभूषिताः । लोलभृङ्गवलयाक्षमालिकास्तापसा इव विभान्ति पादपाः ॥

अत्र तपोधनोचितव्रतव्यञ्जकवत्कलभस्माक्षसूत्रप्रणयिपादपवर्णनायाम् अचेतनानामपि शमसमयविमलचित्तवृत्तिः औचित्यमुपजनयति ।

न तु यथा दीपकस्य -

८५. पुण्ये ग्रामे वने वा महित सितपटच्छन्नपालीकपाली—

मादाय न्यायगर्भद्विजहुतहुतभुग्धूमधूम्रोपकण्ठम् ।

हारं द्वारं प्रवृत्तो वरमुदरदरीपूरणाय क्षुधार्तो

मानी प्राणी सनाथो न पुनरनुदिनं तुल्यकुल्येषु दीनः ॥

अत्र वैराग्यनिर्गलवर्णनायां भिक्षाकपालीमादाय क्षुत्क्षामः कुक्षिपूरणाय प्रवृत्तो मानी वरं द्वारं द्वारं यिष्टिनिविष्टपाणिः परिभ्रान्तो न पुनरनिशं तुल्यकुल्येषु दीनः इत्युवते सहजप्रशमिवमलमानसिवश्रान्तिसन्तोषमुत्सृज्य तुल्यकुल्यद्वेषविजिगीषापरमेव वावयं भृशमनौचित्यमुद्भावयित ।
वरमेतत् तीव्रव्रतकष्टं न तु स्वजनदैन्ययाचनिमिति संसारग्रन्थिवन्धाभिमानोपन्यासः।

१८. तत्त्वौचित्यम्

तत्त्वौचित्यं दर्शयितुमाह -

काव्यं हृदयसंवादि सत्यप्रत्ययनिश्चयात् । तत्त्वोचिताभिधानेन यात्युपादेयतां कवेः ॥ ३० ॥

तत्त्वोचिताख्यानेन कवेः सूक्तं सत्यप्रत्ययस्थैर्यात् संवादि गृह्यतां याति । यथा मम बौद्धावदानलतिकायाम् -

८६. दिवि भुवि फणिलोके शैशवे यौवने वा जरसि निधनकाले गर्भशय्याश्रये वा । सहगमनसहिष्णोः सर्वथा देहभाजां न हि भवति विनाशः कर्मणः प्राक्तनस्य ॥

अत्र प्राक्तनस्य कर्मणः त्रैलोक्ये शैशवयौवनवृद्धत्वावस्थासु देहिनां सहगमने समर्थत्वात् न विनाशोऽस्ति इत्युक्ते निःसंशयसकलजनहृदय-संवादितत्त्वाख्यानमौचित्यं ख्यापयति ।

न तु यथा माघस्य -

८७. बुभुक्षितैर्व्याकरणं न भुज्यते पिपासितैः काव्यरसो न पीयते । न विद्यया केनचिदुद्धृतं कुलं हिरण्यमेवार्जय निष्फलाः कलाः ॥

अत्र आर्यार्थाथितापरत्वेन धनमेवार्जय, क्षुधितैव्यक्तरणं न भुज्यते, न काव्यरसः पिपासितैः पीयते, न च विद्यया कुलं केनचिद् उद्धृतम् इत्युक्ते सर्वमेतद् दारिद्र्यदैन्यित्रद्भुतधैर्यकातरतया तत्त्वविरहितं विपरीतमुपन्यस्तमनौचित्यं सुव्यक्तमेव । विद्यानामेव सर्वसंपत्प्रसिवनीनां कुलोद्धरणक्षमत्वं नान्यस्य ।

१९. सत्त्वीचित्यम्

सत्त्वौचित्यं दर्शयितुमाह -

चमत्कारं करोत्येष वचः सत्त्वोचितं कवेः । विचाररुचिरोदारचरितं सुमतेरिव ।। ३१ ।।

सत्त्वोचितं कवेर्वचश्चमत्कारं करोति सुमतेरिव विचार्यमाणं रुचिर-मुदारचरितम् ।

#### यथा मम चित्रभारते नाटके -

८८. नदीवृन्दोह्।मप्रसरसिललापूरिततनुः
स्फुरत्स्फीतज्वालानिबिडवडवाग्निक्षतजलः ।
न दर्पं नो दैन्यं स्पृशति बहुसत्त्वः पतिरपा—
मवस्थानां भेदाद् भवति विकृतिर्नेव महताम् ॥

अत्र पयोधिव्यपदेशेन युधिष्ठिरस्य सत्त्वोत्कर्षेऽभिधीयमाने सिरःपूर-प्रविधिततनुर्वेडवाग्निनिष्पीतश्च नोत्सेकं न संकोचम् अब्धिविपुलसत्त्वः स्पृशित । न ह्यवस्थानां भेदाद् महाशयानां विकारो भवति इत्युक्ते गम्भीरधीरा सत्त्ववृत्तिरौचित्यमातनोति ।

न तु यथा भट्टेन्दुराजस्य -

८९. आश्चर्यं वडवानलः स भगवानाश्चर्यमम्बोनिधि—
 र्यत्कर्मातिशयं विचिन्त्य मनसः कम्पः समुत्पद्यते ।
 एकस्याशयघस्मरस्य पिबतस्तृष्तिर्नं जाता जलै रन्यस्यापि महात्मनो न वपुषि स्वल्पोऽपि जातः श्रमः ।।

अत्र वडवानलसमुद्रयोः सत्त्वमहत्त्वे वक्ष्यमाणे नातिविपुलाशयत्वाद् एकस्य पिबतः पयोभिः तृष्तिर्न जाता, द्वितीयस्य तदुपजीव्यमानस्य न मनागपि खेदः, तदेतदुभयमाश्चर्यमित्युक्ते निःसन्तोषतया सतत्तया च कस्य [?] न वडवाग्नेः लज्जा । न च जलनिधेराश्चितैकार्थिपूरणसामर्थ्यमित्यसत्त्वे सत्त्व-स्तुतिः अनौचित्यमावहति ।

२ • . अभि प्रायौचित्यम्

अभिप्रायीचित्यं दर्शयितुमाह -

अकदर्थनया सूक्तमभित्रायसमर्पकम् । चित्तमावर्जयत्येव सतां स्वस्थमिवार्जवम् ॥ ३२ ॥ अक्लेशेन अभिप्रायसमर्पकं काव्यं हृदयमावर्जयति सज्जनानां निर्मल-मार्जवम् इव ।

यथा दीपकस्य -

९०. इयेनाङ्घिग्रहदारितोत्तरकरो ज्याङ्कप्रकोष्ठान्तर– श्चाताम्प्राधरपाणिपादनयनप्रान्तः पृथूरःस्थलः । मन्येऽयं द्विजमध्यगो नृपसुतः कोऽप्यम्ब निःशम्बलः पुत्र्येवं यदि कोष्ठमेतु सुकृतैः प्राप्तो विशेषातिथिः ।।

अत्र स्वैररमणी रमणीयं दिनावसाने युवानं पथिकमालोक्य अभिप्राय-सूचकं जननीमेवं ब्रूते । यदसौ राजपुत्राकृतिः श्येनग्रहनाराचपरिचयोचितः सायंसमये प्राप्तः इत्युवते मात्रापि अभिप्रायपूरकमभिहितम् । पुत्रि यद्येवं तत्कोष्ठाङ्कं प्रविशतु सुकृतैर्विशेषोऽतिथिः प्राप्तः पूज्यः इत्येतेन स्फुटाभि-प्रायसूचकम् औचित्यमुपचितम् आचकास्ति ।

न तु यथा अस्यैव -

९१. अयि विरहविचित्ते भर्तुरर्थे तथार्ता सपदि निपतिता त्वं पादयोश्चण्डिकायाः । स्वयमुपहितधूपस्थालकच्छत्रशृङ्गो – द्दलितमपि ललाटं येन नैवाललक्षे ।।

अत्र विनयवत्याः सुचिरात् पत्यावागते ललाटनखोल्लेखापह्नववचने सख्या समुपदिश्यमाने, हे विरहोन्मत्ते भर्तुरर्थे चण्डिकापादपतने स्वयं स्था-पितधूपस्थालकोटिक्षतमपि न लक्षितं भवत्या ललाटिमत्युक्तौ स्वैरापह्नव-शिक्षामात्रमेव उपलक्ष्यते । न तु तस्याः सख्याः वा कश्चिदभिन्नायविशेषः ।

२१. स्वभावौचित्यम्

स्वभावौचित्यं दर्शयितुमाह -

स्वभावौचित्यमाभाति सूक्तीनां चारु भूषणम् । अकृत्रिममसामान्यं लावण्यमिव योषिताम् ॥ ३३ ॥ स्वभावोचितत्वं कविवाचामाभरणमाभाति अकृत्रिममनन्यसामान्यं लावण्यमिव ललनानाम् ।

### यथा मम मुनिमतमीमांसायाम् -

९२. कर्णोत्तालितकुन्तलान्तनिपतत्तोयक्षणासङ्गिना हारेणेव वृतस्तनी पुलिकता शीतेन सीत्कारिणी । निर्धोताञ्जनशोणकोणनयना स्नानावसानेऽङ्गना प्रस्यन्दत्कबरीभरा न कुरुते कस्य स्पृहार्द्रं मनः ॥

अत्र व्याससूनोः शुकस्य गाढवैराग्यनिःसङ्गस्य गगनगङ्गातीरे स्नानो-त्तीर्णाः त्रिदशयोषितो विवसनाः तद्दर्शनिःसंकोचाः पश्यतः प्रशमिवमल-मनसः स्मरव्यितकरिनिवकारतायां प्रतिपाद्यमानायां कर्णमूलोत्किष्तालक-पर्यन्तिनिपतत्तोयकणसन्तानेन स्तनयोः कृतमुहूर्तहारिवभ्रमा शीतेन, रोमाञ्च-सीत्कारिणी, धौताञ्जनारुणनयनान्ता, प्रस्रवन्मुक्तकेशकलापा, स्नानोत्तीर्णा तरुणी कस्य स्पृहार्द्रं न मनः करोति इत्युक्ते स्वयमार्द्रस्वभावः परमप्या-द्रीकरोति इत्युचितमेतत् ।

न तु यथा मम तत्रैव -

९३. भिक्तः कातरतां क्षमा सभयतां पूज्यस्तुतिर्दीनतां धैर्यं दारुणतां मितः कुटिलतां विद्याबलं क्षीवताम् (?) । ध्यानं वञ्चकतां तपः कुहकतां शीलव्रतं षण्ढतां पैशुन्यव्रतिनां गिरां किमिव वा नायाति दोषार्द्रताम् ॥

अत्र पिशुनस्वभावे वर्ण्यमाने भक्त्यादीनां गुणानां वैपरीत्ये प्रति-पादिते पिशुनानां वचसां कि वा दोषार्द्रतां नायाति इत्यभिहिते स्वयमना-र्द्रस्वभावस्य परार्द्रीकरणमनुचितमेव।

> २२. सारसंग्रहौचित्यम् स्वराज्य

सारसंग्रहौचित्यं दर्शयितुमाह – सारसङ्ग्रहवाक्येन काव्यार्थः फलनिश्चितः । अदीर्घसूत्रव्यापार इव कस्य न संमतः ॥ ३४ ॥ सारसङ्ग्रहवाक्येन काव्यार्थः सुनिश्चितफलः शीघ्नकारिण इव व्यापारः कस्य नाभिमतः ।

यथा मम मुनिमतमीमांसायाम् -

९४. विविधगहनगर्भग्रन्थसंभारभारै—

र्मुनिभिरिभिनिविष्टैस्तत्त्वमुक्तं न किंचित् ।

कृतरुचिरविचारं सारमेतन् महर्षे—

रहिमिति भवभूमिर्नाहिमित्येव मोक्षः ॥

अत्र भगवद्गीतार्थविचारे सारसंग्रहोऽभिहितः, यत् किल मुनिभिरनेक-भेदिभिन्नशास्त्रजडैरभिनिविष्टमितिभिस्तत्त्वमुपादेयं न किंचित् कथितम् । भगवतो महर्षेव्यसिस्य सुमतेविमलविचारोत्तीर्णं निश्चितमेतदेव, यदहंकारः संसारमूलभूमिः, ममतापिरत्याग एव मोक्ष इति तत्संक्षेपेण भवक्षयोपदेशः प्रकृतार्थस्य परमौचित्यं पुष्णाति ।

न तु यथा परिवाजकस्य -

९५. तपो न तप्तं वयमेव तप्ता भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ताः । जरा न जीर्णा वयमेव जीर्णास्तृष्णा न याता वयमेव याताः ॥

अत्र वयमेव तप्ता भुक्ता जीर्णा याता इत्युक्ते निःसाराचारुत्वाद् अपर्यवसितो वाक्यार्थः फलशून्यतया सारसंग्रहोचितं न किचित् प्रतिपादयति ।

२३. प्रतिभौचित्वम्

प्रतिभौचित्यं दर्शयितुमाह -

प्रतिभाभरणं काव्यमुचितं शोभते कवेः । निर्मलं सुगुणस्येव कुलं भूतिविभूषितम् ॥ ३५॥

प्रतिभालंकृत कवेः काव्यमुचितं गुणवतः कुलमिव विमलं लक्ष्म्या प्रकाशितं शोभते । यथा मम लावण्यवत्याम् -

९६. अदय दशसि किं त्वं विम्बबुद्ध्याधरं मे
भव चपल निराशः पक्वजम्बूफलानाम् ।
इति दियतमवेत्य द्वारदेशाप्तमन्या
निगदित शुकमुच्चैः कान्तदन्तक्षतौष्ठी ॥

अत्र कयापि द्वारदेशाप्तं प्रियं ज्ञात्वा अन्यकामुकदशनखण्डितौष्ठ्या संप्रति तदागमनानभिज्ञयेव शुकमृद्दिश्य यदुक्तं, निर्दय कि त्वं बिम्बफल-लोभादधरं मम विदारयसि, पक्वानां जम्बूफलानामिदानीं चपल निराशो भव, कुपिता तुभ्यं नो दास्यामि इति, तेनोच्चैः प्रत्यायनापह्नवनवोन्मेष-प्रज्ञाचातुर्यंचारुवचनमौचित्यचमत्कारं करोति ।

यदाह भट्टतौतः—'प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता' इति । न तु यथा मम तत्रैव —

९७. निर्याते दियते गृहे विशयने निर्माल्यमाल्ये हृते प्राप्ते प्रातरसह्यरागिणि परे वारावहारेऽन्यया । द्वारालीनविलोचना व्यसिननी सुप्ताहमेकािकनी – त्युक्त्वा नीविविकर्षणः स चरणाघातैरशोकीकृतः ॥

अत्र वेश्या व्यालग्नकामुकस्य वारावहारं विधाय, नवकामुकेन सह क्षपायां नीतायां, प्रभाते तिस्मन् निर्याते, शय्याकुसुमादिसंभोगलक्षणे निवारिते, वारवञ्चनकुपिते गाढानुरागग्रहग्रस्तमतौ पूर्वकामुके प्राप्ते, त्वदालोकन-काङ्किषणी व्यसनिनी द्वारन्यस्तनयना अहमेकािकनी सुप्ता इति प्रत्यायना-वचनविलीनमन्युः सरभाससरसनीिवकषंणोद्यताकृतिः कृतेष्यिकोपया चरण-निलनप्रहारैः अशोकीकृतः, शङ्काशल्योनमूलनात् निःशोकः संपादितः, सन्ततपुलकाङकुरत्वाद् अशोकतरुतुल्यतां नीतः इति वा वाक्यार्थः । केवला-सत्यविप्रलम्भाप्रागलभ्यमात्रमेव गणिकाया गाढरागमूलतां च प्रतिपादयति । न तु प्रतिभोद्भूतामौचित्यकणिकां सूचयित । २४. अवस्योचित्यम्

अवस्थौचित्यं दर्शयितुमाह -

अवस्थोचितमाधत्ते काव्यं जगित पूज्यताम् । विचार्यमाणरुचिरं कर्तव्यमिव धीमताम् ॥ ३६ ॥

अवस्थोचिततया काव्यं जगति श्लाघ्यतामायाति मितमतामिव कृत्यं विचारनिर्घर्षरिचरम् ।

यथा मम लावण्यवत्याम् -

९८. मुक्तः कन्दुकविभ्रमस्तरलता त्यक्तैव बाल्योचिता
मौग्ध्यं निर्धुतमाश्रिता गजगतिभ्रूलास्यमभ्यस्यते ।
यन्नमोर्मिषु निर्मितं मृगदृशा वैदग्ध्यदिव्यं वच–
स्तद् विद्यः सुभगाभिमानलटभाभावे निबद्धो भरः ॥

अत्र यदुक्तं कन्दुककीडा त्यक्ता, बालचापत्यं परिहृतं, मौग्ध्यं निर्स्तं, गजगितरङ्गीकृता, भ्रूलतालास्याभ्यासः कियते, नर्मोमिषु वचन-वैचित्र्यमासूत्रितं, तेन जानीमहे शैशवावस्थां समुत्सृजन्त्या यौवनमाश्र-यन्त्या प्रौढतामनारूढयापि नवसंभोगगौरवगर्भेण सुभगाभिमानेन लटभा-भावे बालया भरो निबद्ध इत्यिभिहिते स्फुटमृदुसम्बद्धायां वयोवस्थामध्य-सिन्धवर्णनायामौचित्यं स्फुरदिवावभासते।

न तु यथा राजशेखरस्य -

९९. ज्यायान् धन्वी नवधृतधनुस्ताम्रहस्तोदरेण क्षत्रक्षोदव्यतिकरपटुस्ताटकाताडकेन । कर्णाभ्यर्णस्फुरितपलितः क्षीरकण्ठेन सार्धं योद्धुं वाञ्छन् न कथममुना लज्जते जामदग्न्यः ॥ बा. रा. ४. १ अत्र भागंवः स्थिवरावस्थास्थितः स्थिरतरपराक्रमकर्कशप्रौढो धनुर्धरः शिशुना रामेण धनुर्ग्रहणारुणितकोमलकरकमलतलेन, क्षित्रयक्षयसंरम्भ-प्रगल्भः ताटकाताडकेन, स्फुरदाकर्णपिलतः संभाव्यमानजननीस्तनक्षीर-कण्ठेनामुना युयुत्सुः कथं न लज्जते इत्युक्ते पेशलतया राघवावस्थायां जाम-दग्न्यावस्थाविपरीतायां प्रतिपाद्यमानायां ताटकाताडकेन इति विरुद्धाधि-वासोऽर्थः किमप्यनौचित्येन चेतिस संकोचमादधाति ।

२५. विचारौचित्यम्

षिचारौचित्यं दर्शयितुमाह -

उचितेन विचारेण चारुतां यान्ति सूक्तयः। वेद्यतत्त्वावबोधेन विद्या इव मनीषिणाम् ॥ ३७॥

विचारौचित्येन सूक्तयश्चारुतां यान्ति ज्ञेयस्वरूपज्ञानेन विद्या इव विदुषाम् ।

यथा मम मुनिमतमीमांसायाम् -

१००. अश्वत्थामवधाभिधानसमये सत्यव्रतोत्साहिना मिथ्या धर्मसुतेन जिह्मवचसा हस्तीति यद् व्याहृतम् । सा सत्यामृतरिङ्मवैरमसमं संसूचयन्त्याः सदा शङ्के पङ्कजसंश्रयेण मिलनारम्भा विजृम्भा श्रियः ॥

अत्र द्रोणिनिधनाख्याने सत्यवतोत्साहवता धर्मतनयेनापि मिथ्या लघु-वचसा कुञ्जर इति यदुक्तं सा सततं सत्यचन्द्रद्वेषं सूचयन्त्याः श्रियः शङ्के पङ्कजसंश्रयेण मिलनव्यापारा विजृम्भा इत्यभिहिते ससंवादलक्ष्मीस्वभाव-परिभावनतया तत्त्वावबोधेन मूलिवश्रान्त्या फलपर्यवसायी विचारः सहृदय-संवेद्यमौचित्यं व्यनिकृतः

न तु यथा मम तत्रैव -

१०१. प्रम्लाने चिरकालवृत्तदियताकेशाम्बराकर्षणे कूरं राक्षसवैशसं यदि कृतं भीमेन दुःशासने ।

तत्कालक्षमिणा कुशाश्मपरुषारण्यप्रवासे चिरं कि पीतं तत तापमग्रमहिषस्वेदाम्बुपृक्तं पयः ॥

अत्र भीमसेनचरिते विचार्यमाणे त्रयोदशवर्षपर्युषिते कृष्णाकेशा-कर्षणपराभवे भीमेन भीमं राक्षसकर्म दुःशासने यदि कृतं तत् सद्यःकृता-द्रापराधकालक्षमिणा सुचिरं दर्भसूचीविषमाश्मपरुषवनवासे कि ग्रीष्मताप-निमग्रमहिषस्वेदस्रुतिपृक्तं पयः पीतम् इत्यनुपपन्नकृत्ये अभिहिते कारण-विचाराभावात् निर्मूलोपालम्भमात्रमनौचित्यम् अनुबध्नाति ।

२६. नामौचित्यम्

नामौचित्यं दर्शयितुमाह -

नाम्ना कर्मानुरूपेण ज्ञायते गुणदोषयोः । काव्यस्य पुरुषस्येव व्यक्तिः संवादपातिनी ॥ ३८ ॥

काव्यस्य कर्म औचित्यं, तेन नाम्ना पुरुपस्येव गुणदोषव्यक्तिः संवा-दिनी ज्ञायते ।

यथा कालिदासस्य-

१०२. इदमसुलभवस्तुप्रार्थनादुर्निवारः
प्रथममिष मनो मे पञ्चबाणः क्षिणोति ।
किमृत मलयवातान्दोलितापाण्डुपत्रै—
रुपवनसहकारैर्दशितेष्वङकुरेषु ॥
वि. उ. २. ६

अत्र प्रारम्भ एव ममेदं मनः पञ्चबाणः सुदुर्लभवस्तुप्रार्थनादुर्निवारः शक्लीकरोति । किमुत लीलोद्यानसहकारैर्मलयानिलान्दोलितबालपल्लवै-रङ्कुरेषु दिशतेषु इत्युक्ते मदनस्य पञ्चबाणाभिधानमुचितमेव ।

# यथा वा मम बौद्धावदानलतायाम् -

१०३. तारुण्येन निपीतशैशवतया सानङ्गश्रुङ्गारिणी
तन्वङग्या सकलाङ्गसङगमसखी भङ्गिर्नवाङगीकृता ।
निःसंरम्भपराक्रमः पृथुतरारम्भाभियोगं विना
साम्राज्ये जगतां यया विजयते देवो विलासायुधः ॥

अत्र यौवननिपीतशैशवतया तन्वङ्ग्यानङ्गश्रृङ्गारवती सर्वाङ्गसंगम-सखी सा काप्यभिनवा भङ्गिरङ्गीकृता यया निष्प्रयत्नपराक्रमः प्रभूततरा-रम्भसंभारं विहाय, त्रिभूवनसाम्राज्ये जयति देवो विलासायुध इत्युक्ते कामस्य विलासायुध इति नामोपपन्नमेव। तन्वङ्गीभङ्गयैव सिद्धत्रैलोक्या-धिपत्यविजिगीषायां कामसायकादीनां नैर्थक्यात्।

न तु यथा कालिदासस्य -

१०४० क्रोधं प्रभो संहर संहरेति यावद् गिरः खे महतां चरन्ति । तावत् स विह्नर्भवनेत्रजन्मा भस्मावशेषं मदनं चकार ॥ कु. सं. ३. ७२

अत्र पश्यतो भगवतः त्रिनेत्रस्य स्मरशरिनपातक्षोभे वर्ण्यमाने तित्रका-रकोपशमाय संहर संहर प्रभो कोधिमिति यावद् वचः खे देवानां चरित, तावद् भवनेत्रोद्भवः स विह्नः मदनं भस्मराशिशेषमकार्षीद् इत्युक्ते संहारावसरे रुद्रस्य भवाभिधानमनुचितमेव ।

२७. आशीर्वचनौचित्यम्

आशीर्वचनौचित्यं दर्शयितुमाह -

पूर्णार्थदातुः काव्यस्य सन्तोषितमनीषिणः । उचिताशीर्नृपस्येव भवत्यभ्युदयावहा ॥ ३९ ॥

संपूर्णार्थसमर्पकस्य सन्तोषितविदुषः काव्यस्य नृपतेरिवोचितम् आशीः-पदमभ्युदयावहं भवति ।

48

यथा अस्मदुपाध्यायगङ्गकस्य -

१०५. स कोऽपि प्रेमार्द्रः प्रणयपरिपाकप्रचलितो विलासोऽक्ष्णां देयात् स्वमन्पमं वो मृगद्शाम् । यदाक्तं दृष्ट्वा पिदधति मुखं तूणविवरे निरस्तव्यापारा भुवनजयिनः पञ्च विशिखाः ॥

अत्र स कोऽप्यसामान्यप्रेमप्रणयविश्रान्तिप्रगत्भकुरङ्गदृशां नयनविलासः सुखं वो देयान्, यदभिप्रायमालोक्य भुवनविजयिनः कामस्य पञ्च सायकाः समाप्तव्यापाराः तूणीरिववरे लज्जयेव मुखं पिदधित इत्युक्ते सुखं वो देयाद् इत्याशीःपदम् उचितमेव, प्रियानयनविभ्रमस्य सुखार्पण-योग्यत्वात् ।

यथा वा मम बात्स्यायनसूत्रसारे -

१०६. कामः कामं कमलवदनानेत्रपर्यन्तवासी दासीभूतत्रिभुवनजनः प्रीतये जायतां वः। दग्धस्यापि त्रिपुररिपुणा सर्वलोकस्पृहार्हा यस्याधिक्यं रुचिरतितरामञ्जनस्येव याता ॥

अत्र कामः प्रीतये वो जायतां यस्य दग्धस्याप्यञ्जनस्य इव आधिक्यं रुचियाता इत्युक्ते, प्रीतये जायताम् इत्युचितं, कामस्य प्रीत्यात्मकत्वात् ।

न तु यथा अमरुकस्य -

आलोलामलकावलीं विल्लितां बिभ्रच्चलत्कुण्डलं किञ्चिन्मृष्टविशेषकं तनुतरैः स्वेदाम्भसां सीकरैः। तन्बङ्ग्या सुतरां रतान्तसमये वक्त्रं रतिन्यत्यये तत् त्वां पातु चिराय कि हरिहरस्कन्द।दिभिर्देवतैः ॥ अ. श. ३

अत्र तन्व्या रतिव्यत्यये लोलालकं चलत्कुण्डलं स्वेदसलिलेन किचिदु-

म्मृष्टितिलकं यद् मुखं तत् त्वां पातु, किं हरिहरस्कन्दादिभिर्देवतैः इत्युक्ते पातु त्वामित्यनुचितम्, आनन्दयतु त्वामित्युचितं स्यात् । अन्येषु काव्याङ्गेषु अनयेव दिशा स्वयमौचित्यमुत्प्रेक्षणीयम् । तदुदाहरणानि आनन्त्यात् न प्रदिशतानि इत्यलमितप्रसङ्गेन ।

### उपमंहार:

आसीत् प्रकाशेन्द्र इति प्रकाशः काश्मीरदेशे त्रिदशेश्वरधीः । अभूद् गृहे यस्य पवित्रसत्रमच्छिन्नमग्रासनमग्रजानाम् ॥ १ ॥

यः श्रीस्वयंभूभवने विचित्रे लेप्यप्रतिष्ठापितमातृचकः । गोभूमिकृष्णाजिनवेश्मदाता तत्रैव काले तनुमृत्ससर्ज ॥ २ ॥

तस्यात्मजः सर्वमनीषिशिष्यः श्रीव्यासदासापरपुण्यनामा । क्षेमेन्द्र इत्यक्षयकाव्यकीर्तिश्चके नवौचित्यविचारचर्चाम् ॥ ३ ॥

श्रीरत्नसिंहे सुहृदि प्रयाते शार्वं पुरं श्रीविजयेशराज्ञि । तदात्मजस्योदयसिंहनाम्नः कृते कृतस्तेन गिरां विचारः ॥ ४ ॥

यस्यासिः परिवारकृत् त्रिभुवनप्रख्यातशीलश्रुतेः सर्वस्यावनतेन येन नितरां प्राप्ता विशेषोन्नतिः । आशाः शीतलतां नयत्यविरतं यस्य प्रतापानल –

स्तस्य श्रीमदनन्तराजनृपतेः काले किलायं कृतः ॥ ५ ॥

इति श्रीप्रकाशेन्द्रात्मजव्यासदासापराख्यश्री**क्षेमेन्द्र**कृता **औचित्यविचारचर्चा** समाप्ता ।

# कविकण्ठाभरणम्

# कवित्वप्राप्तिनीम प्रथमः संधिः

जयित जितसुधाम्भःसंभवद्वाग्भवश्री —
रथ सरससमुद्यत्कामतत्त्वानुभावा ।
तदनु परमधामध्यानसंलब्धमोक्षा
रविशशिषिक्षण त्रैपुरी मन्त्रशक्तः ॥ १ ॥

शिष्याणामुपदेशाय विशेषाय विपश्चिताम्। अयं सरस्वतीसारः क्षेमेन्द्रेण प्रदर्श्यते ॥ २ ॥

तत्राकवेः कवित्वाप्तिः शिक्षा प्राप्तगिरः कवेः । चमत्कृतिश्च शिक्षाप्तौ गुणदोषोद्गतिस्ततः ॥ ३ ॥

पश्चात् परिचयप्राप्तिरित्येते पञ्च संधयः । समुद्दिष्टाः क्रमेणैषां लक्ष्यलक्षणमुच्यते ॥ ४ ॥

सुविभितत समन्वितं बुधैर्गुणसंयुक्तममुक्तसौष्ठवैः। रचितं पदकैः सुवर्णवत् कविकण्ठाभरणं विचार्यताम्।। ५।।

अथेदानीमकवेः कवित्वशक्तिरुपदिश्यते -

प्रथमं तावद् दिव्यः प्रयत्नः, ततः पौरुषः।

ॐ स्वस्त्यङ्कं स्तुमः सिद्धमन्तराद्यमितीप्सितम् । उद्यदूर्जप्रदं देव्या ऋऋलृलृनिगहनम् ॥ ६ ॥

एकमैश्वर्यसंयुक्तमोजोवर्धनमौषधम् । अन्तरान्तः कलाखण्डगलद्धनसुधाङ्कितम् ॥ ७ ॥

चन्द्रोच्छलज्जलं प्रोज्झदज्ञानं टठसंयुतम् । डम्बरप्रौढिकरणं तथतां दधदुन्नतम् ॥ ८ ॥

परं फलप्रदं बद्धमूलोद्भवमयं वपुः । रम्यं लघुवरं शर्भ वर्षत् सर्वसहाक्षरम् ॥ ९ ॥

एतां नमः सरस्वत्यै यः क्रियामातृकां जपेत्। क्षेममैन्द्रं स लभते भव्योऽभिनववाग्भवम् ॥ १०॥

इवेतां सरस्वतीं मूर्ष्टिन चन्द्रमण्डलमध्यगाम् । अक्षराभरणां ध्यायेद् वाङ्मयामृतवर्षिणीम् ॥ ११ ॥

त्रिकोणयुगमध्ये तु तडित्तुल्यां प्रमोदिनीम् । स्वर्गमार्गीद्गतां ध्यायेत् परमामृतवाहिनीम् ॥ १२ ॥

निर्विकारां निराकारां शक्ति ध्यायेत् परात्पराम् । एषा बीजत्रयी वाच्या त्रयी वाक्काममुक्तिसूः ॥ १३ ॥

काव्यिक्रियेच्छाङ्कुरमूलभूमिमन्विष्य विश्वान्तिलवेन मोक्षः । अन्यावधाने मदनस्य मोक्षस्तृतीयबीजे सकलेऽस्ति मोक्षः ॥ १४ ॥

अथ पौरुष: ।

तत्र त्रयः शिप्याः काव्यित्रयायामुपदेश्याः । अल्पप्रयत्न-साध्यः, कृच्छ्रसाध्यः, असाध्यश्चेति ।

#### तत्र प्रथम:---

कुर्वीत साहित्यविदः सकाशे श्रुतार्जनं काव्यसमुद्भवाय । न तार्किकं केवलशाब्दिकं वा कुर्याद् गुरुं सूक्तिविकासविद्नम्।। १५ ।।

विज्ञातशब्दागमनामधातुश्छन्दोविधाने विहितश्रमश्च । काव्येषु माधुर्यमनोरमेषु कुर्यादिखन्नः श्रवणाभियोगम् ।। १६ ॥

गीतेषु गाथास्वथ देशभाषाकाव्येषु दद्यात् सरसेषु कर्णम् । वाचां चमत्कारविधायिनीनां नवार्थचर्चासु रुचि विदध्यात् ।। १७ ॥

रसे रसे तन्मयतां गतस्य गुणे गुणे हर्षवशीकृतस्य । विवेकसेकस्वकपाकभिन्नं मनः प्रसूतेऽङ्कुरवत् कवित्वम् ॥ १८ ॥

#### अथ द्वितीय:-

पठेत् समस्तान् किल कालिदासकृतप्रबन्धानितिहासदर्शी । कास्याधिवासप्रथमोद्गमस्य रक्षेत् पुरस्तार्किकगन्धमुग्रम् ॥ १९ ॥

महाकवेः काव्यनविक्रयायै तदेकचित्तः परिचारकः स्यात् । पदे च पादे च पदावशेषसंपूरणेच्छां मुहुराददीत ॥ २० ॥

अभ्यासहेतोः पदसंनिवेशैर्वाक्यार्थशून्यैर्विदधीत वृत्तम् । इलोकं परावृत्तिपदैः पुराणं यथास्थितार्थं परिपूरयेच् च ॥ २१ ॥

तत्र वाक्यार्थशून्यं यथा -

श. आनन्दसंदोहपदारिवन्दकुन्देन्दुकन्दोदितिबन्दुवृन्दम् ।
 इन्दिन्दिरान्दोलितमन्दमन्दिनिष्यन्दनन्दन्मकरन्दवन्द्यम् ।।

### परावृत्तिपदैर्यथा -

२. वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये । जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ ॥ ३. वाण्यथाविव संयुक्तौ वाण्यर्थप्रतिपत्तये । जगतो जनकौ वन्दे शर्वाणीशशिशेखरौ ॥

अथ तृतीय:-

यस्तु प्रकृत्याश्मसमान एव कष्टेन वा व्याकरणेन नष्टः। तर्केण दग्घोऽनलधूमिना वाप्यविद्धकर्णः सुकविप्रबन्धैः॥ २२॥

न तस्य वक्तृत्वसमुद्भवः स्याच् छिक्षाविशेषैरपि सुप्रयुक्तैः। न गर्दभो गायति शिक्षितोऽपि संदर्शितं पश्यति नार्कमन्धः ॥ २३ ॥

इति ततसुकृतानां प्राक्तनानां विपाके
भवति शुभमतीनां मन्त्रसिद्धं कवित्वम्
तदनु पुरुषयत्नैर्धोमतामभ्युदेति
स्कुरति जडिधयां श्रीशारदा साधनेन ॥ २४॥

इति श्रीव्यासदासापराख्यक्षेमेन्द्रकृते कविकण्ठाभरणे कित्वप्राप्तिः प्रथमः संधिः ।

प्राप्तगिर: कवे: शिक्षाकथनं नाम द्वितीय: संधि:

छायोपजीवी पदकोपजीवी पादोपजीवी सकलोपजीवी । भवेदथ प्राप्तकवित्वजीवी स्वोन्मेषतो वा भुवनोपजीव्यः ॥ १॥

छायोपजीवी यथा भट्टभल्लटस्य -

४. नन्वाश्रयस्थितिरियं तव कालकूट केनोत्तरोत्तरविशिष्टपदोपदिष्टा । प्रागर्णवस्य हृदये वृषलक्ष्मणोऽथ कण्ठेऽधुना वससि वाचि पुनः खलानाम् ॥ भः शः ४

### यथा च श्रीमदुत्पलराजदेवस्य -

पात्सर्यतीव्रतिमिरावृतदृष्टयो ये
 ते कस्य नाम न खला व्यथयन्ति चेतः ।
 मन्ये विमुच्य गलकन्दलिमन्दुमौले –
 यीषां सदा वचिस वल्गित कालकृटः ॥

### पदकोपजीवी यथा मुक्ताकणस्य -

६. यथा रन्ध्रं व्योम्नश्चलजलदधूमः स्थगयति
स्फुलिङगानां रूपं दधित च यथा कीटमणयः ।
यथा विद्युज्ज्वालोल्लसनपरिपिङगाश्च ककुभ—
स्तथा मन्ये लग्नः पथिकतरुखण्डे स्मरदवः ॥

### यथा चैतद्भातुश्चऋपालस्य-

७. सरस्यामेतस्यामुदरबिह्नवीचीविह्नुहितं
यथा लावण्याम्भो जघनपुहिनोल्लङ्घनकरम् ।
यथा लक्ष्यश्चायं चलनयनमीनव्यतिकर—
स्तथा मन्ये मग्नः प्रकटकुचकुम्भः स्मरगजः ॥

पादोपजीवी यथामरकस्य -

ं गन्तव्यं यदि नाम निश्चितमहो गन्तासि केयं त्वरा द्वित्राण्येव दिनानि तिष्ठतु भवान् पश्यामि यावन् मुखम् । संसारे घटिकाप्रणालविगलद्वारा समे जीविते को जानाति पुनस्त्वया सह मम स्याद् वा न वा संगमः ॥

यथा मम -

हंहो स्निग्धसखे विवेक बहुभिः प्राप्तोऽसि पुण्यैर्मया
 गन्तव्यं कितिचिद् दिनानि भवता नास्मत्सकाशात् क्वचित्।

( 布. 布. २-२-

त्वत्सङ्गेन करोमि जन्ममरणोच्छेदं गृहीतत्वरः को जानाति पुनस्त्वयासह मम स्याद् वा न वा संगमः ॥

सकलोपजीवी यथार्यभट्टस्य-

१०. शब्दैर्निसर्गकटुभिर्मिलिनस्वभावाः श्रोत्रं खला निगडवत् परितस्तुदन्ति । श्रव्यैरलुप्तपदबन्धतयातिमञ्जु– मञ्जीरवत् तु सुजना जनयन्ति मोदम् ।।

यथा च भट्टबाणस्य -

११. कटु क्वणन्तो मलदायकाः खलास्तुदन्त्यलं बन्धनश्रृङखला इव।
मनस्तु साधुध्वनिभिः पदे पदे हरन्ति सन्तो मणिनूपुरा इव।।
कादं. प्र. ६

भुवनोपजीव्यो यथा भगवान् व्यास ।

ं तथा चोक्तम् -

१२. इदं किववरैः सर्वेराख्यानमुपजीव्यते । उदयं प्रेप्सुभिर्भृत्यैरभिजात इवेश्वरः ।।

म. भा. ?

प्राप्तगिरः कवेः शिक्षास्तावदाह -

व्रतं सारस्वतो यागः पूर्वं विघ्नेशपूजनम् । विवेकशक्तिरभ्यासः संधानं प्रौढिरश्रमः ॥ २ ॥

वृत्तपूरणमुद्योगः पाठः परकृतस्य च । काव्याङ्गविद्याधिगमः समस्यापरिपूरणम् ।। ३ ।।

सहवासः कविवरैर्महाकाव्यार्थचर्वणम् । आर्यत्वं सुजनैर्मेत्री सौमनस्यं सुवेषता ॥ ४ ॥ नाटकाभिनयप्रेक्षा श्रुङ्गारालिङ्गिता मितः । कवीनां संभवे दानं गीतेनात्माधिवासनम् ॥ ५ ॥

लोकाचारपरिज्ञानं विविक्ताख्यायिकारसः । इतिहासानुसरणं चारुचित्रनिरीक्षणम् ॥ ६ ॥

शिल्पिनां कौशलप्रेक्षा वीरयुद्धावलोकनम् । शोकप्रलापश्रवणं इमशानारण्यदर्शनम् ॥ ७ ॥

त्रतिनां पर्युपासा च नीडायतनसेवनम् । मधुरस्निग्धमशनं धातुसाम्यमशोकता ॥ ८ ॥

निशाशेषे प्रबोधश्च प्रतिभा स्मृतिरादरः । सुखासनं दिवा शय्या शिशिरोष्णप्रतिकिया ॥ ९ ॥

आलोकः पत्रलेख्यादौ गोष्ठीप्रहसनज्ञता । प्रेक्षा प्राणिस्वभावानां समुद्राद्विस्थितीक्षणम् ॥ १० ॥

रवीन्दुताराकलनं सर्वर्तुपरिभावनम् । जनसंघाभिगमनं देशभाषोपजीवनम् ।। ११ ।।

आधानोद्धरणप्रज्ञा कृतसंशोधनं मुहुः । अपराधीनता यज्ञसभाविद्यागृहस्थितिः ।। १२ ।।

अतृष्णता निजोत्कर्षे परोत्कर्षविमर्शनम् । आत्मञ्लाधाश्रुतौ लज्जा परञ्लाघानुभाषणम् ॥ १३ ॥

सदा स्वकाव्यव्याख्यानं वैरमत्सरवर्जनम् । परोन्मेषजिगीषा च व्युत्पत्त्यै सर्वशिष्यता ॥ १४ ॥

पाठस्यावसरज्ञत्वं श्रोतृचित्तानुवर्तनम् । इङ्गिताकारवेदित्वमुपादेयनिबन्धनम् ।। १५ ॥ उपदेशविशेषोक्तिरदीर्घरससंगतिः । स्वसूक्तप्रेषणं दिक्षु परसूक्तपरिग्रहः ॥ १६ ॥

वैदग्ध्यं पटुताभङ्गिनिःसङ्गैकान्तनिर्वृतिः । आञ्चापाञ्चपरित्यागः संतोषः सत्त्वशीलता ।। १७ ।।

अयाचकत्वमग्राम्यपदालापः कथास्वपि । काव्यक्रियासु निर्बन्धो विश्रान्तिश्चान्तरान्तरा ॥ १८ ॥

नूतनोत्पादने यत्नः साम्यं सर्वसुरस्तुतौ । पराक्षेपसहिष्णुत्वं गाम्भीर्यं निर्विकारता ॥ १९ ॥

अविकत्थनता दैन्यं परेषां नष्टयोजनम् । पराभित्रायकथनं परसादृक्यभाषणम् ।। २० ।।

सप्रसादपदन्यासः ससंवादार्थसंगतिः । निविरोधरसन्यक्तिर्युक्तिःयसिसमासयोः ॥ २१ ॥

प्रारब्धकाव्यनिर्वाहः प्रवाहश्चतुरो गिराम् । शिक्षाणां शतमित्युक्तं युक्तं प्राप्तगिरः कवेः ॥ २२ ॥

इति बहुतरशिक्षालक्षणक्षीणदोषे
प्रभवति गतनिद्रे प्रातिभे सुप्रभाते ।
कविरविरविलुप्तव्याप्तिभिः सूक्तपादैर्नयति नवनवत्वं भावभावस्वभावम् ॥ २३ ॥

इति श्रीव्यासदासापराख्यक्षेमेन्द्रकृते कविकण्ठाभरणे प्राप्तिगरः कवेः शिक्षाकथनं द्वितीयः संधिः।

चमत्कारकथनं नाम तृतीयः संधिः

अथ शिक्षितस्य कवेः सूक्तिचमत्कारमाह –

मुकविरितशयार्थी वाक्चमत्कारलोभादिभसरित मनोज्ञे वस्तुशब्दार्थसार्थे।
भ्रमर इव वसन्ते पुष्पकान्ते वनान्ते

नवकुसुमिवशेषामोदमास्वादलोलः।। १।।

न हि चमत्कारविरहितस्य कवेः कवित्वं काव्यस्य वा काव्यत्वम् ।

एकेन केनचिदनर्घमणिप्रभेण काव्यं चमत्कृतिपदेन विना सुवर्णम् । निर्दोषलेशमपि रोहति कस्य चित्ते लावण्यहीनमिव यौवनमङ्गनानाम् ॥ २ ॥

चमत्कारविरहो यथा मालवरुद्रस्य -

१३. वेल्लत्पल्लव संमिलल्लत लसत्पुष्प स्फुटत्कुङमल स्फूर्जद्गुच्छभर क्वणन्मधुकरक्रीडाविनोदाकर । रक्ताशोक सखे दयां कुरु हर प्रारब्धमाडम्बरं प्राणाः कण्ठमुपागताः प्रिमतमो दूरे त्वमेवंविधः ।।

चमत्कारो यथा यशोवर्मणः -

१४. रक्तस्त्वं नवपल्लवैरहमिष क्लाघ्यैः प्रियाया गुणै— स्त्वामायान्ति शिलीमुखाः स्मरधनुर्मुक्ताः सखे मामिष । कान्तापादतलाहतिस्तव मुदे तद्वन् ममाप्यावयोः सर्वं तुल्यमशोक केवलमहं धात्रा सशोकः कृतः॥

तत्र दशविधश्चमत्कार: — अविचारितरमणीयः, विचार्यमाणरमणीयः, समस्तसूक्तव्यापी, सूक्तैकदेशदृश्यः, शब्दगतः, अर्थगतः, शब्दार्थगतः, अलं-कारगतः, रसगतः, प्रख्यातवृत्तिगतश्च ।

#### अविचारितरमणीयो यथा मम शशिवंशे -

१५. शूराः सन्ति सहस्रशः सुचरितैः पूर्णं जगत् पण्डितैः संख्या नास्ति कलावतां बहुतरैः शान्तैर्वनान्ताः श्रिताः । त्यक्तुं यः किल वित्तमुत्तममितिः शक्नोति जीवाधिकं सोऽस्मिन् भूमिविभूषणं शुभिनिधिर्भव्यो भवे दुर्लभः ।।

विचार्यमाणरणोयो यथा मम पद्यकादम्बर्याम् -

१६. अङ्गोऽनङ्गज्वरहुतवहश्चक्षुषि ध्यानमुद्रा कण्ठे जीवः करिकसलये दीर्घशायी कपोलः । असे वीणा कुचपरिसरे चन्दनं वाचि मौनं तस्याः सर्वं स्थितमिति न तु त्वां विना क्वापि चेतः ॥

समस्तसूक्तव्यापी यथा मम शशिवंशे -

१७. माधुर्यानुभवेऽपि ते सुवदने तीक्ष्णाः कटाक्षाः परं पर्यन्तस्थिततारका अपि नृणां रागानुबन्धोद्यताः । नैवोज्झन्ति विवेकिनश्चपलतामुत्सेकसंवादिनी ∸ माश्चर्यं श्रवणौ स्पृशन्ति च पुनर्मारं च कुर्वन्त्यमी ।।

सूक्तैकदेशदृश्यो यथा मम पद्यकादम्बर्याम् -

१८. नित्यार्चा हृदयस्थितस्य भवतः पद्मोत्पलैश्चन्दनै – स्त्वद्भिक्तिस्त्वदनुस्मृतिश्च मनसि त्वन्नाममन्त्रे जपः । सर्वत्रैव घनानुबन्धकलना त्वद्भावना सुभ्रुव-स्तस्या जीवविमुक्तिरेव दिवसैर्देव त्वदाराधनात् ॥

शब्दगतो यथा मम चित्रभारते नाटके -

१९. इतश्चञ्चच्चूतच्युतमधुचया वान्ति चतुराः समीराः संतोषं दिशि दिशि दिशन्तो मधुलिहाम् । निशान्ते कान्तानां स्मरसमरकेलिश्यममुषो विजृम्भन्ते जृम्भाकिलतकमलामोदसुहृद: ॥

#### अर्थगतो यथा मम लावण्यवत्याम् –

२०. सदासक्तं शैत्यं विमलजलधारापरिचितं घनोल्लासः क्ष्माभृत्पृथुकटकपाती वहति यः । विधत्ते शौर्यश्रीश्रवणनवनीलोत्पलरुचिः स चित्रं शत्रूणां ज्वलदनलतापं भवदसिः ॥

### शव्दार्थगतो यथा मम पद्यकादम्बर्याम् -

२१ किंचित्कुञ्चितकामकार्मुकलतासैत्री विचित्रा भ्रुवो-र्नर्मोक्तिः स्मितकान्तिभिः कुसुमिता प्रागल्भ्यगर्भा गिरः। रागोत्सङ्गनिषङ्गिभिः सरसतासंवादिभिर्विभ्रमै-रायुष्यं परमं तया रितपतेः प्राप्तं मृगाक्ष्या वयः॥

#### अलङ्कारगतो यथा मम लावण्यवत्याम् –

२२. स्तनौ स्तब्धौ तीक्ष्णं नयनयुगलं निम्नमुदरं भ्रुवोर्वका वृत्तिविहितमुनिमारोऽधरमणिः। तथासन्ने दैवादियति विषमे दुर्जनगणे गुणी मध्ये हारः स्पृशति तव दोलातरलताम्॥

### रसगतो यथा मम कनकजानक्याम् -

२३. अत्रार्यः खरदूषणित्रशिरसां नादानुबन्धोद्यमे

हन्धाने भुवनं त्वया चिकतया योद्धा निरुद्धः क्षणम् ।

सस्नेहाः सरसाः सहासरभसाः सभ्रूभ्रमाः सस्पृहाः

सोत्साहास्त्विय तद्बले च निदधे दोलायमाना दृशः॥

### प्रख्यातवृत्तिगतो यथा मम शशिवंशे -

२४. अग्रं गच्छत यच्छत स्वपृतनां व्यूहिक्षिति रक्षत क्षोणीं पश्यत नश्यत द्रुततरं मा मा स्थिति मुञ्चत । यत्नात् तिष्ठत पृष्ठतस्तनुभिदामुग्रा गितः पत्रिणा— मित्यासीज् जनभञ्जने रथपथे पार्थस्य पृथ्वी श्रुतिः ॥

> इत्युक्त एष सविशेषचमत्कृतीनां सारः प्रकारपरभागविभाव्यमानः । कर्पूरवेध इव वाङ्मधुगन्धयुक्ते-इचैत्रासवस्य सहकाररसाधिवासः ॥ ३ ॥

इति श्रीव्यासदासापराख्य**क्षेमेन्द्र**कृते कविकण्ठाभरणे चमत्कारकथनं तृतीयः संधिः ।

गुणदोषविभागो नाम चतुर्यः संधिः।

अथ गुणदोषविभागः -

काब्यैकपात्रविलसद्गुणदोषदुग्ध-पाथःसमूहपृथगुद्धरणे विदग्धाः । जानन्ति कर्तुमभियुक्ततया विभागं चन्द्रावदातमतयः कविराजहंसाः ॥ १ ॥

तत्र शब्दवैमल्यमर्थवैमल्यं रसवैमल्यमिति त्रयः काव्यगुणाः । शब्द-कालुष्यमर्थकालुष्यं रसकालुष्यमिति काव्यदोषाः । सगुणं निर्गुणं सदोषं निर्दोषं सगुणदोषं च काव्यम् ।

### शब्दवैमल्यं यथा मम पद्यकादम्बर्याम् -

२५. तत्कालोपनते वयस्यनिधने हा पुण्डरीकेति तन् मोहव्यञ्जनमश्मभञ्जनमलं जीवस्य संतर्जनम् । कुञ्जव्यापि कपिञ्जलेन करुणं निस्पन्दमाकन्दितं येनाद्यापि च तैः स्मृतेन हरिणैः शष्पं परित्यज्यते ।।

अर्थवैमल्यं यथा मम शशिवंशे -

२६. स्निग्धश्यामलशाद्वले फलतरुच्छायानिपीतातपे चञ्चद्वीचिचयोच्छलत्कल कले निःसङ्गगङ्गातटे । अन्योन्याभिमुखोपविष्टहरिणे स्वस्थैर्यदि स्थीयते तत् का श्रीः किमकाण्डभङगुरसुखैर्मोहस्य दत्तोऽञ्जलिः ॥

रसवैमल्यं यथा मम पद्यकादम्बर्याम् -

२७. अथोद्ययौ बालसुहृत् स्मरस्य श्यामाधवः श्यामललक्ष्मभङ्गचा । तारावधूलोचनचुम्बनेन लीलाविलीनाञ्जनबिन्दुरिन्दुः ॥

शब्दकालुष्यं यथा भट्टश्रीशिवस्वामिनः –

२८. उत्खातप्रखरा सुखासुखसखी खड्गासिता खेलगा वैश्वडःखल्यखलीकृताखिलखला खेत्खेटकैः ख्यापिता । खेटादुत्खनितुं निखर्वमनसां मौर्ख्यं मुखात्खक्खटं निःसंख्यान्यनिखर्वसर्वमणिभूराख्यातु संख्यानि वः ॥

अर्थकालुष्यं यथा तस्यैव -

२९. पित्रापि त्रायते या न खलु खलधृताज्ञानमात्रापमात्रा स्योनस्योनस्थितेर्भूरनुनयिवरमद्दामपाशाप्यपाशा । वर्षावर्षाम्बुपातात् त्रुटिततृणवसत्यिश्रयातां श्रियातां सौरी सौरीष्टयाग्रे सरदिह जनतां साश्नुवानांश्नुवानाम् (?)।

रसकालुष्यं यथा भट्टनारायणस्य वेणीसंहारे भानुमत्या नकुलप्राणि-स्वप्नदर्शने पाण्डवनकुलस्वैरसंगमेर्ष्यास-द्भावश्चक्रवर्तिमहिष्याः सामान्यनीच-वनितावत् ।

### सगुणं यथा कालिदासस्य -

३०. श्यामास्वङ्गं चिकतहरिणीप्रेक्षणे दृष्टिपातं
गण्डच्छायां शिशानि शिखिनां बर्हभारेषु केशान् ।
उत्पश्यामि प्रतनुषु नदीवीचिषु भ्रूविलासान् हन्तैकस्थं ववचिदपि न ते चण्डि सादृश्यमस्ति ॥
मेव. १०१

## निर्गुणं यथा चन्द्रकस्य -

३१. स्तनौ सुपीनौ कठिनौ ठिनौ कटिर्विशाला रभसा भसा भसा। मुखं च चन्द्रप्रतिमं तिमं तिमं अहो सुरूपा तरुणी रुणी छणी।।'

# सदोषं यथा भट्टश्रीशिवस्वामिनः -

३२. अद्यत्वाविध शिण्ढि शिण्ढि दृढतागूढानि गूढेतरां
प्रौढिं ढौकय पिण्ढि पिण्ढि च रुजं रूढापरूढां तया ।
मूढं मूढममूढयस्व हृदयं लीढ्वाथ मूढ्वा तमः
सोऽव्यूढामिति च प्रभापरिवृढाव्यूढा द्रिढम्नेऽस्तु वः ॥

निर्दोषं यथा श्रीभीमसाहेः सांधिविग्रहिकस्येन्द्रभानोः -

३३. स्नातुं वाञ्छिसि कि मुधैव धवलक्षीरोदफेनच्छटा-छायाहारिणि वारिणि द्युसरितो दिक्पूरविस्तारिणि । आस्ते ते कलिकालकल्मषमषीप्रक्षालनैकक्षमा कीर्तिः संनिहितैव सप्तभुवनस्वच्छन्दमन्दाकिनी ।।

# सगुणदोषं यथा भट्टमयूरस्य -

३४. अस्तव्यस्तत्वशून्यो निजरुचिरनिशानश्वरः कर्तुमीशो विश्वं वेश्मेव दीपः प्रतिहततिमिरं यः प्रदेशस्थितोऽपि । दिक्कालापेक्षयासौ त्रिभुवनमटतस्तिग्मभानोर्नवाख्यां यातः शातऋतव्यां दिशि दिशतु शिवं शोचिषामुद्गमो वः ॥ सूर्यंशः १८

इति गदितगुणार्थी त्यक्तनिर्दिष्टदोषः कविरुचिरपदस्थव्यक्रवितत्वसिद्धचै । किमपि कृतविवेकः साधुमध्याधमानां नृप इव परिरक्षेत् संकरं वर्णवृत्तेः ॥२॥

इति श्रीव्यासदासापराख्य**क्षेमेन्द्र**कृते कविकण्ठाभरणे गुणदोष-विभागश्चतुर्थः संघिः ।

परिचयप्राप्तिनीम पंचमः संधिः

अथ परिचयचारुत्वमाह -

न हि परिचयहीनः केवले काव्यकष्टे
कुकविरभिनिविष्टः स्पष्टशब्दप्रविष्टः।
विबुधसदिस पृष्टः विलष्टधीर्वेत्ति वक्तुं
नत्र इव नगरान्तर्गह्वरे कोऽप्यधृष्टः।।१।।

तत्र तर्कव्याकरणभरतचाणक्यवात्स्यायनभारतरामायणमोक्षोपायात्म-ज्ञानधातुवादरत्नपरीक्षावैद्यकज्यौतिषधनुर्वेदगजतुरगपुरुषलक्षणद्यूतेन्द्रजाल-प्रकीर्णेषु परिचयः कविसाम्राज्यव्यञ्जनः ।

### तर्कपरिचयो यथा मम पद्यकादम्बर्याम् -

३५. यत् प्राप्यं न मनोरथैर्न वचसा स्वप्नेऽपि दृश्यं न यत् तत्रापि स्मरविप्रलब्धमनसां लाभाभिमानग्रहः । मोहोत्प्रेक्षितशुक्तिकारजतवत् प्रायेण यूनां भ्रमं दत्ते तैमिरिकद्विचन्द्रसदृशं खे नूनमाशा कृषिः ॥

व्याकरणपरिचयो यथा भट्टमुक्तिकलशस्य -

३६. द्विगुरिप सद्वन्द्वोऽहं गृहे च मे सततमव्ययीभावः । तत्पुरुष कर्म धारय येनाहं स्यां बहुव्रीहिः ।।

भरतपरिचयो यथा भट्टश्रीशिवस्वामिनः -

३७. आतन्वन् सरसां स्वरूपरचनामानिन्दि विन्दूदयं भावग्राहि शुभप्रवेशकगुणं गम्भीरगर्भस्थिति । उच्चैर्वृत्ति सपुष्करव्यतिकरं संसारविष्कम्भकं भिन्द्याद् वो भरतस्य भाषितिमव ध्वान्तं पयो यामुनम् ॥

चाणक्यपरिचयो यथा मम पद्यकादम्बर्याम् -

३८. स्वामी प्रमादेन मदेन मन्त्री कोपेन राष्ट्रं व्यसनेन कोषः। छिद्रेण दुर्गं विषमेण सैन्यं लोभेन मित्रं क्षयमेति राज्ञाम्।। वात्स्यायनपरिचयो यथा भट्टदामोदरगुप्तस्य –

- ३९. अधरे बिन्दुः कण्ठे मणिमाला कुचयुगे शशप्लुतकम् ।
  तव सूचयन्ति सुन्दरि कुसुमायुघशास्त्रपण्डितं रमणम् ॥
  कुट्ट. ४०२
  भारतपरिचयो यथा मम देशोपदेशे (४.५)-
- ४०. भगदत्तप्रभावाढ्चा कर्णशल्योत्कटस्वना । सेनेव कुरुराजस्य कुट्टनी किं तु निष्कृपा ॥

### रामायणपरिचयो यथा भट्टवाचस्पते:-

४१. जनस्थाने भ्रान्तं कनकमृगतृष्णान्धितिधया वचो वैदेहीति प्रतिपदमुदश्च प्रलिपतम् । कृतालङ्काभर्तुर्वदनपरिपाटीषु घटना मयाप्तं रामत्वं कुशलवसुता न त्विधगता ॥

मोक्षोपायपरिचयो यथा मम मुक्तावल्याम् -

४२. निरासङ्गा प्रीतिर्विषयिनयमोऽन्तर्न तु बहिः स्वभावे भावानां क्षयजुषि विमर्शः प्रतिदिनम् । अयं संक्षेपेण क्षपिततमसामक्षयपदे तपोदीक्षाक्षेपक्षपणिनरपेक्षः परिकरः ॥

आत्मज्ञानपरिचितिर्यथा मम चित्रभारतनाम्नि नाटके -

४३. पृथुशास्त्रकथाकन्थारोमन्थेन वृथैव किम् । अन्वेष्टव्यं प्रयत्नेन तत्त्वज्ञैज्योतिरान्तरम् ॥

धातुवादपरिचयो यथा राजशेखरस्य -

४४. नखदलितहरिद्राग्रन्थिगौरे शरीरे
स्फुरित विरहजन्मा कोऽप्ययं पाण्डुभावः ।
बलवित सित यस्मिन् सार्धमावर्त्यं हेम्ना
रजतिमव मृगाक्ष्याः कल्पितायङ्गकानि ॥

रत्नपरीक्षापरिचयो भट्टभल्लटस्य -

४५. द्रविणमापदि भूषणमुत्सवे शरणमात्मभये निशि दीपकः । बहुविधाभ्युपकारभरक्षमो भवति कोऽपि भवानिव सन्मणिः॥

### वैद्यकपरिचयो यथा मम पद्यकादम्बर्याम् -

४६. अङ्गं चन्दनपङ्कपङ्कजिबसच्छेदावलीनं मुहु-स्तापः शाप इवैष शोषणपटुः कम्पः सखीकम्पनः । श्वासाः संवृततारहाररुचयः संभिन्नचीनांशुका जातः प्रागतिदाहवेदनमहारम्भः स तस्या ज्वरः ॥

#### ज्योतिःशास्त्रपरिचयो यथा विद्यानन्दस्य -

४७. द्यामालोकयतां कलाः कलयतां छायाः समाचिन्वतां क्लेशः केवलमङ्गुलीर्गणयतां मौहूर्तिकानामयम् । धन्या सा रजनी तदेव सुदिनं पुण्यः स एव क्षणो यत्राज्ञातचरः प्रियानयनयोः सीमानमेति प्रियः ॥

# धनुर्वेदपरिचयो यथा मम कनकजानक्याम् -

४८. आर्यस्यास्त्रघनौघलाघववती संघानसंबन्धिनी
स्थाणुस्थानकसौष्ठवप्रणयिनी चित्रक्रियालंकृतिः ।
निष्पन्देन मयातिविस्मयमयी सत्यस्थितप्रत्यया
संहारे खरदूषणित्रिशिरसामेषैव दृष्टा स्थितिः ॥

गजलक्षपरिचयो यथा मम **कनकजानक्याम्** –

४९. कर्णाभ्यर्णविकीर्णचामरमरुद्विस्तीर्णनिःश्वासवाञा् छङ्खच्छत्रविराजिराज्यविभवद्वेषी विलीनेक्षणः । स्मृत्वा राघवकुञ्जरः प्रियतमामेकाकिनीं कानने संत्यक्तां चिरमुक्तभोगकवलः क्लेशोष्मणा शुष्यति ॥

तुरगलक्षणपरिचयो यथा ममामृततरंगनास्नि काव्ये -

५०. आवर्तशोभी पृथुसत्त्वराशिः फेनावदातः पवनोरुवेगः गम्भीरघोषोऽद्रिविमर्दखेदादश्वाकृति कर्तृमिवोद्यतोऽब्धिः॥ उच्चैःश्रवाः शक्रमुपाजगाम स विश्वसाम्राज्यजयप्रदोऽश्वः । जग्राह हेलाघनशङ्खशब्दिनवेदिताशेषशुभं तिमन्द्रः ॥ (युग्मम्)

पुरुषलक्षणपरिचयो यथा कालिदासस्य -

५२. व्यढोरस्को वृषस्कन्धः सालप्रांशुर्महाभुजः । आत्मकर्मक्षमं देहं क्षात्रो धर्म इवाश्रितः ॥ रघु १-१३

#### द्यूतपरिचयो यथा चन्द्रकस्य -

५३. यत्रानेके क्वचिदिप गृहे तत्र तिष्ठत्यथैको
यत्राप्येकस्तदनु बहवस्तत्र नैकोऽपि चान्ते ।
इत्थं नेयौ रजिनिदिवसौ तोलयन् द्वाविवाक्षौ
कालः काल्या सह बहुकलः कीडित प्राणिसारैः ॥

#### इन्द्रजालपरिचयो यथा श्रीहर्षस्य -

५४. एष ब्रह्मा सरोजे रजिनकरकलाशेखरः शंकरोऽयं दोभिर्दैत्यान्तकोऽसौ सधनुरसिगदाचक्रचिह्नैश्चर्तुभः । एषोऽप्यैरावणस्थस्त्रिदशपितरमी देवि देवास्तथान्ये नृत्यन्त्यो व्योम्नि चैताश्चलचरणरणन्नूपुरा दिव्यनार्यः ॥ रता. ४.११

प्रकीर्णे चित्रपरिचयो यथा भगवतो व्यासस्य -

५५ अतथ्यान्यपि तथ्यानि दर्शयन्ति विचक्षणाः । समे निम्नोन्नतानीव चित्रकर्मविदो जनाः ॥

देशपरिचयो यथा मम शशिवंशे -

५६ भोजैर्भञ्जनभीरुभिविलुलितं व्यामीलितं मालवै – भेद्रैविद्रुतमेव यातमसकृन् मार्गादधो मार्गधैः।

वङ्गानामभिमन्युकङ्कणरवैत्रति पुरः सूचिते मीनैः संकुचितं परस्परधृतैर्नीरन्ध्रमन्ध्रैः स्थितम् ॥

वृक्षपरिचयो यथा मम कनकजानवयाम् -

५७. जम्बूबिम्बकदम्बनिम्बबकुलप्लक्षाक्षभल्लातक-द्राक्षाकिशुककणिकारकदलीजम्बीरकोदुम्बरै: । सा संतानकबिल्वतिल्वतिलक्ष्रलेष्मातकारग्वध-्नयग्रोधार्जुनशातनासनवनश्यामान् ददर्शाश्रमान् ।।

वनेचरपरिचयो यथा मम तत्रैव -

५८. वामस्कन्धनिषण्णशार्ङ्गकुटिलप्रान्तापिताधोमुख-स्यन्दच्छोणितलम्बमानशशकान् पाणिस्खलच्चामरान् । ज्यान्तप्रोतकपोतपोतनिपतृद्ववतावततूणीरकान् सापश्यत् करिकुम्भभेदजनिताक्रन्दान् पुलिन्दान् पुरः॥

औदार्यपरिचयो यथा मम चतुर्वर्गसंग्रहे (१.२६)-

५९. मान्यः कुलीनः कुलजात् कलावान् विद्वान् कलाज्ञाद् विदुषः सुशीलः धनी सुशीलाद् धनिनोऽपि दाता दातुर्जिता कीर्तिरयाचकेन ।।

अचेतनचेतनाध्यारोपपरिचयो यथा मिन्छण्यमहाश्रीभट्टोदय-सिहस्य लिलताभिधाने महाकान्ये -

६०. इह विकसदशोकास्तोकपुष्पोपकारै-रयमतिशयरक्तः सक्तसुस्निग्धभावः । त्रिभुवनजयसज्जः प्राज्यसाम्राज्यभाजः प्रथयति पृथुमैत्रीं पुष्पचापस्य चैत्रः ।। भिकतपरिचयो यथास्यैव भिकतभवनाम्नि महाकाव्ये --

६१. बाल्यादेव निर्गलप्रणयिनी भिक्तर्भवानीपतौ
जन्माभ्यासिवकासवासितमनःसंवाससंदायिनी।
प्रायः प्राक्तनकर्मनिर्मितमहामोहप्ररोहापहा
भव्यानां भवभीतिभञ्जनसखी संजायते सन्मितः॥

विवेकपरिचयो यथा मिच्छिष्यराजपुत्रलक्ष्मणादित्यस्य -

६२. आशापाश्चिमुक्तियुक्तममलं संतोषमान्यं मनः सेवायासविवर्जितं विहरणं मायाविहीनं वचः । चण्डीशार्चनमात्मशुद्धिजननी गङ्गेव सत्संगतिः सोऽयं संतरणे परः परिकरः संसारवारांनिधेः ॥

प्रशमपरिचयो यथा मम चतुर्वर्गसंग्रहे (४.२३) -

६३. चित्तं वातविकासिपांसुसचिवं रूपं दिनान्तातपं भोगं दुर्गतगेहबन्धचपलं पुष्पस्मितं यौवनम् । स्वप्नं बन्धुसमागमं तनुमपि प्रस्थानपुण्यप्रपां नित्यं चिन्तयतां भवन्ति न सतां भूयो भवग्रन्थयः ॥

इत्युक्ता रुचिरोचिता परिचयप्राप्तिविभागैगिरां दिङ्मात्रेण विचित्रवस्तुरचनामैत्रीपवित्रीकृता । यद्यस्त्यत्र नवोपदेशविषये लेशेऽप्युपादेयता तत् सिद्भिर्गुणकौतुकादवसरः श्रोतुं समाधीयताम् ॥२॥

कृत्वा निश्चलदैवपौरुषमयोपायं प्रसूत्यै गिरां क्षेमेन्द्रेण यद्याजतं शुभफलं तेनास्तु काव्याथिनाम् । निर्विञ्नप्रतिभाप्रभावसुभगा वाणी प्रमाणीकृता सद्भिर्वाग्भवमन्त्रपूतविततश्रोत्रामृतस्यन्दिनी ॥३॥

इति श्रीव्यासदासापराख्यक्षेमेन्द्रकृते कविकण्ठाभरणे परिचय – प्राप्तिः पञ्चमः संधिः ।

काश्मीरेषु पृथुप्रतापसिवतुः कीर्त्यंशुतारापतेः प्रौढारातिवनानलस्य धनदस्येन्द्रस्य भूमण्डले । विश्वाकारवतः पुनः कलियुगे विष्णोरिवोत्साहिनो राज्ये श्रीमदनन्तराजनृपतेः काव्योदयोऽयं कृतः ॥

इति कविकण्ठाभरणं समाप्तम् ।

# (३) सुब्रातिलकम्।

प्रथमो विन्यासः वृत्तावचयः

गणपितगुरोर्वकश्चूडाशशाङ्ककलाङ्कुरः
स्फुटफणिफणारत्नच्छायाछटाछुरणारुणः ।
गिरिपतिसुतासंसक्तेष्यीविलासकचग्रहच्युतनखिशखालेखाकान्तस्तनोतु सुखानि वः ॥ १ ॥

स्वच्छन्दलघुरूपाय त्रिजगद्गुरवे नमः । स्पष्टवामनवृत्ताय मायावकाय चकिणे ॥ २ ॥

नमञ्छन्दोनिधानाय सुवृत्ताचारवेधसे। तपःसत्यनिवासाय व्यासायामिततेजसे ॥ ३ ॥

क्षेमेन्द्रेण सुशिष्याणां सरस्वत्याः प्रसाधनम् । सुवृत्ततिलकं वर्णरुचिरं कियते मुखे ॥ ४ ॥

दृष्ट्वा छन्दांसि सौन्दर्यं विचार्यायप्रियः कृतः । प्रसिद्धकाव्यकर्मण्यवृत्तानामेष संग्रहः ॥ ५ ॥

दीर्घे संयोगपूर्वे च गुरुसंज्ञा प्रकीर्तिता । , असंयोगग्रहं हृस्वं लघुसंज्ञं प्रकीर्तितम् ।। ६ ।।

त्रिगुरुः प्राग्गुरुर्मध्यगुरुरन्तगुरुस्तथा । त्रिलघुः प्राग्लघुर्मध्यलघुरन्तलघुस्तथा ॥ ७ ॥ मभजाः सनया रेफतकारौ चेति संज्ञिताः । ज्ञेयो लघुर्लकारोऽत्र गकारक्च गुरुर्मतः ॥ ८ ॥ (युग्मम्)

क्विचिद् विक्षिप्तसंस्थानैः क्विचिदेकपदस्थितैः । संयोगस्थैः क्विचिद् दत्तमुदाहरणमक्षरैः ।। ९ ।।

पूर्वाक्षरद्वयासक्तविरामेण षडक्षरा ।
तकारेण यकारेण तनुमध्याभिधीयते ॥ १० ॥
यथा मम –

तेन प्रविभक्ता कामं वयसा सा।
 येन प्रविलासं धत्ते तनुमध्या ॥

सप्ताक्षरसमायुक्तं जसाभ्यां गुरुणा तथा । अविरामं विदुर्वृत्तं कुमारल्लिताभिधम् ॥ ११ ॥ यथा मम –

२. जनं स्मृतिदशाप्तं गतानुगतिकः किम् । न शोचित जनोऽयं कुमारललितं तत् ॥

> मकारयुगपर्यन्ते यत् संयुक्तगुरुद्वयम् । विद्युन्मालाभिधं तद्धि वृत्तमष्टाक्षरं विदुः ॥ १२ ॥ यथा मम –

मौनं ध्यानं भूमौ शय्या गुर्वी तस्याः कामावस्थाः ।
 मेघोत्सङ्गे नृत्तासक्ता यस्मिन् काले विद्युन्माला ।।

लघोर्गुरोक्च विच्छित्त्या यत्रानन्तर्यसंगतिः । वृत्तप्रमाणनिपुणैः सा प्रमाणीति कीर्तिता ॥ १३॥ यथा मम -

४. लघु श्रुतं मदोद्धतं गुरुश्रमाय केवलम् । न यत् परोपकारकृद् वृथैव तत् प्रमाण्यपि ॥

> पञ्चमं लघु सर्वेषु सप्तमं द्विचतुर्थयोः । गुरु षष्ठं च सर्वेषामेतच् छ्लोकस्य लक्षणम् ॥ १४॥

असंख्यो भेदसंसर्गादनुष्टुप्छन्दसां गणः । तत्र लक्ष्यानुसारेण श्रव्यतायाः प्रधानता ।। १५ ॥

यथा भंगवतो व्यासस्य -

ततः कुमुदनाथेन कामिनीगण्डपाण्डुना ।
 नेत्रानन्देन चन्द्रेण माहेन्द्री दिगलंकृता ।।

म. भा. द्रो. १८४.४६

नवाक्षरापि ननमैरक्षरैरुपलक्षिता । भुजगाग्रा शिशुभृता कथिता वृत्तकोविदैः ॥ १६ ॥

यथा मम -

६ न नमित चरणौ भक्त्या किमिति जडमितिलोंकः । भवभयशमनौ शंभोर्भुजगिशशुभृतावग्रे ।।

संयुक्तं भमसैरन्ते गुरुणा च दशाक्षरम् । वृत्तं रुक्मवती नाम कथितं वृत्तशालिभिः ।। १७ ।।

यथा मम -

भग्नमसत्यैः कायसहस्त्रैर्मोहमयी गुर्वी भवमाया ।
 स्वप्नविलासा योगवियोगा स्वमवती हा कस्य कृते श्रीः ॥

तकाराभ्यां जकारेण युक्तं गुरुयुगेण च । इन्द्रवज्राभिधं प्राहुर्वृत्तमेकादशाक्षरम् ॥ १८ ॥ यथा मम –

८. तौ जन्मगूढौ चरणेन (?) यस्य
कष्टौ निविष्टौ हृदि कामकोपौ ।
तं दुःसहास्ता ज्वलदिन्द्रवज्ञपातोपमाः क्लेशदशा विशन्ति ॥

जतजैर्गुरुयुग्मेन संसक्तैरुपलक्षितम् । वदन्त्युपेन्द्रवज्राख्यं वृत्तमेकादशाक्षरम् ॥ १९॥

यथा मम -

९० जितो जगत्येष भवभ्रमस्तैर्गुरूदितं ये गिरिशं स्मरन्ति ।
उपास्यमानं कमलासनाद्यैरुपेन्द्रवज्रायुधवारिनाथै: ।।

पदानन्तरिवन्यासयोगैर्बहुभिरेतयोः । वैचित्र्यजातिरुचिरा भवन्त्येवोपजातयः ॥ २० ॥ भकारत्रयसंयुक्तमन्ते गुरुयुगान्वितम् । कथितं दोधकं नाम वृत्तमेकादशाक्षरम् ॥ २१ ॥ यथा मम –

१०. भो भवविश्रमभङगुरभोगा गच्छत नास्त्यधुना मम मोहः । तिष्ठित चेतसि चन्द्रकलाभूद् भक्तजनाभयदोऽथ कपाली ॥ पूर्वाक्षरचतुष्कान्तविरतिर्मततान्विता । गुरुद्वितययुक्ता च शालिन्येकादशाक्षरा ॥ २२ ॥ यथा मम –

११. मत्ता गोष्ठीगर्भमूढप्रलापा प्रौढा गाढालिङ्गिता योवनेन । मध्वाताम्रस्वेदमीलत्कपोला लोला लीलाशालिनी कस्य नेष्टा ॥

> रनरैरन्वितं युक्तं लघुना गुरुणा तथा । ख्यातं रथोद्धता नाम वृत्तमेकादशाक्षरम् ॥ २३ ॥ यथा मम –

१२. रम्यनर्मकलभोगतर्जनी
भूलतेव तरलारियोषिताम् ।
वैजयन्त्यभिमुखी रणे रणे
भाति ते नरपते रथोद्धता ॥

गुरुद्वययुतैरन्ते रनभैरुपलक्षितम् । गदितं स्वागता नाम वृत्तमेकादशाक्षरम् ।। २४ ॥

यथा मम -

१३ रत्नभङ्गविमलैर्गुणतुङ्गैरिथनामिभमतार्पणसक्तैः ।
स्वागताभिमुखनम्रशिरस्कैर्जीव्यते जगति साधुभिरेव ॥

सकारैरन्वितं वृत्तं चतुभिर्युगपित्स्थतैः । उदितं तोटकं नाम वृत्तज्ञैद्वदिशाक्षरम् ॥ २५ ॥ यथा मम -

१४. सरसः स्मरसारतरो वयसः समयः स्मृतिशेषदशापतितः । गलिताखिलरागरुचिविजने परितोऽट कपालकरः सुमते ।।

संलक्षितं जतजरैद्वीदशाक्षरमक्षरैः।
छन्दोविचक्षणा वृत्तं वंशस्थाख्यं प्रचक्षते ॥ २६ ॥
यथा मम –

१५. जनस्य तीव्रातपंजातिवारणा ज्यन्ति सन्तः सततं समुन्नताः ।
सितातपत्रप्रतिमा विभान्ति ये
विशालवंशस्थतया गुणोचिताः ।।

अभिव्यक्तं नभभरैरक्षरैद्वीदशाक्षरम् । वदन्ति वृत्तजातिज्ञा वृत्तं द्रुतविलम्बितम् ॥ २७ ॥ यथा मम –

१६. नभिस भगगलच्छिविभिर्घनै—

र्द्रुतिवलिम्बितगैः परिवारितः ।

सितकरः कलहंस इवाभित—

स्तरित संविलितो यमुनोर्मिभिः ।।

समन्वितं मनजरैश्छित्रं पूर्वाक्षरैस्त्रिभिः। त्रयोदशाक्षरं नाम्ना कीर्तयन्ति प्रहर्षिणीम्।। २८।। यथा मम –

१७. मानौजःसुरभिगुणैर्यशःसितानां निर्व्याजा निजभुजविकमकमाप्ता । सर्वाशाप्रणयिजनोपजीव्यमाना भव्यानां भवति परप्रहर्षिणी श्रीः ॥

अभिज्ञातं तभजजैरन्तासक्तगुरुद्वयम् । चतुर्दशाक्षरं वृत्तं वसन्ततिलकं विदुः ॥ २९ ॥

यथा मम -

१८. तद्भाजि जन्मसचिवे भगवत्यनङ्गे प्राप्ते लसत्कुसुममण्डलपाण्डुरेण । भृङ्गावलीकुटिलकुन्तलसंनिवेशा कान्ता वसन्ततिलकेन विभूषिता भूः ॥

> अष्टाक्षरविरामेण युक्तं ननमयैः सयैः। वदन्ति मालिनीनाम वृत्तं पञ्चदशाक्षरम्।। ३०।। यथा मम –

१९. ननननमयवाणी मेखलाकृष्टिकाले
प्रविचलदिव शीलं नोत्सृजन्ती दुकूलम् ।
तृणलवचलनेऽपि स्वैरिणी शङ्कमाना
दिशि दिशि कृतदृष्टिमीलिनी कस्य नेष्टा ॥

नजभैर्जजलैरन्तगुरुभिर्नर्कुटाभिधम् । वृत्तं चानष्टविच्छेदं विदुः सप्तदशाक्षरम् ॥ ३१ ॥ यथा मम –

२०. निजभुजर्जैविशालगुणविक्रमकीर्तिभरैः प्रविद्धता सुधांशुधवलं भवता भुवनम् । कथय कथं कृतेयमतिरागवतीं जनता चरितमपूर्वमेव तव कस्य न नर्कुटकृत् ॥ जसजैः सयलैगेंन युताष्टनवसंहृतिः ।
दशसप्ताक्षरा पृथ्वी कथिता वृत्तवेदिभिः ॥ ३२ ॥
यथा मम –

२१. जवात् स रजसा युतः श्रमविसंस्थुलाङ्गः पथा व्रजन् सततसेवकः पिशुनधाम वेश्म प्रभोः । कदाचिदवलोकनैः फलविर्वाजतैर्मन्यते जडः करसमर्पितामिव मदेन पृथ्वीमिमाम् ॥

नसमें रसलैगेंन युक्ता सप्तदशाक्षरा । विच्छिन्ना हरिणी षड्भिश्चतुभिः सप्तभिस्तथा ॥ ३३॥ यथा मम –

२२ न समरसनाः काले भोगाश्चलं घनयौवनं कुरुत सुकृतं यावन्नेयं तनुः प्रविशीर्यते । किमपि कलना कालस्येयं प्रधावति सत्वरा तरुणहरिणी संत्रस्तेव प्लवप्रविसारिणी ॥

यमनैः सभलैगेन युक्ता सप्तदशाक्षारा।
षडैकादशविच्छेदवती शिखरिणी नता।। ३४॥
यथा मम ~

२३ यथा मन्युर्लीनः स च विभवभग्नः स्मरपद-स्तथा जाने जाता शमसमयरम्या परिणतिः । इदानीं संसारव्यतिकरहरा तीव्रतपसे विविक्ता युक्ता मे गिरिवरमही सा शिखरिणी ।।

> चतुःषट्सप्तविरति वृत्तं सप्तदशाक्षरम् । मन्दाक्रान्ता मभनतैस्तगगैश्चाभिधीयते ॥ ३५ ॥

यथा मम -

२४. मध्ये भङ्गीवलनविततापाङ्गसंसङ्गभाजः
स्मर्यन्ते ते यदि धृतिमुषः पक्ष्मलाक्षीकटाक्षाः।
तत् कि मिथ्या नियमनिभृतैः कानने धीयते धीर्मन्दाकान्ता दशति निशिता पन्नगी पाणिसक्ता ॥

मसजंः सततैर्गेन युक्तमेकोनिवशवत् । शार्दूलकोडितं प्राहुश्छिन्नं द्वादशसप्तिभः ॥ ३६॥ यथा मम –

युक्तं मरभनैर्यैश्च त्रिभिः सप्ताक्षरैस्त्रिभिः।
छेदैश्च स्रम्धरावृत्तमेकविशाक्षरं विदुः ॥ ३७॥
यथा मम –

२६. सारारम्भानुभावप्रियपरिचयया स्वर्गरङ्गाङ्गगनानां लीलाकर्णावतंसश्चियमतनुगुणक्लेषया संश्चयन्त्या । आभाति व्यक्तमुक्ताविचिकललवलीवृन्दकुन्देन्दुकान्त्या त्वत्कीर्त्या भूषितेयं भुवनपरिवृढ स्रग्धरेव त्रिलोकी ॥

> इति सरलतरत्वात् सर्वकाव्योचितत्वात् सुकविपरिचितत्वात् कीर्णकर्णामृतत्वात् । परुषविषममात्रादुर्विरामोज्झितेयं प्रचुरुष्टिरवृत्तव्यक्तिरुक्ता हिताय ॥ ३८ ॥

इति श्रीप्रकाशेन्द्रात्मजव्यासदासापरनामश्रीक्षेमेन्द्रविरचिते सुवृत्ततिलके
वृत्तावचयो नाम प्रथमो विन्यासः ।

द्वितीयो विन्यासः गुणदोषदर्शनम्

कृते प्रसिद्धवृत्तानां लक्ष्यलक्षणसंग्रहे । अधुना क्रियते तेषां गुणदोषप्रदर्शनम् ॥ १ ॥

न षट्सप्ताक्षरे वृत्ते विश्वाम्यति सरस्वती । भृङ्गीव मल्लिकाबालकलिकाकोटिसंकटे ॥ २ ॥

समासैर्लघुवृत्तानामसमासैर्महीयसाम् । शोभा भवति भव्यानामुपयोगवशेन वा ॥ ३ ॥

अनुष्टुप्छन्दसां भेदे कैश्चित् सामान्यलक्षाणम् । यदुक्तं पञ्चमं कुर्याल् लघु षष्ठं तथा गुरु ॥ ४॥

तत्राप्यनियमो दृष्टः प्रबन्धे महतामपि । तस्मादव्यभिचारेण श्रव्यतेव गरीयसी ॥ ५ ॥

यथा कालिदासस्य-

२७. तदन्वये शुद्धिमित प्रसूतः शुद्धिमत्तरः । दिलीप इति राजेन्दुरिन्दुः क्षीरिनधाविव ॥ रघु. १.१२

उपजातिविकल्पानां सिद्धो यद्यपि संकरः । तथामि प्रथमं कुर्यात् पूर्वपादाक्षारं लघु ॥६॥ यथा श्रीमदुत्पलराजस्य –

२८. हताञ्जनश्यामरुचस्तवैते स्थूलाः किमित्यश्रुकणाः पतन्ति ।
भृङ्गा इव व्यायतपङ्कयो ये तनीयसीं रोमलतां श्रयन्ति ॥

सूत्रस्येवात्र तीक्ष्णाग्रं क्लोकस्य लघुना मुखम् कर्णं विक्षति निर्विष्टनं सरलत्वं च नोज्कति ॥७॥ गुर्वकारेण संरुद्धं ग्रन्थियुक्तिमवाग्रतः। करोति प्रथमं स्थूलं किचित् कर्णकदर्थनाम् ॥८॥ यथा कालिदासस्य –

२९. अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः । पूर्वापरौ तोयनिधी वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः ॥ कु. १.१

त्र्यक्षारस्त्र्यक्षारैरेव च्छेदैराभाति दोधकम् ।

अतोऽल्पैरधिकैर्वापि यति तालमिवोज्झति ॥९॥

यथा मम -

३०. सज्जनपूजनशीलनशोभा
मर्जय वर्जय दुर्जनसङ्गम् ।

दुस्तरसंसृतिसागरवेगे

मज्जनकारणवारणमेतत् ॥

अतोऽल्पाधिकैर्यथा तुञ्जीरस्य —

३१ त्वन्मुखचन्द्रनिरीक्षणवर्त्या यः सुतरामिह निर्मलनेत्रः । सर्वजनस्य पुरः स्थितमेतत् सोऽन्तकवर्तमं न पश्यति चित्रम् ॥

> शालिनी श्लथबन्धैव स्वभावेन विभाव्यते । उसेजयेत् तां यत्नेन मन्ददीपशिखामिव ॥१०॥

श्लथा यथा मम -

३२. प्लोषक्लेशं प्रोषितानां दिशन्ती
मानम्लानिं मानिनीनां दधाना ।
गाढ सक्ता सद्गुणग्लानिदाने
चन्द्रस्य श्रीर्दुर्जनस्येव जाता।।

शत्रन्ताक्षारसंयोगैः किचित्कार्कश्यकारिभिः। अन्ते विसर्जनीयैश्च शालिनी याति दीप्तताम् ॥११॥ यथा मम –

३३. लज्जामज्जल्लोलतारान्तकान्ता
स्तिर्यंनिर्यंङ्गत्केतकीपत्रतीक्ष्णाः।
मग्नाश्चित्ते कस्य निर्यान्ति भूयः
प्रेमोन्मील्रुपक्ष्मलाक्षीकटाक्षाः॥

श्लथस्वभावान्माधुर्यं शालिन्याः परिवर्ज्यते । रुचिः प्रयाति मन्दाग्नेः क्षीरेणात्यन्तमन्दताम् ॥१२॥ विसर्गयुक्तैः पादान्तैविराजित रथोद्धता । कलापरिचर्यर्याता लटभेव प्रगल्भाताम् ॥१३॥ यथा मम –

३४. अत्र चैत्रसमये निरन्तराः
प्रोषिताहृदयकीर्णपावकाः ।
वान्ति कामुकमनोविमोहना
व्याललोलमलयाचलानिलाः ।।

अविसर्गेंस्तु पादान्तैर्निष्प्रभैव रथोद्धता । अप्रार्थनाप्रणयिनी म्लानमानेव मानिनी ।।१४।।

यथा कलशकस्य -

३५. अञ्जलौ जलमधीरलोचना लोचनप्रतिशरीरशारितम् । आत्तमात्तमपि कान्तमुक्षितुं कातरा शफरशङ्किनी जहौ ॥

> साकाराद्यैविसर्गान्तैः सर्वपादैः सविभ्रमा । स्वागता स्वागता भाति कविकर्मविलासिनी ॥१५॥

यथा मम -

३६. व्यावलन्ति तरला जलधाराः पान्थसंगमधृतेः परिहाराः । प्रान्तरत्ननिभविद्युदुदाराः प्रावृषः पृथुपयोधरहाराः न तू यथा ममैव –

३७, अम्बरेऽम्बुभरलम्बिपयोदे
मत्तर्बाहरुचिरेऽद्रिनितम्बे।
पुष्पधामनि कदम्बकदम्बे
का गतिः पथिक कालविलम्बे।।

द्रुतताललयैरेव व्यक्तं रूक्षाक्षारैः पदैः । प्रनर्तयित यच् चित्तं तत् तोटकमभीप्सितम् ॥१६॥ यथा मम –

३८. मदघूणितलोचनषट्चरणं घनरागमनङ्गकराभरणम् । क्षे. ल. का. ७ कमलद्युति मुग्धवध्वदनं स्कृती पिबतीह सुधासदनम् ॥

असमस्तपदैः पादसंधिविच्छेदसुन्दरम् । सर्वपादैविसर्गान्तैर्वंशस्थं यात्यनर्घताम् ॥१७॥ यथा भट्टबाणस्य --

३९. जयन्ति बाणासुरमौलिलालिता दशास्यचूडामणिचऋचुम्बिनः। सुरासुराधीशशिखान्तशायिन-स्तमश्छिदस्त्र्यम्बकपादपांसवः ॥

काद. प्र. २

विपरीतं यथास्यैव -

४०. नमामि भर्वोश्चरणाम्बुजद्वयं सशेखरैमींखरिभिः कृतार्चनम्। समस्तसामन्तिकरीटवेदिका-विटङ्कपीठोल्लुठितारुणाङगुलि ॥

काद. प्र. ४

प्रारम्भे द्रुतविन्यासं पर्यन्तेषु विलम्बितम् । विच्छित्त्या सर्वपादानां भाति द्रुतविलम्बितम् ॥१८॥

यथा मम -

४१. कमलपल्लववारिकणोपमं किमिव पासि सदा निधनं धनम्। कलभकर्णचलाञ्चलचञ्चलं स्थिरतराणि यशांसि न जीवितम्।। द्रुतहीनं विलम्बितं यथा मम -

४२. निपततां स्रमतां विनिमज्जतां प्रविशतां परिवारशतैरधः। तनुभृतां भव एव भवार्णवे भयमये भगवानवलम्बनम् ।।

आकारमन्थरैः प्रायः पादे पादेऽक्षरैस्त्रिभः । शोषाक्षरैर्द्रुततरैः प्रहर्षाय प्रहर्षिणी ॥ १९ ॥ यथा श्रीहर्षदेवस्य –

४३. दुर्वारां कुसुमशरव्यथां वहन्त्या कामिन्या यदभिहितं पुरः सखीनाम् । तद् भूयः शिशुशुकसारिकाभिरुक्तं धन्यानां श्रवणपथातिथित्वमेति ॥

रत्ना. २.८

विपरीतं यथा मम -

४४. संकोचव्यतिकरबद्धभीतिलोर्ल-र्निर्याद्भिर्भमरभरैः सरोक्हेभ्यः । आरब्धः क्षणमिव संध्यया जगत्या-मुत्पत्त्यै घनतिमिरस्य बीजवापः ॥

> वसन्ततिलकस्याग्रे साकारे प्रथमाक्षरे । ओजसा जायते कान्तिः सविकासविलासिनी ॥ २०॥ यथा विद्याधिपत्यपरनाम्नो रत्नाकरस्य –

४५. कण्ठश्रियं कुवलयस्तबकाभिराम-दामानुकारिविकटच्छविकालकूटाम् । बिभ्रत् सुखानि दिशतादुपहारपीत-धूपोत्थधूममलिनामिव धूर्जटिबं: ॥

> आकारेऽपि कृते पूर्वं बन्धेऽल्पपदपेशले। वसन्ततिलकं धत्ते निर्गन्धि रमणीयताम्।। २१।। यथा परिमलस्य —

४६. अच्छासु हंस इव बालमृणालिकासु भृङ्गो नवास्विव मधुदुममञ्जरीषु । कोऽवन्तिभर्तुरपरो रसनिर्भरासु पृथ्वीपतिः सुकविसूक्तिषु बद्धभावः ।।

विसर्गहीनपर्यन्ता मालिनी न विराजते । चमरी छिन्नपुच्छेव वल्लीवालूनपल्लवा ॥ २२ ॥

यथा भट्टवल्लटस्य -

४७. वरिमह रिवतापैः किं न शीर्णासि गुल्मे किमु दवदहनैर्वा सर्वदाहं न दग्धा । यदहृदयजनौषैर्वृन्तपर्णानभिज्ञै-रितरकुसुममध्ये मालति प्रोम्भितासि ॥

संपूर्णा सा यथा कालिदासस्य -

४८. अय स लिलितयोषिद्भूलताचारुशृङ्गं रितवलयपदाङ्के चापमासज्य कण्ठे । सहचरमधुहस्तन्यस्तचूताङकुरास्त्रः शतमखमुपतस्थे प्राञ्जलिः पुष्पकेतुः ॥

कु. सं. २.६४

द्वितीयार्थे समस्ताभ्यां पादाभ्यां मालिनी वरा । प्रथमार्थे समस्ताभ्यां पादाभ्यामवरा मता ॥ २३ ॥

द्वितीयार्घे समस्तपादा यथा गन्दिनकस्य -

४९. करतरिलतबन्धं कञ्चुकं कुर्वतीनां प्रतिफलितिमदानीं दैपमाताम्प्रमिचः । स्तनतटपरिणाहे भामिनीनां भविष्य-न्नखपदिलिपिलीलासूत्रपातं करोति ॥ प्रथमार्घे समस्तपादा यथा राजशेखरस्य -

५०. इह हि नववसन्ते मञ्जरीपुञ्जरेणु-च्छुरणधवलदेहा बद्धहेलं सरन्ति । तरल्रमलिसमूहा हारिहुंकारकण्ठा बहुलपरिमलालीसुन्दरं सिन्दुवारम् ॥

वि. शा. १ १३०

अज्ञोऽप्यलक्ष्यं मालिन्यां वीणायामिव विस्वरम् । श्रुत्वैवोद्वेगमायाति वाचा वक्तुं न वेत्ति तम् ॥ २४ ॥

यथा भट्टेन्दुराजस्य -

५१. रहसि हृतदुकूला शीलिता तैलदीपे त्वदुपगतसमृद्धेः प्रेयसी श्रोत्रियस्य । विकिरति पटवासैर्हन्ति कर्णावतंसैः शमयति मणिदीपं पाणिफूत्कानिलेन ॥

> गुरुलघ्वादिनियमादविभ्रष्टेऽपि लक्षणात् । दोषस्त्वदुपगेत्यत्र श्रोत्रग्राह्योऽस्ति विस्वरः ॥ २५ ॥

प्रथमं द्वचक्षरैक्छेदैस्ततस्त्रिचतुराक्षरैः । पञ्चाक्षरैक्च पर्यन्ते नर्कुटं याति चारुताम् ॥ २६ ॥

वथा बीरदेवस्य -

५२ तव शतपत्रपत्रमृदुताम्रतलश्चरण-श्चलकलहंसनूपुरवरध्वनिना मुखरः । महिषमहासुरस्य शिरसि प्रसभं निहितः सकलमहीधरेन्द्रगुरुतां कथमम्ब गतः ।।

#### विपरीतं यथास्यैव -

५३. सिशिखिशिखेव धूमिनिचिताञ्जनशैलगुहा
सकपिशपन्नगेव यमुनोन्नतनीलिशिला ।
महिषमहासुरोपहितभासुरशूलकरा
बहुलिनशेव भासि सतडिद्गुणमेघयुता ॥

असमासैः पदैभीति पृथ्वी पृथ्वी पृथक्स्थितेः । समासग्रन्थिभिः सैव याति संकोचखर्वताम् ॥ २७ ॥

पृथवपदा यथा साहिलस्य -

५४. कचग्रहमनुग्रहं दशनखण्डनं मण्डनं दृगञ्चनमवञ्चनं मुखरसार्पणं तर्पणम् । नखार्दनमतर्दनं दृढमपीडनं पीडनं करोति रतिसंगरे मकरकेतनः कामिनाम् ॥

समासवती यथा मम -

५६. कचग्रहसमुल्लसत्कमलकोषपीडाजड-द्विरेफकलकूजितानुकृतसीत्कृतालंकृताः । जयन्ति सुरतोत्सवव्यतिकरे कुरङ्गीदृशां प्रमोदमदनिर्भरप्रणयचुम्बिनो विभ्रमाः ॥

> पृथ्वी साकारगम्भीरैरोजःसर्जिभिरक्षरैः। समासग्रन्थियुक्तापि याति प्रत्युत दीर्घताम् ॥ २८ ॥

यथा भट्टनारायणस्य -

५७. महाप्रलयमास्तक्षुभितपुष्करावर्तक-प्रचण्डघनगजितप्रतिस्तानुकारी मुहु: । रवः श्रवणभैरवः स्थगितरोदसीकन्दरः कुतोऽद्य समरोदघेरयमभूतपूर्वः श्रुतः ॥

वे. सं. ३.४

त्वरातरलविच्छेदैर्विभाति हरिणी पदैः । मन्थरैर्प्रन्थिबद्धेव याति निःस्पन्दसङ्गताम् ॥ २९ ॥

तरलपदा यथा दीपकस्य -

५८ तनुधनहरकूरस्तेनोत्कटां विकटाट्वीं
तरित तरसा शौर्योत्सेकात् स्वसार्थवशाज् जनः ।
पुरवरवधूलीलावल्गत्कटाक्षबलाकुले
नगरिनकटे पन्थाः पान्थ स्फुटं दुरितकमः ॥

मन्थरैर्यथा भट्टेन्दुराजस्य -

५९. गुणपरिचयस्तीर्थे वासस्थिरोभयपक्षता वपुरितदृढं वृत्तं सम्यक् सखे तव कि पुनः । सरित सुमते यस्त्वां पातुं दृशा विनिमेषया बडिश विषमं तस्याक्षेपं करोषि सहासुभिः ।।

> त्रिषु पादेषु विश्रान्तविलासैर्ललिता पदैः । अन्ते तरङ्गितगतिर्हरिणी हारिणीतराम् ॥ ३०॥ यथास्यैव —

६०. उपपरिसरं गोदावर्याः परित्यजताघ्वगाः सरणिमपरो मार्गस्तावद् भवद्भिरवेक्ष्यताम् । इह हि विहितो रक्ताशोकः कथापि हताशया चरणनिलनन्यासोदञ्चन्नवाङकुरकञ्चुकः ॥ शिखरिण्याः समारोहात् सहजैवौजसः स्थितिः । सैव लुप्तविसर्गान्तैः प्रयात्यत्यन्तमुन्नतिम् ॥ ३१ ॥

यथा मुक्ताकणस्य -

६१. यथा रन्ध्रं व्योम्नश्चलजलदधूमः स्थगयति
स्फुलिङगानां रूपं दधित च यथा कीटमणयः
यथा विद्युज्ज्वालोल्लसनपरिपिङगाश्च ककुभस्तथा मन्ये लग्नः पथिक तरुखण्डे स्मरदवः ॥

विपरीता यथा भट्टश्यामलस्य -

६२. धृतो गण्डाभोगे मधुप इव बद्घोऽब्जिविवरे विलासिन्या मुक्तो बकुलतरुमापुष्पयति यः। विलासो नेत्राणां तरुणसहकारप्रियसखः स गण्डूषः सीधोः कथमिव शिरः प्राप्स्यति मधोः।।

> शिखरिण्याः पदैश्छितैः स्वरूपं परिहीयते । मुक्तालताया निःसूत्रमुक्तैर्मुक्ताफलैरिव ।। ३२ ।।

यथा भट्टभवभूतेः -

६३. असारं संसारं परिमुषितरत्नं त्रिभुवनं निरालोकं लोकं मरणशरणं बान्धवजनम् । अदर्पं कंदर्पं जननयननिर्माणमफलं जगज् जीर्णारण्यं कथमसि विधातुं व्यवसितः ।। मा. मा. ५.५०

इलोकेऽस्मिन् सचमत्कारसरसास्वादशालिनि । केवलं शिखरिण्यैव स्वरूपमहारितम् ॥ ३३ ॥ मन्थराकान्तविस्रब्धैश्चतुर्भिः प्रथमाक्षरैः । मध्यषट्केऽतिचतुरे मन्दाकान्ता विराजते ॥ ३४ ॥

यथा कालिदासस्य -

६४. ब्रह्मावर्तं जनपदमधश्छायया गाहमानः क्षेत्रं क्षत्रप्रधनपिशुनं कौरवं तद् भजेथाः । राजन्यानां शितशरशतैर्यत्र गाण्डीवधन्वा धारासारैस्त्विमव कमलान्यभ्यषिञ्चन् मुखानि ॥

मेघ. १.५१

आदिमध्ये तुल्या यथास्यैव -

६५. कश्चित् कान्ताविरहगुरुणा स्वाधिकारप्रमत्तः शापेनास्तंगमितमहिमा वर्षभोग्येण भर्तुः । यक्षश्चके जनकतनयास्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छायातरुषु वसति रामगिर्याश्रमेषु ॥

मेघ. १

साकाराद्यक्षरैः पादपर्यन्तैः सविसर्गकैः । शार्दूलक्रीडितं धत्ते तेजोजीवितमूर्जितम् ॥ ३५ ॥

यथा भट्टश्यामलस्य -

६६. आलानं जयकुञ्जरस्य दृषदां सेतुर्विपद्वारिधेः पूर्वाद्रिः करवालचण्डमहसो लीलोपधानं श्रियः । सङ्ग्रामामृतसागरप्रमथनकीडाकृतौ मन्दरो राजन् राजित वीरवैरिवनितावैधन्यदस्ते भुजः ।

विपरीतं यथा लाटडिण्डीरस्य -

६७. चित्रं तावदिदं सुरेन्द्रभवनान् मन्दाकिनीपाथसा केनाप्युत्तमतेजसा नृपतिना क्ष्मामण्डलं मण्डितम् । नातश्चित्रतरं निशाकरकलालावण्यदुग्धोदधे भूमेर्पद् भवता विरिञ्चिनगरी कीर्तिप्लवैः प्लाव्यते ॥

विसर्जनीयस्योत्वेन पर्दैनिन्मोन्नतैरिव । ज्ञार्दूलकोडितं याति पाठे सायासतामिव ॥ ३६ ॥

यथा मुक्ताकणस्य -

६८. लीलाचामरडम्बरो रितपतेर्बालाम्बुदश्रेणयो रागोद्दण्डशिखण्डिनो मुखिवधूद्भूतास्तमोविभ्रमाः। सौगन्ध्योद्धतधावदाकुलवलन्मत्तालिमालाकुलो धिम्मल्लो हरिणीदृशो विजयते स्रस्तो रितन्यत्यये॥

विच्छिन्नपादं पूर्वार्धे द्वितीयार्थे समासवत् । शार्दूलकीडितं भाति विपरीतमतोऽधमम् ॥ ३७ ॥

पूर्वार्धे यथा भट्टभवभूतेः -

६९. अज्ञानाद् यदि वाधिपत्यरभसादस्मत्परोक्षं हृता
सीतेयं प्रविमुच्यतां शठ मरुत्पुत्रस्य हस्तेऽधुना ।
नो चेल् लक्ष्मणमुक्तमार्गणगणच्छेदोच्छलच्छोणितच्छत्रच्छन्नदिगन्तमन्तकपुरं पुत्रैर्वृतो यास्यसि ॥

विपरीतं यथा रिस्सोः -

७०. स्नातुं वाञ्छिसि कि मुधैव धवलक्षीरोदफेनच्छटाछायाहारिणि वारिणि द्युसिरतो डिण्डीरिवस्तारिणि ।
आस्ते ते कलिकालकल्मषमषीप्रक्षालनैकक्षमा
कीर्तिः संनिहितैव सप्तभुवनस्वच्छन्दमन्दाकिनी ।

आद्यन्तयोर्गुणोत्कर्षकान्त्या सर्वातिशायिनोः । शार्दूलकीडितं धत्ते मध्ये तद्गौरवोन्नतिम् ॥ ३८ ॥

यथा कालिदासस्य -

७१. गाहन्तां महिषा निपानसिललं श्रृङ्गमैर्मुहुस्ताडितं छायाबद्धकदम्बकं मृगकुलं रोमन्थमभ्यस्यतु । विस्रव्धैः क्रियतां वराहपितिभिर्मुस्ताक्षतिः पल्वले विश्रान्ति लभतामिदं च शिथिलज्याबन्धमस्मद्धनुः ॥ शा. २<sup>-</sup>६

आद्यन्ताकारविरहात् पर्यन्ते चाविसर्गतः । शार्दूलकोडितं स्वस्य रूपं नैवोपलभ्यते ॥ ३९ ॥

यथा श्रीयशोवर्मणः -

७२ यत् वन्नेत्रसमानकान्ति सिलले मग्नं तिदन्दीवरं
मेघैरन्तरितः प्रिये तव मुखच्छायानुकारी शशी
येऽपि त्वद्गमनानुकारिगतयस्ते राजहंसा गतास्त्वत्सादृश्यविनोदमात्रमि मे दैवेन न क्षम्यते ॥

सुकुमाररसस्यात्र रक्षाये वृत्तमुद्धतम् । बाक्पाकेनैव गलितं कविना नीतमल्पताम् ॥ ४० ॥

आकारगुरुयुक्तादिपर्यन्तान्तविसगिणी । असंस्यूतविरामा च स्रग्धरा राजतेतराम् ॥ ४१ ॥

यथा राजशेखरस्य -

७३. ताम्बूलीनद्धमुग्धकमुकतरुलताप्रस्तरे सानुगाभिः पायं पायं कलायीकृतकदलिदलं नारिकेलीफलाम्भः। सेव्यन्तां व्योमयात्राश्रमजलजयिनः सैन्यसीमन्तिनीभि – र्दात्यूहव्यूहकेलीकलितकुहकुहारावकान्ता वनान्ताः॥ वाः राः १.६३

विपरीतं यथा चक्रस्य-

७४. सत्यं पातालकुक्षिंभरि चिरविलसिंहकिरि प्रीणिताभ्रं श्रीगर्भश्वभ्रमभ्रंलिहलहरि हरिस्थानमप्येव किंचित् । कल्पान्ते व्याप्तविश्वं परिरटित सरिन्नाथ पाथस्त्वदीयं कि त्वेतत् कुम्भयोनेः करकुहरदरीपूरमाचामतोऽभूत् ।।

आद्यन्ताकारविरहाद् बन्धदोषः स्फुटोऽपि यः । अविलुप्तैविसर्गान्तैः स्रग्धरायां समीहते ॥ ४२ ॥

यथा मम-

७५. शौर्यश्रीकेशपाशः करिदलनिमलन्मौक्तिकव्यक्तपुष्पः. क्षोणीरक्षाभुजंगः कुलशिखरिलुठत्कीर्तिनिर्मोकपट्टः । शत्रुवातप्रतापप्रलयजलधरस्फारधाराकरालः प्रीत्यै लक्ष्मीकटाक्षः कुवलयविजयी यस्य पाणौ कृपाणः ॥

एवमुद्देशलेशेन वृत्तानां दिशतः क्रमः । अनयैव दिशा सर्वं श्रेयं तज्ज्ञैर्यथोचितम् ॥ ४३ ॥ मन्दाक्रान्ता भवेन् मध्ये शालिनी पूरिताक्षरा । उपेन्द्रवज्रं वंशस्थं पर्यन्तैकाक्षराधिकम् ॥ ४४ ॥ इत्यादि दिशतं नेह स्वतःसिद्धो ह्ययं क्रमः । न वेत्ति तदवृत्तज्ञस्तज्ज्ञस्य क्वोपयुज्यते ॥ ४५ ॥ इति परिचितनानारूपवाणीगुणानां विदित्तविविधदोषोद्देशलेशान्तराणाम् । इदमतिशयसूक्ष्मैर्वृत्तचर्चाविचारै-रभिहितमभिगम्यं योगितुल्याशयानाम् ॥ ४६ ॥

इति श्रीप्रकाशेन्द्रात्मजन्यासदासापरनामश्रीक्षेमेन्द्रविरचिते सुवत्ततिलके गुणदोषदर्शनं नाम द्वितीयो विन्यासः ।

तृतीयो विन्यासः वृत्तविनियोगः

प्रबन्धः सुतरां भाति यथास्थानं विवेचकः (निवेशितैः)। निर्देषिर्गुणसंयुक्तैः सुवृत्तैर्मीक्तिकैरिव ॥ १ ॥

शास्त्रं काव्यं शास्त्रकाव्यं काव्यशास्त्रं च भेदतः । चतुष्प्रकारः प्रसरः सतां सारस्वतो मतः ॥ २ ॥

शास्त्रं काव्यविदः प्राहः सर्वकाव्याङ्गलक्षणम्। कान्यं विशिष्टशद्वार्थसाहित्यसदलंकृति ॥ ३ ॥

शास्त्रकाव्यं चतुवर्गप्रायं सर्वोपदेशकृत् । भट्टिभौमककाव्यादि काव्यशास्त्रं प्रचक्षते ॥ ४ ॥

तत्र केवलशास्त्रेऽपि केचित् काव्यं प्रयुञ्जते । तिक्तौषधरसोद्वेगे गुडलेशमिवोपरि ॥ ५ ॥

यथा वैद्यके वाग्भटस्य -

७६. मधु मुखमिव सोत्पलं प्रियायाः कलरसना परिवादिनी प्रियेव। कुसुमचयमनोहरा च शय्या किसलियनी लितकेव पुष्पिताग्रा॥

शास्त्रं कुर्यात् प्रयत्नेन प्रसन्नार्थमनुष्टुभा । येन सर्वोपकाराय याति सुस्पष्टसेतुताम् ॥ ६ ॥ काव्ये रसानुसारेण वर्णनानुगुणेन च । कुर्वीत सर्ववृत्तानां विनियोगं विभागवित् ॥ ७ ॥

शास्त्रकाव्येऽतिदीर्घाणां वृत्तानां न प्रयोजनम् । काव्यशास्त्रेऽपि वृत्तानि रसायत्तानि काव्यवित् ॥ ८ ॥

पुराणप्रतिविम्बेषु प्रसन्नोपायवर्त्मसु । उपदेशप्रधानेषु कुर्यात् सर्वेध्वनुष्टुभम् ॥ ९ ।।

नानावृत्तविशेषास्तु कवेः शस्तस्य शासनात् । यान्ति प्रभोरिवात्यन्तमयोग्या अपि योग्यताम् ॥ १० ॥

उग्रगोग्रहसंग्रामे तत्कालसदृशोपमाः । दृष्टास्त एव वैराटेस्त एवाश्वाः किरोटिनः ॥ ११॥

तथाप्यवस्थासदृशैः साधुशब्दपदस्थिताः । सुवृत्तैरेव शोभन्ते प्रबन्धाः सज्जना इव ॥ १२ ॥

वृत्तरत्नावली कामादस्थाने विनिवेशिता । कथयत्यज्ञतामेव मेखलेव गले कृता ॥ १३ ॥

निह नाम नवोन्मेषिकुचायाः चारुचक्षुषः । चिरत्यक्तस्मराचारे जराजीर्णकचे रुचिः ॥ १४ ॥

तस्मादत्र यथास्थाने विनियोगाय संगतिः। उदाहरणदिङ्भात्रैर्देशिताभिमता सताम्।। १५॥

आरम्भे सर्गबन्धस्य कथाविस्तरसंग्रहे । श्रमोपदेशवृत्तान्ते सन्तः शंसन्त्यनुष्टुभम् ॥ १६ ॥

आरम्भे यथा भार्तृमे<mark>ण्ठस्य</mark>— ७७. आसीद्दैत्यो हयग्रीवः सुहृद्वेश्मसु यस्य ताः । प्रथयन्ति बलं बाह्वोः सितच्छत्रस्मिताः श्रियः कथाप्रसङ्गे यथाभानन्दस्य -

७८. तस्यां निजभुजोद्योगविजितारातिमण्डल: । आखण्डल इव श्रीमान् राजा शूद्रक इत्यभूत् ॥

शमोपदेशे मथा मम-

७९. पृथुशास्त्रकथाकन्थारोमन्थेन वृथैव किम् । अन्वेष्टव्यं प्रयत्नेन तत्त्वज्ञैज्योतिरान्तरम् ॥

> शृङ्गारालम्बनोदारनायिकारूपवर्णनम् । वसन्तादि तदङ्गं च सच्छायमुपजातिभिः ॥ १७ ॥

रूपवर्णनं यथा कालिदासस्य-

८०. मध्येन सा वेदिविलग्नमध्या विलत्रयं चारु बभार बाला । आरोहणार्थं नवयौवनेन कामस्य सोपानमिव प्रयुक्तम् ॥

कु. सं. १-३९

वसन्तवर्णनं यथास्यैव-

८१ बालेन्दुवकाण्यविकासभावाद्
बभुः पलाशान्यतिलोहितानि ।
सद्यो वसन्तेन समागतानां
नखक्षतानीव वनस्थलीनाम ॥

कु. सं. ३-२९

रथोद्धता विभावेषु भव्या चन्द्रोदयादिषु । षाड्गुण्यप्रगुणा नीतिर्वंशस्थेन विराजते ॥१८॥

चन्द्रोदये यथास्यैव – ८२. अङगुलीभिरिव केशसंचयं संनियम्य तिमिरं मरीचिभि: । कुड्मलीकृतसरोजलोचनं
चुम्बतीव रजनीमुखं शशी ।।
नीतिर्यथा भारवे: -

८३. श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्ति यमयुद्धक्त वेदितुम् । स विणिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः ॥

कि. १-१

वसन्ततिलकं भाति संकरे वीररौद्रयोः। कुर्यात् सर्गस्य पर्यन्ते मालिनीं द्रुततालवत् ॥१९

वीररौद्रयोर्यथा रन्नाकरस्य -

८४. जृम्भाविकासितमुखं नखदर्पणान्तराविष्कृतप्रतिमुखं गुरुरोषगर्भम् ।
रूपं पुनातु जनितारिचमूविमर्शमुद्वृत्तदैत्यवधनिर्वहणं हरेर्वः ॥

सर्गान्ते यथा कलिदासस्य -

८५. अविचतबलिपुष्पा वेदिसंमार्गदक्षा
नियमविधिजलानां बिहिषां चोपनेत्री ।
गिरिशमुपचचार प्रत्यहं सा सुकेशी
नियमितपरिखेदा तिच्छरश्चन्द्रपादैः ।।

कु. स.१.६०

उपपन्नपरिच्छेदकाले शिखरिणी मता । औदार्यरुचिरौचित्यविचारे हरिणी वरा ॥ २० ॥

उपपन्नपरिच्छेदे यथा भर्तृहरेः -

८६. भवन्तो वेदान्तप्रणिहितधियामत्र गुरवो विचित्रालापानां वयमपि कवीनामनुचराः । तथाप्यवं ब्रूमो न हि परहितात् पुण्यमपरं न चास्मिन् संसारे कुवलयदृशो रम्यमपरम् ॥ सु. सं. २८७

औदार्येऽप्यस्यैव -

८७. विपुलहृदयैरन्यैः कैश्चिज् जगज् जिततं पुरा
विधृतमपरैर्दत्तं चान्यैर्विजित्य तृणं यथा ।
इह हि भुवनान्यन्ये धीराश्चतुर्दश भुञ्जते
कितपयपुरस्वाम्ये पुंसां क एष मदज्वरः ।।
सु. सं. १६२

साक्षेपक्रोधधिक्कारे परं पृथ्वी भरक्षमा । प्रावृद्प्रवासव्यसने मन्दाकान्ता विराजते ॥ २१ ॥

साक्षेपे यथा यशोवर्मणः -

८८. स यस्य दशकन्धरं कृतवतोऽिप कक्षान्तरे
गतः स्फुटमवन्ध्यतामिधपयोधि सांध्यो विधिः।
तदात्मज इहाङ्गदः प्रहित एष सौमित्रिणा
क्व स क्व स दशाननो ननु निवेद्यतां राक्षसाः॥

प्रावृट्प्रवासे यथा कालिदासस्य -

८९. तस्मिन्नद्रौ कतिचिदबलाविप्रयुक्तः स कामी
नीत्वा मासान् कनकवलयभ्रंशरिक्तप्रकोष्ठः ।

आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमाहिलष्टसानुं वप्रक्रीडापरिणतगजप्रेक्षणीयं ददर्श ।। मेघ. २

शौर्यस्तवे नृपादीनां शार्द्लकीडितं मतम् । सावेगपवनादीनां वर्णने स्रग्धरा मता ॥२२॥

शौर्यस्तवे यथा श्रीचकस्य -

९०. नेतुं नौभिरिभा न यान्ति दृतिभिस्तार्याः कियन्तो हया-स्तज्जानुद्वयसेन देव पयसा सैन्यं समुत्तार्यताम् । नो चेद् भङ्गभयद्रुतारिवनितानेत्रप्रणालीलुठद्-वाष्पाम्भःष्लवपूरितोभयतटी द्राग् वत्स्यंतीरावती ॥ सावेगपवने यथा मम पवनपञ्चाशिकायाम् –

९१. प्रेङ्खच्छङ्खाभिघातस्फुटदिखलचलच्छुक्तिनिर्मुक्ता-मुक्तव्यक्ताट्टहासाः स्मरनृपसकलद्वीपसंचारचाराः । सर्पत्कर्पूरपूरप्रवणकरिचता दिग्वधूकर्णपूरा धावन्त्याध्मातिविश्वा रतिविधुतवधूबन्धवो गन्धवाहाः ॥

> दोधकतोटकनर्कुटयुक्तं मुक्तकमेव विराजित सूक्तम् । निर्विषयस्तु रसादिषु तेषां निर्नियमञ्च सदा विनियोगः ॥२३॥

शेषाणामप्यनुक्तानां वृत्तानां विषयं विना । वैचित्र्यमात्रपात्राणां विनियोगो न दींशतः ॥२४॥

इत्येष वश्यवचसां सर्ववृत्तप्रसङ्गिनाम् । उक्तो विभागः सद्वृत्तविनिवेशे विशेषवान् ॥२५॥

एकस्मिन्नेव यैर्वृत्ते कृतो द्वित्रेषु वा श्रमः। न नाम विनियोगार्हास्ते दरिद्रा इवोत्सवे ॥२६॥ वृत्ते यस्य भवेद् यस्मिन्नभ्यासेन प्रगल्भता । स तेनैव विशेषेण स्वसंदर्भं प्रदर्शयेत् ॥ २७ ॥

एकवृत्तादरः प्रायः पूर्वेषामिष दृश्यते । तत्रैवातिचमत्कारादन्यत्रारब्धपूरणात् ॥ २८ ॥

अनुष्टुप् सततासक्ता साभिनन्दस्य नन्दिनी । विद्याधरस्य वदने गुलिकेव प्रभावभूः ॥ २९ ॥

स्पृहणीयत्वचरितं पाणिनेरुपजातिभिः । चमत्कारैकसाराभिरुद्यानस्येव जातिभिः ॥ ३० ॥

वृत्तच्छत्रस्य सा कापि वंशस्थस्य विचित्रता। प्रतिभा भारवेर्येन सच्छायेनाधिकीकृता ॥ ३१ ॥

वसन्ततिलकारूढा वाग्वल्ली गाढसङ्गिनी । रत्नाकरस्योत्कलिका चकास्त्याननकानने । ३२॥

भवभूतेः शिखरिणी निरर्गलतरङ्गिणी । रुचिरा घनसंदर्भे या मयूरीव नृत्यति ॥ ३३ ॥

सुवशा कालिदासस्य मन्दाक्रन्ता प्रवल्गति । सदश्वदमकस्येव काम्बोजनुरगाङ्गना ॥ ३४ ॥

शार्द्लकीडितैरेव प्रख्यातो राजशेखरः । शिखरीव परं वकैः सोल्लेखैरुच्चशेखरः ॥ ३५ ॥

इत्येवं पूर्वकवयः सर्ववृत्तकरा अपि । अस्मिन् हार इवैकस्मिन् प्रायेणाभ्यधिकादराः ॥ ३६ ॥

सुवर्णार्हप्रबन्धेषु यथास्थाननिवेशिनाम् । रत्नानामिव वृत्तानां भवत्यभ्यधिका रुचिः ॥ ३७ ॥ तस्माद् यथायं विनियोगमार्गः प्रदिश्तातो वृत्तनिवेशनेषु । तथैव कार्यः कविभिः कृतज्ञैरवश्यवाचां नियमस्तु नायम् ॥ ३८॥

इत्यारुरुक्षोः प्रथमोपयुक्तं प्रवृत्तवाचक्च विवेककारि । महाकवेरप्यतिसूक्ष्मतत्त्वविचारहर्षप्रदमेतदुक्तम् ॥ ३९ ॥

इत्यौचित्यप्रचुररचनाविश्रुतश्रव्यवृत्त-व्यक्तिः शक्तिप्रसृतवचसां दिशता संग्रहेण ।

क्षेमेन्द्रेण प्रणयिविषदां हर्तुराश्चर्यकर्तु-र्भूभृद्भर्तुर्भुवनजयिनोऽनन्तराजस्य राज्ये ॥ ४० ॥

इति श्रीप्रकाशेन्द्रात्मजन्यासदासापरनामश्रीक्षेमेन्द्रविरचिते सुवृत्ततिलके वृत्तविनियोगो नाम तृतीयो विन्यासः

इति सुवृत्ततिलकम्।

# इ. नीतयः



# चतुर्वर्गसंग्रहः

प्रथमः परिच्छेदः धर्मप्रशंसा

सत्यस्कन्धस्तरुणकरुणापूतपीयूषसिक्तः

क्षान्तिच्छायः शुभमतिलतालंकृतः शीलमूलः । भूयात् सत्त्वप्रसवविलसत्पल्लवः पुण्यभाजां धर्मः प्रोद्यत्कुशलकुसुमः श्रीफलो मङ्गलाय ॥ १ ॥

उपदेशाय शिष्याणां संतोषाय मनीषिणाम् । क्षेमेन्द्रेण निजरलोकैः क्रियते वर्गसंग्रहः ॥ २ ॥

धर्मः शर्म परत्र चेह च नृणां धर्मोऽन्धकारे रिवः सर्वापत्प्रशमक्षमः सुमनसां धर्माभिधानो निधिः । धर्मो बन्धुरबान्धवे पृथुपथे धर्मः सुहृन् निश्चलः

संसारोक्ष्मरुस्थले सुरतरुनिस्त्येव धर्मात् परः ॥ ३ ॥

कर्णे धर्मकथा मुखे परिचितं धर्माभिरामं वच-दिचत्ते धर्ममनोरथः प्रणयिनी सर्वत्र धर्मस्थितिः । काये धर्ममयी क्रिया परिकरः सोऽयं शुभप्राप्तये कल्पापायपदेऽप्युपप्लवलवैरस्पृष्टवेलाफलः ॥ ४॥

निन्दं जन्म प्रमोहस्थिरतरतमसां यन् मनुष्यत्वहीनं बुद्धचा हीनो मनुष्यः शुभफलविकलस्तुल्यचेष्टः पशूनाम् ।

बुद्धिः पाण्डित्यहीना भ्रमित सदसतोस्तत्त्वचर्चाविचारे पाण्डित्यं धर्महीनं शुकसदृशगिरां निष्फलक्लेशमेव ।। ५ ॥

पाण्डित्यं यन् मदान्धानां परोत्कर्षविनाशनम् । मात्सर्यपांसुपूरेण मातङगस्नानमेव तन् ।। ६ ।।

तत् प्राज्ञत्वं हरित विमलं येन शीलं न काम—
तद् धीरत्वं प्रशमवशतां यान्ति येनेन्द्रियाणि ।
तद् वैदग्ध्यं भुवनजयिनी वञ्च्यते येन माया
तत् पाण्डित्यं भवपरिभवः शान्तिमायाति येन ॥ ७ ॥

अन्धः स एव श्रुतवर्जितो यः शठः स एवार्थिनिरर्थको यैः । मृतः स एवास्ति यशो न यस्य धर्मे न धीर्यस्य स एव शोच्यः ॥ ८ ॥

हितं न किंचिद् विहितं परस्य दत्तं न वित्तं न च सत्यमुक्तम् । यस्मिन् दिने निष्फलतां प्रयातमायुः स कालः परिदेवनस्य ॥ ९ ॥

न दानतुल्यं धनमन्यदस्ति न सत्यतुल्यं व्रतमन्यदस्ति । न शीलतुल्यं शुभमन्यदस्ति न क्षान्तितुल्यं हितमन्यदस्ति ॥ १० ॥

सत्यं वाचि दृशि प्रसादमयता सर्वाशयाश्वासिनी
पाणौ दानविमुक्तिरात्मजननक्लेशान्तचिन्ता मतौ ।
संसक्ता हृदये दयैव दयिता काये परार्थोद्यमो
यस्यैकः पुरुषः स जीवति भवे भ्राम्यन्त्यजीवाः परे ॥ ११ ॥

परश्राणत्राणप्रणिहितिघयां धर्मजननी
दयैवैका लोके सकलजनताजीवितसुधा ।
असामान्यं पुण्यं मुनिभिरुदितं ज्ञाननयनै—
रहिंसा संसारे स्वपरकुशलक्लाघ्यसर्राणः ॥ १२ ॥

प्राणानां परिरक्षणाय सततं सर्वाः कियाः प्राणिनां प्राणेभ्योऽप्यधिकं समस्तजगतां नास्त्येव किंचित् प्रियम् ।

पुण्यं तस्य न शक्यते गणयितुं यः पूर्णकारुण्यवान् प्राणानामभयं ददाति सुकृती तेषामहिंसाव्रतः ।। १३ ।।

स एव सत्त्वाभरणप्रभावभूर्भुवः प्रकामाभरणं नरोत्तमः । मुखाम्बुजे यस्य वसत्यनत्यया सदैव सत्याभरणा सरस्वती ॥ १४ ॥

विलन्नं कोषनिषण्णमिथिविफलं शत्यायते यत्परं वित्तं क्लेशनिमित्तमेव मिलनं यातु स्वयं तत् क्षयम् । यत् कारुण्यपरोपकारिवकलं भूभारभूतं वपुः स्वार्थासक्तमनर्थसार्थसदनं मा मास्तु तत् कस्यचित् ॥१५॥

वन्द्यः सं पुंसां त्रिदशाभिवन्द्यः कारुण्यपुण्योपचयित्रयाभिः। संसारसारत्वमुपैति यस्य परोपकाराभरणं शरीरम्।। १६।।

परद्रविणिनःस्पृहः परकलत्रनिष्कौतुकः परप्रणयवत्सलः परिनकारबद्धक्षमः । परस्तुतिविद्यारदः परगुणापवादोज्झितः परातिहरणोद्यतो भवति भूरिपुण्यैर्नरः । १७ ॥

पद्मानामिव सा सतां सगुणता या संश्रयाही श्रियः सा श्रीर्भद्रगजेन्द्रमूर्तिरिव या दानेन विभ्राजते । तद् दानं नवचन्द्रवद् यदिनशं मानेन संपूर्यते मानोऽसौ तृणवन् न यः परिचयम्लानः शनैः शुष्यति ॥ १८॥

लक्ष्मीर्दानफला श्रुतं शमफलं पाणिः सुरार्चाफल-श्चेष्टा धर्मफला पर्रातिहरणक्रीडाफलं जीवितम् । वाणी सत्यफला जगत्सुखफलस्फीता प्रभावोन्नति-र्भव्यानां भवशान्तिचिन्तनफला भूत्यै भवत्येव धी: ॥ १९॥

शीलं शीलयतां कुलं कलयतां सद्भावमभ्यस्यतां व्याजं वर्जयतां गुणं गणयतां धर्मे धियं बध्नताम् । क्षान्ति चिन्तयतां तमः शमयतां तत्त्वश्रुति श्रण्वतां संसारे न परोपकारसदृशं पश्यामि पुण्यं सताम् ॥ २०॥

तीर्थानि दीर्घाध्वपरिश्रमाणि बहुव्ययानि ऋतुडम्बराणि । तपांसि मुक्तवा तनुशोषणानि हिंसाविरामे रमतां मितर्वः॥ २१॥

यज्वा विप्रः शुचिरनुचरः संयतात्मा तपस्वी
मन्त्री विद्वानवनिवनिताभूषणं भूमिपालः ।
धर्मोद्याने सुकृतसिललासारसंसिच्यमाने
पूर्णः सोऽयं कृतयुगतरोर्भाविनो बीजवापः । २२ ॥

दम्भेन शीलव्रतमस्पृहत्वं विरक्तता श्रोत्रियता मृदुत्वम् । एतानि मूलानि निगूढगूढकौटिल्यलीनानि कलिद्रुमस्य ॥ २३ ॥

यावन्ति दानानि वदन्ति सन्तस्तपांसि तीर्थानि च यानि सन्ति। तत् पुण्यमेकत्र विभाति सर्वं महार्हमेकत्र च निःस्पृहत्वम् ॥ २४ ॥

सतामदैन्यं वदनस्य शोभा निर्लोभतान्तर्वचसामयाच्या । कायस्य सत्सेव्यमसेवकत्वं पाणेरनुत्तानतलत्त्वमेव ॥ २५ ॥

मान्यः कुलीनः कुलजात् कलावान् विद्वान्कलाज्ञाद् विदुषः सुक्षीलः। धनी सुक्षीलाद् धनिनोऽपि दाता दातुर्जिता कीर्तिरयाचकेन ॥ २६॥

तप्तैस्तीव्रव्रतैः कि विकसित करुणास्यन्दिनी यद्यहिसा किं दूरैस्तीर्थसारैर्यदि शमविमलं मानसं सत्यपूतम् । यत्नादन्योपकारे प्रसरित यदि धीर्दानपुण्यैः किमन्यैः किं मोक्षोपाययोगैर्यदि शुचिमनसामच्युते भक्तिरस्ति ॥२७॥

इति धर्मप्रशंसा नाम प्रथमः परिच्छेदः।

#### द्वितीयः परिच्छेदः अर्थप्रशंसा ।

प्रधानधाम्नां निधये धनाय नमोऽस्तु तस्मै गुणिनोऽपि यत्नात् । यदाशया निर्गुणभूपतीनामग्रे गुणान् पण्यदशां नयन्ति ॥ १ ॥

दानादिधर्मः क्रियते धनेन धनेन घन्या धनमाप्नुवन्ति। धर्नैर्विना कामकथापि नास्ति त्रिवर्गमूलं धनमेव नान्यत् ॥ २ ॥

यत् क्लीबैर्भटकुक्कुटोत्कटरणकीडा समादिश्यते यन् मूर्खैः सुखलीलया कविशुकालापश्चिरं चर्यते । नीचैरुच्चतरश्च सेवकहयः स्वाम्येन यद् वाह्यते तद् वित्तस्य विलासनृत्तवसतेरुद्वृत्तवृत्तायितम् ॥ ३ ॥

पूजा धनेनैव न सत्कुलेन कीर्तिर्धनेनैव न विक्रमेण। रूपं धनेनैव न यौंवनेन किया धनेनैव न जीवितेन॥ ४॥

वृद्धाः प्रसिद्धा विबुधा विदग्धाः शूराः श्रुतिज्ञाः कवयः कुलीनाः। विलोकयन्तः सधनस्य वक्त्रं जयेति जीवेति सदा वदन्ति ॥ ५ ॥

ऋद्धचा युतं निश्चलपक्ष्मनेत्रं मौनान्वितं देवमिवाकुलीनम् । दीनः कुलीनः प्रणमन् कुलीनः कृताञ्जलिः स्तौति धनाभिकामः ॥ ६॥

तस्मादलब्धद्रविणस्य लाभे लब्धस्य रक्षानियमे यतेत । संरक्षमाणस्य सदा विवृद्धौ वृद्धस्य च स्थानविभागसर्गे ॥७॥ (युग्मम्)

धर्माधानोऽशशिशुचियमः (?) प्रेयसीमित्रबन्धु-स्थानोत्साहोपचयविजयप्राणविद्याकलाप्तौ । श्लाघ्ये देहप्रशमसमये निर्विवादे विभागे वित्तत्यागे न भवति सतां ग्रन्थिबन्धानुबन्धः ॥ ८ ॥

गोष्ठी विटैश्चारणचक्रचर्या वेश्यारतिः साधुविशेषगन्धः । स्पर्धा सुवेषैर्निजवृत्तिलज्जा प्रघानमेतन् निधनं धनानाम् ॥ ९ ॥ जाया शीलविर्वाजता व्ययवती मायानिकायः सुहृद् दुष्पूरो गुरुरर्थभोगनिचयैर्बन्धुर्दरिद्रः शठः । दासश्चौर्यपरोऽलसभ्च कुपदे पुत्रः खलैः पातितः सोऽयं क्लेशशताप्तसंचयनिधेः प्रत्यक्षलक्ष्यः क्षयः ॥ १०॥

दाक्ष्यं वित्तस्य मूलं सुनयपरिचयः संपदुद्यानसेकः
प्रागत्भ्यं रत्नविष व्यसनवनसमुन्मूलनं संयतत्वम् ।
श्रीरक्षा मन्त्रगुष्तिविषदुपशमनं वर्जनं दुर्जनानामालस्यं मानवानां धनवननिलनासह्यभारस्तुषारः॥११॥

हिमासहत्वं रवितापभीतिः कथामितमिर्गजनप्रतीक्षा । लज्जाभिमानः क्षणसंमुखत्वं नक्षत्रचर्चा च धनस्य विघ्नाः॥ १२॥

वेषः परिक्लेशविशेषचिन्ता परोपरोधः स्ववशावलेपः । नदीफलानामिव शीघ्रगानां हानिर्धनानां ग्रहणे विलम्बः ॥ १३॥

गुरुगणकैरबुधानां क्षयचतुरैश्चौरमूषकैर्वणिजाम्। कायस्थगायनगणैर्भूमिभुजां भुज्यते लक्ष्मीः ॥ १४॥

दारिद्रचेण कुलं मदेन कुशलं द्वेषेण विद्याफलं शीलं दुर्जनसंगमेन मिलनाचारेण शुक्लं यशः । आलस्येन घनं प्रयाति निधनं लौल्येन मानोन्नति-यिच्जादैन्यपरिग्रहेण च गुणग्रामः समग्रो नृणाम् ॥ १५ ॥

मौन्ध्यान् मृगार्थी रघुनन्दनोऽपि वाणः प्रमादाद् बिलरार्जवेन । नलः कुसङ्गेन ययातिजश्च क्लेशासहत्वाद् व्यसनान्यवापुः ॥ १६ ॥

मीग्ध्यं प्रमादोऽविश्वासः कुसङ्गः क्लेशभीरुता । पञ्च संकोचदा दोषाः पद्मिन्या इव संपदः ॥ १७॥

कुभूपकूपान्तरलम्बनाप्तवित्तानि रन्ध्रैर्घटसंनिभानाम् असंवृतैरिन्द्रियनामधेयैः पुंसां पयांसीव परिस्रवन्ति ॥ १८ ॥ सास्वादे नवसौरभे मधुलिहां पद्मोदरे वन्धनं दीपे रूपरताः प्रयान्ति सततापातात् पतङ्गाः क्षयम्। गीतेनैव मृगाः पतन्ति करिणीस्पर्शेन नीता गजा-स्तस्मादिन्द्रियसक्तिरेव सहसापुंसां विपद्दृतिका॥ १९॥

कुलं कुवृत्त्या कलुषीकृतं तैः कृतो गुणौघस्तृणतुल्यमूल्यः । मानस्य मूले निहितः कुठारः प्राप्तं न विक्तं परिरक्षितं यैः । २० ॥

जातः सत्कुलजः स नीचिवनयी सेवावमानैरधस्तस्योग्रं पतितः स्वमानयशसोद्रोहिण शापानलः ।
तेनास्वस्तिमता स्वहस्तनिहितं याच्ञाविषं भक्षितं
वित्तं येन न रक्षितं रिपुमुखं तेन स्थितं वीक्षितुम् ॥ २१।।

धावन् सेवितुमेति साधुरधमं वन्ध्यस्ततो यात्यसौ नीता मूल्यतुलां गुणाश्च गुणिभिः कश्चिन् न गृहणाति तान्। याच्ञा मानमहाशनिर्धनकृता प्राप्तं न किचित् तया कि कि वा न विधीयते धनिधया धन्यः स यस्यास्ति तत्॥ २२॥

विद्याकलापरिचयः क्षितिपालसेवा दिग्द्वीपमार्गगिरिसंभ्रमणप्रयासः ।
युद्धित्रयाश्च भुवि भोजनलाभलोभात्
तद्वित्तलभ्यमिति वित्तवतां प्रवादः ॥ २३॥

तावद्धर्मकथा मनोभवरुचिर्मोक्षरपृहा जायते
यावत् तृष्तिसुखोदयेन न जनः क्षुत्क्षामकुक्षिः क्षणम् ।
प्राप्ते भोजनचिन्तनस्य समये वित्तं निमित्तं विना
धर्मे कस्य धियः स्मरं स्मरति कः केनेक्ष्यते मोक्षभूः॥ २४॥

अर्थाकृष्टि विधातुं कटुरटनपटुर्दाम्भिकः श्रीजडानां जानात्यन्यासहिष्णुर्वितथनिजगुणस्तोत्रपाठेष्वलज्जः । आर्यः कुर्यान् न सेवां कुलविनयगुणैस्तेन मूकोऽर्थनायां तीक्ष्णानां मार्गणानां भवति हि पुरतः क्ष्मापतेर्लक्षलाभः ॥ २५॥

इत्यर्धप्रशंसा नाम द्वितीयः परिच्छेदः ।

## तृतीयः परिच्छेदः कामप्रशंसा ।

लितललनालीलोदञ्चद्विलोलिवलोचनो-त्पलवनरुचां चञ्चन्तीनां चयैरिव चर्चिता । सुरभिसुहृदः पक्षच्छायावृतेव च षट्पदैः कुसुमधनुषः श्यामा मूर्तिस्तनोतु सुखानि वः ॥ १ ॥

भ्रमद्भगरकेतकीविकसदेकपत्रप्रभाः सनीलमणिनायका इव विमुक्तमुक्तालताः । दृशः शशिकला इव प्रचितपक्ष्मलेशाङ्किता जयन्ति हरिणीदृशाममृतकालकूटच्छटाः ॥ २ ॥

कतुं धनानां फलमग्न्यमाहुः फलं कतूनामविवादि पुण्यम् । पुण्यस्य पूर्णं फलमिन्द्रलोको द्विरष्टवर्षाः स्त्रिय एव नाकः ॥ ३ ॥

एताः सन्ति वधूविलासकुटिला भ्रूकार्मुकश्रेणयः कर्णान्तायतपातिनश्च तरुणीनेत्रत्रिभागेषवः । निर्दग्धोऽन्धकवैरिणा नवमनःक्षोभाभियोगोद्भवात् संरम्भादविचार्य केवलमसौ मिथ्या तपस्वी स्मरः ॥ ४ ॥

लज्जावको मनसिजधनुर्भ्रविलासेन तन्व्या-श्चिन्तापाण्डुः स्पृशति कृशतां वक्त्रकान्त्या शशाङ्कः । यात्येवाधः प्रहसितरुचिर्दोर्लताभ्यां मृणाली क्लीवं धत्ते कुवलयकुलं कालिमानं कटाक्षैः ॥ ५ ॥ अयोमयानां हृदयेषु तेषां कोऽप्यस्ति नूनं कुलिशोपदेशः । सोढानि यैः प्रौढविलासिनीनां कर्णान्तमुक्तानि विलोचनानि ॥ ६ ॥

कुवलयमयी लोलापाङ्गे तरङ्गमयी भ्रुवोः शशिशतमयी वक्त्रे गात्रे मृणाललतामयी। मलयजमयी स्पर्शे तन्वी तुषारमयी स्मिते दिशति विषमं स्मृत्या तापं किमग्निमयीव सा ॥ ७॥

स्मशरिनशिताक्ष्याः कम्पयन्ते न केषां
कुरव इव कटाक्षाः प्रौढशल्या मनांसि ।
भुवनजनजिगोषोत्साहयोगाय येषामधिचपलतराणां निश्चला कर्णमैत्री ॥ ८॥

स्तनस्थले हारिणि सुन्दरीणां नितम्बबिम्बे रशनासनाथे । धत्ते विशेषाभरणाभिमानलीला नवोल्लेखलिपिः प्रपञ्चम् ।। ९ ॥

कान्ताया विलिद्विलासहसितस्वच्छांशवश्चामरं संसक्तावभिषेकहेमकलशौ यच् चन्दनाङ्कौ स्तनौ । यत्कार्तस्वरकान्ति चारु जघनं सिहासनं भूभुजां साम्राज्यं तदिदं जयाजयमयः शेषस्तु चिन्तामयः॥ १०॥

नासादितानि वनवासदृढव्रतेन चित्राणि नेत्रचरितानि मृगैर्मृगाक्ष्याः । तत्कान्तिरुज्ज्वलरुचिब्यसनादहो नु हेम्ना हुताशपतनैरपि नैव लब्धा ॥ ११ ॥

अभिनवपयोधरोद्गतिविषमस्थितिहारहंसमुखपतिता । शैवलवलीव चास्यास्त्रिककलिता भाति रोमलता ॥ १२ ॥

नेयं तरुण्यास्त्रिवलीतरङ्गकुसङ्गिनी राजित रोमराजिः । स्नात्वा गतोऽस्यां स्मरकेलिवाप्यां कलङ्कलेखामपहाय चन्द्रः ॥ १३ ॥ कर्णे कोकिलकामिनीकलरवः संतप्तसूचीचयः फुल्लाशोकपलाशचम्पकवनाद्युद्दामदावानलः । तन्वङ्ग्या विरहे वसन्तसमयः कालः किमन्यन् नृणां देहोच्चाटनमेव षट्पदघटाक्वाणोऽतिथिर्मन्मथः ॥ १४ ॥

आपाण्डुता मदनकीर्तिसखी मुखेन्दौ प्रौढिं बिर्भात विरहे हरिणायताक्ष्याः। अच्छिन्नबाष्पविसरारुणनेत्रकोण-लीनप्रतापमिव मन्मथमुद्वहन्त्याः ।। १५ ।।

वियोगे तन्व ङ्गचा हृदयदमने दैन्यसदने घने भर्तस्नेहाद मदनदहने वैर्यचलने। समासन्ने चिन्ताव्यसनशमने प्राणगमने तन्स्तापम्लाने वलति नलिनीपत्रशयने ॥ १६ ॥

दाक्षिण्यप्रणयेन पादपतिते कान्ते मया नेक्षिते प्राणानां ज्वलितः प्रवासिपशुनः शापानलः पश्यसि । एतैः संभ्रमकातरे किमधुना मिथ्यासमाश्वासनैः संतापाय सिख त्वयैव ननु मे मानोपदेश: कृत: ।। १७॥

समायाते पत्यौ बहुतरिदनप्राप्यपदवीं समुल्लङ्घ्याविघ्नागमनचतुरं चारुनयना । स्वयं हर्षोद्वाष्पा हरति तुरगस्यादरवती रजः स्कन्धालीनं निजवसनकोणावहननैः ॥ १८॥

वासः कम्पविशृङ्खलं वितिलकं स्वेदोद्गमादाननं संदष्टोऽधरपल्लवः कलयति श्वासोष्मणा म्लानताम्। दूति त्वद्वचने शठस्य कठिनस्याग्रे गते कृण्ठतां मत्स्नेहाद् विहितस्त्वया कुपितया क्लेशप्रवेश: कियान् ॥ १९॥ व्याप्तास्वशोकज्वलनेन दिक्षु निरन्तरापातिश्चिमुखासु । रुद्धासु जालैर्वनमञ्जरीणां नष्टा गतिः पान्थकुरङ्गकस्य ॥ २०॥

विकसित सहकारे दुःसहे किणकारे मधुकरपरिहारे सिस्मिते सिन्धुवारे । अहह विरहभीत्या कामिनीं कण्ठलग्नां त्यजित नववसन्ते हन्त कापालिकः कः ॥ २१ ॥

तन्वङ्ग्या नवसंगमे व्यवसिते कान्ते बलान् मेखलां मोक्तुं श्वासविकासकम्पविकलाः कण्ठे लुठन्त्यः सुधाम् । मीलत्पद्मनिपीडितालिरणिताः क्षीबाः (?) किरन्ति क्षणं धन्यानां नननेति निःसहतया हुंकारगर्भा गिरः ॥ २२ ॥

गाढालिङ्गननिश्चलाङ्गलितका कान्तेन रुद्धा बला-दालम्ब्यालकवल्लरीं विदधता वक्त्राम्बुजे चुम्बनम् । कम्प्रप्रस्फुरितारुणाधरदला बाला निमील्याक्षिणी मन्ये मानसजन्मजीवजननं जप्यं समभ्यस्यित ॥ २३॥

केनैते विशिखाः स्फुरच्छिखिशिखाशाखासखा मानिनी-मौनोन्माथपृथुप्रथा विरहिणीनिःश्वासपक्षानिलाः । सह्यन्ते रितवल्लभस्य लटभानेत्रान्ततीक्ष्णाननाः संदष्टाधरपल्लवाग्रतरुणीसीत्कारशूत्कारिणः ॥ २४ ॥

आयुर्दीर्घतरं तनोतु नयनद्वन्द्वं कुरङ्गीदृशां कीर्ति ते स्मितसंतिः स्तनतटश्रोणी विशालिश्रयम् । देवस्य त्रिजगज्जयाय पटहे दत्ते मृगाक्षीगुरो-रित्युत्साहसहे हिताय विहिता जाने जनन्याशिषः॥ २५॥

इति कामप्रशंसा नाम तृतीयः परिच्छेदः।

### चतुर्थ. परिच्छेदः मोक्षप्रशंसा

भोगाभोगविलोपकोपकलहैरस्तोकशोकाकुलं कामं काममकामधामसमयं योगं वियोगानुगम् । रोगोद्गारविकारपाकविषमं निर्मूल्य नेत्रव्यथाः सेकं मोक्षफलस्य संशयतरोरेकं विवेकं नुमः ॥ १ ॥

उद्याने मधुचन्द्रिका शिशमुखीगीतं सुहृत्सत्कथा कस्येदं न सुखाधिकं सुखसखीं प्रीतिं परां वर्षति । किं त्वेतत् खलसङ्गसर्परसनामातङगकर्णाञ्चल-प्रौढापाङगपतङगपक्षगणिकारागेन्द्रजालोपमम् ॥ २ ॥

बाल्यं दुःसहमोहसंहतिहतं रागोल्वणं यौवनं वृद्धत्वं सकलोपभोगकलनावैकल्यशल्याकुलम् । वैराग्येण विना विनष्टविमलालोकं सशोकं सदा संसारे सरतां पुनःपुनरहो यातं वृथा जीवितम् ॥ ३ ॥

<mark>दृष्टा बालकचेष्टा यौवनदर्</mark>पोऽथ वृद्धवैराग्यम् । सापि गता सोऽपि गतस्तदपि गतं स्वप्नमायेयम् ॥ ४ ॥

पुनःपुनर्जन्मसहस्रहेतुर्मलीमसः स्नेहसमोऽस्ति नान्यः । पुंसः प्रदीपस्य च यः करोति सेवोन्मुखत्वं गृहसंविभागे ॥ ५ ॥

आक्रान्तं पिशुनैर्नरेन्द्रभवनं विद्यागृहं मत्सरै-रायासैर्द्रविणं कुलं कुतनयैर्नानावियोगैः सुखम् । साधुत्वं खलवञ्चनापरिभवैश्चिन्तासहस्रैर्मन-स्तन् नास्त्येव व यत् सदोषकलुषं निर्दोष एकः शमः ॥ ६ ॥

भोगे रोगभयं सुखे क्षयभयं वित्तेऽग्निभूभृद्भयं दास्ये स्वामिभयं गुणे खलभयं वंशे कुयोषिद्भयम्। माने म्लानिभयं जये रिपुभयं काये कृतान्ताद् भयं सर्वं नाम भवे भवेद् भयमहो वैराग्यमेवाभयम् ॥ ७ ॥

कृतं शमजलेन यैविरततीव्रतृष्णं मनः परं भवपराभवोद्धरणधीरधुर्यैर्न ते । भजन्ति जननीजनप्रसृतदुग्धधाराघन-स्तनप्रणयि तत्पुनर्दशनशून्यमास्यं नराः ।। ८ ॥

उत्सृज्य संतोषसुखामृतानि प्रीत्यै पराराधनसाधनानि (?)। अहो नु मानानि (?) धनानि पुंसां धनानि निद्रासुखसाधनानि ॥ ९ ॥

विवेकस्वाधीने विजनगमने जन्मशमने
विचारे (?) संसारे व्यसनपरिहारेऽपि सुकरे।
परं लज्जा साधोः प्रसवसमये शोणितमये
पुनः पाणि मूर्धिन क्षिपति यदि धात्रीति पतितः (?)॥ १०॥

आयासप्रसवे विचारविरसे लज्जाजुगुप्सास्पदे
रागान्धा विरमन्ति नैव कुपदे स्त्रीभोगाम्नि च्युताः ।
चित्तं नास्ति सचेतसामपि निजाकर्षे विमर्षः क्षणं
रत्यन्तेषु (?)पराङमुखत्वमनिशं प्राप्नोति नायं जनः॥ ११॥

केशाकुले रक्तकषायपङ्ककपालभाजि प्रकटास्थिदन्ते । कायश्मशाने रमतेऽङगनानां कामाकुलः कामुककाकलोकः ॥ १२ ॥

अहो तृष्णा वेश्या सकलजनतामोहनकरी विदग्धा मुग्धानां हरति विवशानां शमधनम् । विपद्दीक्षादक्षासह (?) तरलतारैः प्रणयिनी-कटाक्षैः कूटाक्षैः कपटकुटिलैः कामकितवः ॥ १३ ॥

बाल्यं कुलीरजननीजनकप्रमोहं तद् यौवनं कुलटभासुभगोपयोगम्। वृद्धत्वमप्युपचितं कुकलत्रपुत्रैः सत्यं न किंचिदिदमत्र खचित्रमित्रम् ॥ १४ ।।

न कस्य कुर्वन्ति शमोपदेशं स्वप्नोपमानि प्रियसंगतानि । जरानिपीतानि च यौवनानि कृतान्तदष्टानि च जीवितानि ॥ १५॥

चिन्त्यन्ते यदि नाम रामनहुषश्वेतादिराजर्षयः किं तैर्याति विशालकालकलनामीलत्कथाकौतुकैः । गण्यन्तां स्वदृशैव भूरिविभवा दृष्टाश्च नष्टाश्च ये तस्मात् सर्वमनित्यताकवलितं ज्ञात्वा शमः स्मर्यताम्।। १६॥

यदा लोला लक्ष्मीः क्षितिपतिरणारण्यहरिणी

यदा स्वप्नोन्मेषा तनुघनतिडद् यौवनरुचिः ।

यदा कालः कामं जनजलजिकञ्जलकमधुप
स्तदा संसारेऽस्मिन्नविबुधमनो नोपरमते ।। १७ ॥

संतोषाम्भः पिबति निभृतस्वच्छमिच्छामयूरी
भ्रान्त्वा चान्तःकरणहरिणो याति विश्रान्तिमन्तः ।
लीनश्चायं शमतक्तले शीतले तापतान्ति
मीलत्कामस्त्यजति नियतं मत्तचित्तद्विपेन्द्रः ॥ १८ ॥

याते भोगे स्मरणपदवीं सक्तनानावियोगे शोकः स्तोकं स्पृशित न मनः सर्वथा निर्व्यथानाम् । काले काले किल कलयतामन्तवत् सर्वमन्तः प्रायः कायक्षयपरिचये निश्चयो निर्भरं नः ॥ १९॥

यातु व्यक्ति कुसुमसमयः संचयः सौरभाणां खे खेलन्तो मलयनिलयाः संततं वान्तु वाताः । कामः कामं क्षपयतु धृति पक्ष्मलाक्षीकटाक्षैः शान्तिश्चित्ते स्थिरसुखसखी निर्विकारे ममास्तु ॥ २० ॥ जरानिगीर्णे सुभगाभिमाने म्लाने शनैर्भूतिलताप्रताने । धनावदाने शिथिलाभिमाने धृतिर्निधाने प्रशमाभिधाने ।। २१ ।।

रागेण सार्धं वयसि प्रयाते गतेषु भोगेषु सह स्पृहाभिः। देहे च मोहेन समं प्रलीने निरर्गलोऽसावपवर्गमार्गः।। २२ ॥

चित्तं वातविकासिपांसुसचिवं रूपं दिनान्तातपं भोगं दुर्गतगेहबन्धचपलं पुष्पस्मितं यौवनम् । स्वप्नं बन्धुसमागमं तनुमपि प्रस्थानपुण्यप्रपां नित्यं चिन्तयतां भवन्ति न सतां भूयो भवग्रन्थयः।। २३।।

अभिन्नार्थानर्थः सुहृदरिपरिच्छेदरहितः समावज्ञामानः सदृशसुखदुःखव्यतिकरः । न मौनी नामौनी वनजलसमानासनमना न दैन्यं नादैन्यं स्पृशति गुणनैर्गुण्यविरतः ॥ २४ ।।

सा दूरे हरिचन्दनस्य नु (?)परं हारेण कि हारिता नो कान्ताकुचमण्डलस्य सुलभा चन्द्रे दिरद्रे कुतः। गीते संगतिरेव नास्ति समता तस्यां न सिद्धा मधो-नैंराक्ष्ये सहसैव चेतिस कृते या प्रीतिरुज्जुम्भते।। २५॥

लब्धावधिः सत्यसुखामृतत्य नवप्रमोदाद्भुतपूर्णकामः । भारावतारादिव निर्वृतोऽहं त्यागेन सर्वाग्रहसंग्रहाणाम् ॥ २६ ॥

धनार्जनविचिन्तनं हृदयरोपिताशावनं वृथा चरणशातनं खलकदर्यसंसेवनम् । सदा व्यसनशोचनं प्रियवियोगदीनाननं विहाय गृहमज्जनं व्रजति पुण्यवान् निर्जनम् ॥ २७ ॥

नास्ति स्वस्तिकरः परः परिभवो धर्मात्मनां प्राणिना-मापत्तापशमक्षमं धनसमं नान्यत् क्रियाजीवितम्। संसारे परमस्ति नोऽत्र सुखदं रम्यं न रामाननात् सर्वक्लेशविनाशनिर्वृतिरसः को नाम मोक्षात् परः ॥ २८ ॥

चतुर्वर्गोपदेशेन क्षेमेन्द्रेण यदर्जितम् । पुण्यं तेनास्तु लोकोऽयं चतुर्वर्गस्य भाजनम् ॥ २९॥

इति मोक्षप्रशंसा नाम चतुर्थः परिच्छेदः

समाप्तोऽयं चतुर्वंगंसंग्रहः ।

## (२) चारुचर्या।

श्रीलाभसुभगः सत्यासक्तः स्वर्गापवर्गदः । जयतात् त्रिजगत्पूज्यः सदाचार इवाच्यृतः ।। १।।

त्राह्मे मुहूर्ते पुरुषस्त्यजेन् निद्रामतन्द्रितः । प्रातः प्रबुद्धं कमलमाश्रयेच् छीर्गुणाश्रया ॥ २ ॥

पुण्यपूतशरीरः स्यात् सततं स्नाननिर्मलः । तत्याज वृत्रहा स्नानात् पापं वृत्रवधार्जितम् ॥ ३ ॥

न कुर्वीत क्रियां कांचिदनभ्यर्च्य महेश्वरम् । ईशार्चनरतं श्वेतं नाभून् नेतुं यमः क्षमः ॥ ४ ॥

श्राद्धं श्रद्धान्वितं कुर्याच् छास्त्रोक्तेनैव वर्त्मना । भुवि पिण्डं ददौ विद्वान् भीष्मः पाणौ न शंतनोः ॥ ५ ॥

नोत्तरस्यां प्रतीच्यां वा कुर्वीत शयने शिरः। शय्याविपर्ययाद् गर्भो दितेः शक्रेण पातितः ॥ ६ ॥

अर्थिभुक्ताविशष्टं यत् तदश्नीयान् महाशयः । श्वेतोऽर्थिरहितं भुक्त्वा निजमांसाशनोऽभवत् ॥ ७ ॥

जपहोमार्चनं कुर्यात् सुधौतचरणः शुचिः । पादशौचविहीनं हि प्रविवेश नलं कलिः ॥ ८॥ न संचरणशीलः स्यान् निशि निःशङ्कमानसः । माण्डव्यः शूललीनोऽभूदचौरश्चौरशङ्कया ॥ ९ ॥

न कुर्यात् परदारेच्छां विश्वासं स्त्रीषु वर्जयेत् । हतो दशास्यः सीतार्थे हतः पत्न्या विदूरथः ॥ १० ॥

न मद्यव्यसनी क्षीबः कुर्याद् वेतालचेष्टितम् । वृष्णयो हि ययुः क्षीबास्तृणप्रहरणाः क्षयम् ।। ११ ।।

ईर्ध्या कलहमूलं स्यात् क्षमा मूलं हि संपदाम् । ईर्ध्यादोषाद् विप्रशापमवाप जनमेजयः ॥ १२ ॥

न त्यजेद् धर्ममर्यादामपि क्लेशदशां श्रितः। हरिश्चन्द्रो हि धर्मार्थी सेहे चण्डालदासताम् ॥ १३ ॥

न सत्यव्रतभङ्गोन कार्यं धीमान् प्रसाधयेत् । ददर्श नरकक्लेशं सत्यनाशाद् युधिष्ठिरः ॥ १४ ॥

कुर्वीत संगतं सद्भिर्नासद्भिर्गुणवर्जितैः । प्राप राघवसंगत्या प्राज्यं राज्यं विभीषणः ।। १५ ॥

मातरं पितरं भक्त्या तोषयेन् न प्रकोपयेत् । मातृशापेन नागानां सर्पसत्रेऽभवत् क्षयः ॥ १६॥

जराग्रहणतुष्टेन निजयौवनदः सुतः । कृतः कनीयान् प्रणतश्चकवर्ती ययातिना ॥ १७॥(युग्मम्)

दानं सत्त्वमितं दद्यान् न पश्चात्तापदूषितम् । बिलनात्मार्पितो बन्धे दानशेषस्य शुद्धये ॥ १८॥

त्यागे सत्त्वनिधिः कुर्यान् न प्रत्युपकृतिस्पृहाम् । कर्णः कुण्डलदानेऽभूत् कलुषः शक्तियाच्ञाया ॥ १९ ॥ ब्राह्मणान् नावमन्येत ब्रह्मशापो हि दुःसहः । तक्षकाग्नौ ब्रह्मशापात् परीक्षिदगमत् क्षयम् ॥ २०॥ दम्भारमभोद्धतं धर्मं नाचरेदन्तनिष्फलम् ।

दम्भारम्भोद्धतं धर्मं नाचरेदन्तनिष्फलम् । ब्राह्मण्यदम्भलब्धास्त्रविद्या कर्णस्य निष्फला ॥ २१ ॥

नासेव्यसेवया दध्याद् दैवाधीने धने धियम् । भीष्मद्रोणादयो याताः क्षयं दुर्योधनाश्रयात् ।। २२ ।।

परप्राणपरित्राणपरः कारुण्यवान् भवेत् । मांसं कपोतरक्षायै स्वं क्येनाय ददौ शिबिः ॥ २३ ॥

अद्वेषपेशलं कुर्यान् मनः कुसुमकोमलम् । बभूव द्वेषदोषेण देवदानवसंक्षयः ॥ २४॥

अविस्मृतोपकारः स्यान् न कुर्वीत कृतघ्नताम् । हत्वोपकारिणं विश्रो नाडीजङ्गधमधश्च्युतः ॥ २५ ॥

स्त्रीजितो न भवेद् धीमान् गाढरागवशीकृतः।
पुत्रशोकाद् दशरथो जीवं जायाजितोऽत्यजत् ॥ २६ ॥

न स्वयं संस्तुतिपदैग्लानि गुणगणं नयेत् । स्वगुणस्तुतिवादेन ययातिरपतद् दिवः ॥ २७ ॥

त्यजेन् मृगव्यव्यसनं हिंसयातिमलीमसम् । मृगयारसिकः पाण्डुः शापेन तनुमत्यजत् ॥ २८ ॥

क्षिपेद् वाक्यशरांस्तीक्ष्णान् न पारुष्यव्युपप्लुतान् । वाक्पारुष्यरुषा चक्रे भीमः कुरुकुलक्षयम् ॥ २९ ॥

परेशां क्लेशदं कुर्यान् न पैशुन्यं प्रभोः प्रियम् । पैशुन्येन गतौ राहोश्चन्द्रार्की भक्षणीयताम् ॥ ३० ॥ कुर्यान् नीचजनाभ्यस्तां न याच्ञाां मानहारिणीम् । विलयाच्ञापरः प्राप लाघवं पुरुषोत्तमः ॥ ३१॥

न जातूल्लङघनं कुर्यात् सतां मर्मविदारणम् चिच्छेद वदनं शंभुर्ब्रह्मणो वेदवादिनः ॥ ३२ ॥

न बन्धुसंबन्धिजनं दूषयेन् नापि वर्जयेत्। दक्षयज्ञक्षयायाभूत् त्रिनेत्रस्य विमानना ॥ ३३॥

न विवादमदान्धः स्यान् न परेषाममर्षणः वाक्पारुष्याच् छिरश्छिन्नं शिशुपालस्य शौरिणा ॥ ३४ ॥

गुणस्तवेन कुर्वीत महतां मानवर्धनम् । हनूमानभवत् स्तुत्या रामकार्यभरक्षमः ॥ ३५ ॥

गुणेष्वेवादरं कुर्यान् न जातौ जातु तत्त्ववित् द्रौणिद्विजोऽभवच् छूद्रः शूद्रश्च विदुरः क्षमी ॥ ३६ ॥

नात्यर्थमर्थार्थनया घीमानुद्वेजयेज् जनम् । अब्धिर्दत्ताश्वरत्नश्रीर्मंथ्यमानोऽसृजद् विषम् ॥ ३७ ॥

वकैः क्रतरैर्लुब्धैर्न कुर्यात् प्रीतिसंगतिम् । वसिष्ठस्याहरद् धेनुं विश्वामित्रो निमन्त्रितः ॥ ३८ ॥

तीव्रे तपिस लीनानामिन्द्रियाणां न विश्वसेत् । विश्वामित्रोऽपि सोत्कण्ठः कण्ठे जग्राह मेनकाम् ॥ ३९ ॥

कुर्याद् वियोगदुःखेषु धैर्यमुत्सृज्य दीनताम् । अश्वत्थामवधं श्रुत्वा द्रोणो गतधृतिर्हतः ।। ४० ।।

न क्रोधयातुधानस्य धीमान् गच्छेदधीनताम् । पपौ राक्षसवद् भीमः क्षंतजं रिपुवक्षसः ॥ ४१ ॥ प्रभुप्रसादे नो दद्यात् स्वविनाशास्पदे मितम् । स्वक्षयायोद्धतं युद्धं वाणस्त्र्यक्षमयाचत ॥ ४२ ॥

विद्योद्योगी गतोद्वेगः सेवया तोषयेद् गुरुम् । गुरुसेवापरः सेहे कायक्लेशदशां कचः ॥ ४४ ॥

भक्तं सक्तं हितं रक्तं निर्दोषं न परित्यजेत् । रामस्त्यक्तवा सतीं सीतां शोकशल्यातुरोऽभवत् ॥ ४३ ॥

रक्षेत् ख्याति पुनः स्मृत्या यशःकायस्य जीवनीम् । च्युतः स्मृतो जनैः स्वर्गमिन्द्रद्युम्नः पुनर्गतः ॥ ४५ ॥

न कदर्यतया रक्षेल् लक्ष्मीं क्षिप्रपलायिनीम् । युक्त्या व्याडीन्द्रदत्ताभ्यां हृता श्रीर्नन्दभूभृत: ॥ ४६ ॥

शक्तिक्षये क्षमां कुर्यान् नाशक्तः शक्तमाक्षिपेत्। कार्तवीर्यः ससंरम्भं बबन्ध दशकन्धरम् ॥ ४७ ॥

वेश्यावचिस विश्वासी न भवेन् नित्यकैतवे । ऋक्ष्यशृङ्गोऽपि निःसङ्गः शृङ्गारी वेश्यया कृतः ॥ ४८ ॥

अल्पमप्यवमन्येत न शत्रुं बलर्दापतः। रामेण रामः शिशुना ब्राह्मण्यदययोज्झितः॥ ४९॥

जंगद्वैरी जरासंधः पाण्डवेन द्विधा कृतः ॥ ५० ॥

औचित्यप्रच्युताचारो युक्त्या स्वार्थं न साधयेत् । व्याजवालिवधेनैव रामकीर्तिः कलङकिता ॥ ५१ ॥

वर्जयेदिन्द्रियजयी विजने जननीमिप । पुत्रीकृतोऽपि प्रद्मुम्नः कामितः शम्बरस्त्रिया ॥ ५२ ॥ न तीव्रतपसां कुर्याद् धैर्यविष्ठवचापलम् । नेत्राग्निशलभीभावं भवोऽनैषीन् मनोभवम् ॥५३॥

न नित्यकलहाकान्ते सक्ति कुर्वीत कैतवे। रुक्मी फलकदुर्धातैर्द्यूते हलभृता हतः॥ ५४॥

प्रभुप्रसादे सत्याशां न कुर्यात् स्वप्नसंनिभे । नन्देन मन्त्री निहितः शकटालो हि बन्धने ॥ ५५ ॥

न लोकायतवादेन नास्तिकत्वेऽर्पयेद् धियम् । हरिहिरण्यकशिपुं जघान स्तम्भनिर्गतः ॥ ५६ ॥

अत्युन्नतपदारूढः पूज्यान् नैवावमानयेत् । नहुषः शक्रतामेत्य च्युतोऽगस्त्यावमाननात् ॥ ५७ ॥

संधि विधाय रिपुणा न निःशङ्कः सुखी भवेत्। संधि कृत्वावधीदिन्द्रो वृत्रं निःशङ्कमानसम् ॥ ५८ ॥

हितोपदेशं श्रुत्वा तु कुर्वीत च यथोचितम् । विदुरोक्तमकृत्वा तु शोच्योऽभूत् कौरवेश्वरः ॥ ५९ ॥

बह्वन्नाशनलोभेन रोगी मन्दरुचिर्भवेत्। प्रभूताज्यभुजो जाडचं दहनस्याप्यजायत ॥ ६० ॥

यत्नेन शोषयेद् दोषान् न तु तीव्रव्रतैस्तनुम् । तपसा कुम्भकर्णोऽभून् नित्यनिद्राविचेतनः ॥ ६१॥

स्थिरताशां न बध्नीयाद् भुवि भावेषु भाविषु । रामो रघुः शिबिः पाण्डुः क्व गतास्ते नराधिपाः ॥ ६२ ॥

विडम्बयेन् न वृद्धानां वाक्यकर्मवपुः क्रियाः । श्रीसुतः प्राप वैरूप्यं विडम्बिततनुर्मुनेः ॥ ६३ ॥ नोपदेशेऽप्यभव्यानां मिथ्या कुर्यात् प्रवादिताम् । शुक्रषाड्गुण्यगुप्तापि प्रक्षीणा दैत्यसंततिः ॥ ६४ ॥

न तीव्रदीर्घवैराणां मन्युं मनिस रोपयेत् । कोपेनापातयन् नन्दं चाणक्यः सप्तिभिदिनैः ॥ ६५ ॥

न सतीनां तपोदीप्तं कोपयेत् कोधपावकम् । वधाय दशकण्ठस्य वेदवत्यत्यजत् तनुम् ॥ ६६ ॥

गुरुमाराधयेद् भक्त्या विद्यामिनयसाधनम् । रामाय प्रददौ तुष्टो विश्वामित्रोऽस्त्रमण्डलम् ॥ ६७ ॥

वसु देयं स्वयं दद्याद् बलाद् यद् दापयेत् परः । द्रुपदोऽपन्हवी राज्यं द्रोणेनाक्रम्य दापितः ।। ६८ ॥

साधयेद् धर्मकामार्थान् परस्परमबाधकान् । त्रिवर्गसाधना भूपा बभूवुः सगरादयः ॥ ६९ ॥

स्वकुलान् न्यूनतां नेच्छेत् तुल्यः स्यादथवाधिकः । सोत्कर्षेऽपि रघोवँशे रामोऽभूत् स्वकुलाधिकः ॥ ७० ॥

कुर्यात् तीर्थाम्बुभिः पूतमात्मानं सततोज्ज्वलम् । लोमशादिष्टतीर्थेभ्यः प्रापुः पार्थाः कृतार्थताम् ॥ ७१ ॥

आपत्कालोपयुक्तासु कलासु स्यात् कृतश्रमः । नृत्तवृत्तिर्विराटस्य किरीटी भवनेऽभवत् ॥ ७२ ॥

अरागभोगसुभगः स्यात् प्रसक्तविरक्तधीः । राज्ये जनकराजोऽभून् निर्लेपोऽम्भसि पद्मवत् ॥ ७३ ॥

अशिष्यसेवया लाभलोभेन स्याद् गुरुर्लघुः । संवर्तयज्ञयाच्ञाभिर्लज्जां लेभे बृहस्पतिः ।। ७४ ॥ नष्टशीलां त्यजेन् नारीं रागवृद्धिविधायिनीम् । चन्द्रोच्छिष्टाधिकप्रीत्यै पत्नी निन्द्याप्यभूद् गुरोः ॥ ७५ ॥

न गीतवाद्याभिरतिर्विलासव्यसनी भवेत् । वीणाविनोदव्यसनी वत्सेशः शत्रुणा हृतः ॥ ७६ ॥

उद्वेजयेन् न तैक्ष्ण्येन रामाः कुसुमकोमलाः । सूर्यो भार्याभयोच्छित्त्यै तेजो निजमशातयत् ॥ ७७ ॥

पद्मवन् न नयेत् कोषं धूर्तभ्रमरभोज्यताम् । सुरैः क्रमेण नीतार्थः श्रीहीनोऽभूत् पुराम्बुधिः ॥७८॥

नोपदेशामृतं प्राप्तं भग्नकुम्भिनभस्त्यजेत् । पार्थो विस्मृतगीतार्थः सासूयः कलहेऽभवत् ॥ ७९ ॥

न पुत्रायत्तमैश्वर्यं कार्यमार्यः कदाचन । पुत्रापितप्रभुत्वोऽभूद् धृतराष्ट्रस्तृणोपमः ॥ ८० ॥

न शत्रुशेषदूष्याणां स्कन्धे कार्यं समर्पयेत् । निष्प्रतापोऽभवत् कर्णः शल्यतेजोवधार्दितः ॥ ८१ ॥

न लब्धे प्रभुसंमाने फलक्लेशं समाश्रयेत् । ईश्वरेण धृतो मूर्ध्नि क्षीण एव क्षपापतिः ॥ ८२ ॥

श्रुतिस्मृत्युक्तमाचारं न त्यजेत् साधुसेवितम् । दैत्यानां श्रीवियोगोऽभूत् सत्यधर्मच्युतात्मनाम् ॥ ८३ ॥

श्रियः कुर्यात् पलायिन्या बन्धाय गुणसंग्रहम् । दैत्यांस्त्यक्त्वा श्रिता देवा निर्गुणान् सगुणाः श्रिया ॥ ८४ ॥

पदाग्नि गां गुरुं देवं न चोच्छिष्टः स्पृशेद् घृतम् । दानवानां विनष्टा श्रीरुच्छिष्टस्पृष्टसर्पिषाम् ॥ ८५ ॥ प्रतिलोमविवाहेषु न कुर्यादुन्नतिस्पृहाम् । ययातिः शुक्रकन्यायां सस्पृहो म्लेच्छतां गतः ॥ ८६ ॥

रूपार्थकुलविद्यादिहीनं नोपहसेन् नरम् । हसन्तमशपन् नन्दी रावणं वानराननः ॥ ८७॥

बन्धूनां वारयेद् वैरं नैकपक्षाश्रयो भवेत् । कुरुपाण्डवसंग्रामे युयुधे न हलायुधः ॥ ८८ ॥

परोपकारं संसारसारं कुर्वीत सत्त्ववान् । निदधे भगवान् बुद्धः सर्वसत्त्वोद्धृतौ धियम् ॥ ८९ ॥

बिभृयाद् वन्धुमधनं मित्रं त्रायेत दुर्गतम् । बन्धुमित्रोपजीव्योऽभूदिथकल्पद्रुमो बलिः ॥ ९० ॥

न कुर्यादभिचारोग्रवध्यादिकुहकाः क्रियाः । लक्ष्मणेनेन्द्रजित् कृत्याद्यभिचारमयो हतः । ९१ ।।

ब्रह्मचारी गृहस्थः स्याद् वानप्रस्थो यतिः क्रमात् । आश्रमादाश्रमं याता ययातिप्रमुखानृपाः ॥ ९२ ॥

कुर्याद् व्ययं स्वहस्तेन प्रभूतधनसंपदाम् । अगस्त्यभुक्ते वातापौ कोषस्यान्यैः कृतो व्ययः ॥९३॥

जन्माविध न तत् कुर्यादन्ते संतापकारि यत् । सस्मारैकशिर:शेषः सीताक्लेशं दशाननः ॥ ९४ ॥

जराशुभ्रेषु केशेषु तपोवनरुचिर्भवेत्। अन्ते वनं ययुर्धीराः कुरुपूर्वा महीभुजाः॥ ९५ ॥

पुनर्जन्मजराच्छेदकोविदः स्याद् वयःक्षये । विदुरेण पुनर्जन्मबीजं ज्ञानानले हुतम् ॥ ९६ ॥ परमात्मानमन्तेऽन्तज्योंतिः पश्येत् सनातनम् । तत्प्राप्त्या योगिनो जाताः शुकशान्तनवादयः ॥ ९७ ॥

प्राप्तावधिरजीवेऽपि जीवेत् सुकृतसंतिः । जीवन्त्यद्यापि मान्धातृमुखाः कायैर्यशोमयैः ॥ ९८ ।1

अन्ते संतोषदं विष्णुं स्मरेद्धन्तारमापदाम् । शरतल्पगतो भीष्मः सस्मार गरुडध्वजम् ॥ ९९ ॥

श्रव्या श्रीव्यासदासेन समासेन सतां मता । क्षेमेन्द्रेण विचार्येयं चारुचर्या प्रकाशिता ॥ १०० ॥

> इति श्रीप्रकाशेन्द्रात्मजन्यासदासापराख्य-महाकविश्रीक्षेमेन्द्रकृता चारुचर्या समाप्ता

## (३) दर्पदलनम्।

## प्रथमः कुलविचारः

प्रशान्ताशेषविघ्नाय दर्पसर्पासर्पणात् । सत्यामृतनिधानाय स्वप्रकाशविकासिने ।। १ ।।

संसारव्यतिरेकाय हृतोत्सेकाय चेतसः । प्रशमामृतसेकाय विवेकाय नमो नमः ॥ २ ॥ (युग्मम्)

क्षेमेन्द्रः सुहृदां प्रीत्या दर्पदोषचिकित्सकः । स्वास्थ्याय कुरुते यत्नं मधुरैः सूक्तिभेषजैः ॥३॥

कुलं वित्तं श्रुतं रूपं शौर्यं दानं तपस्तथा। प्राधान्येन मनुष्याणां सप्तैते मदहेतवः ॥ ४॥

अहंकाराभिभूतानां भूतानामिव देहिनाम् । हिताय दर्पदलनं क्रियते मोहशान्तये ॥ ५ ॥

कुलं कुलं कलयतां मोहान् मिथ्याभिमानिनाम् । लग्नः कोऽयं न जानीमः स्तब्धग्रीवाग्रहग्रहः ॥ ६ ॥

कुलस्य कमलस्येव मूलमन्विष्यते यदि । दोषपङ्कप्रसक्तान्तस्तदावश्यं प्रकाशते ॥ ७ ॥

यथा जात्यतुरंगस्य न शक्यज् (तोकं?)जात्यमुच्यते । तथा गुणवतः सूनुर्निर्गुणस्तत्कुलोद्भवः ॥ ८ ॥ एकक्चेत् पूर्वपुरुषः कुले यज्वा बहुश्रुतः । अपरः पापकृन् मूर्षः कुलं कस्यानुवर्तताम् ॥ ९ ॥

लोके कुलं कुलं तावद् यावत् पूर्वसमन्वयः। गुणप्रभावे विच्छिन्ने समाप्तं सकलं कुलम् ॥ १०॥

कुलाभिमानः कस्तेषां जघन्यस्थानजन्मनाम् । कुलकूलंकषा येषां जनन्यो निम्नगाः स्त्रियः ॥ ११ ॥

कुलीनस्य कुलीनस्य नवदारिद्यलज्जया । किं कुलेनाकुलीनाग्रे याच्ञादैन्यप्रलापिनः ॥ १२ ॥

गुणवत्कुलजातोऽपि निर्गुणः केन पूज्यते । दोग्ध्रीकुलोद्भवा धेनुर्वन्ध्या कस्योपयुज्यते ॥ १३ ॥

स्वयं कुलकृतस्तस्माद् विचार्यं त्यज्यतां मदः । गुणाधीनं कुलं ज्ञात्वा गुणेष्वाधीयतां मतिः ॥ १४ ॥

मूलान्वेषणचिन्त्यमानमिनशं नास्त्येव पुंसां कुलं स्त्रीणां यत्र परम्परैव तनुते संतानतन्तुक्रमम् । एतासां कृतकप्रपञ्चरचनालज्जावनीनां पुरः संसक्तस्मररूढगूढचरितं तत्त्वेन जानाति कः ॥ १५ ॥

कुलाभिमानाभरणस्य माता पितामही वा प्रपितामही वा। योषित् स्वभावेन यदि प्रदुष्टा तदेष दोषः कुलमूलघातः॥१६॥

सूर्यवंशे त्रिशङ्कुर्यश्चण्डालोऽभून् महीपतिः । दिलीपरघुरामाद्याः क्षितिपास्तत्कुलोद्भवाः ॥ १७ ॥

भूभुजां सोमवंश्यानां यः पूर्वपुरुषो बुधः। गुरुतल्पे स चन्द्रस्य जातो जगति विश्रुतः॥ १८॥ कन्यायास्तनयः कर्णः क्षेत्रजाः पाण्डुनन्दनाः । सामान्यकुलचर्चाभिः किमन्याभिः प्रयोजनम् ॥ १९ ॥

मथुरायामभूत् पूर्वं ब्राह्मणः श्रीमतां वरः । यज्वा श्रुतनिधिर्नाम श्रुतिमान् विश्रुतश्रुतः ॥ २० ॥

तस्य मुक्तालता नाम प्रांशुवंशसमुद्भवा । बभूव वल्लभा पत्नी लावण्यललिताकृतिः ॥ २१ ॥

तस्यां तस्याभवत् कान्तः सुवृत्तः सगुणाग्रणीः । पुत्रस्तेजोनिधिर्नाम विद्याविमलदर्पणः ॥ २२ ॥

स धीमान् वेदविद् वादी कविः सर्वकलालयः । सभासु विदुषां चक्रे लज्जयावनतं शिरः ॥ २३ ॥

तं दर्पदोषज्वरितं ग्रीवास्तम्भयुतं रहः । प्रशमाय पिता स्नेहात् पथ्यं वक्तुं प्रचक्रमे ॥ २४ ॥

पुत्र मिथ्याभिमानेन कि प्रयातोऽसि मूढताम् । यन् मदद्विरदारूढः पूज्यपूजासु लज्जसे ॥ २५॥

नास्त्युपायः स संसारे दर्पश्वभ्रनिपातिनाम् । मूढानां क्रियते येन क्षणं हस्तावलम्बनम् ॥ २६॥

कष्टं केनोपदिष्टस्ते विनष्टविनयस्मृतेः। मदः साधुजनानिष्टः कुलविद्याधनोद्भवः॥ २७॥

अस्थिरः कुलसंबन्धः सदा विद्या विवादिनी । मदो मोहाय मिथ्यैव मुहूर्तनिधनं धनम् ॥ २८॥

एतदेव कुलीनत्वमेतदेव गुणार्जनम् । यत् सदैव सतां सत्सु विनयावनतं शिरः ॥ २९ ॥ दयैव विदिता विद्या सत्यमेवाक्षयं धनम् । अकलङ्कृविवेकानां शीलमेवामलं कुलम् ॥ ३०॥

अभोगसुभगा भूतिरदैन्यधवलं कुलम् । अदर्पविशदा विद्या भवत्युन्नतचेतसाम् ॥ ३१ ॥

द्वेषः कस्य न दोषाय प्रीतिः कस्य न भूतये । दर्षः कस्य न पाताय नोन्नत्यै कस्य नम्रता ॥ ३२ ॥

त्यागिना किं दरिद्रेण किं कुलीनेन पापिना। तुष्टेन किं कदर्येण दर्पान्धेन बुधेन किम् ॥ ३३॥

वैरायते सुहृद्भावः प्रदानं हरणायते । दर्पभूताभिभूतस्य विद्या मौर्स्यशतायते ॥ ३४॥

गुणिनां मत्सरः शत्रुर्लुब्धानामतियाचकः । सर्व एव सदर्पाणां न कश्चित् प्रियवादिनाम् ॥ ३५ ॥

तस्मात् कार्यस्त्वया पुत्र नाहंकारः कदाचन । दर्पोद्ग्रीवः किलोग्रेण मोहग्राहेण गृह्यते ॥ ३६ ॥

वंशेनोन्नतिशालिना गुणगणेनान्तश्चमत्कारिणा रूपेणातिमनोहरेण महता वित्तेन वृत्तेन वा । रोहन्मोहमहातरुर्भदमयः संजायते यः सदा तस्यादौ दृढरूढमूलदलने कार्योऽभियोगस्त्वया ॥ ३७ ॥

गुणेष्वनादरं पुत्र प्राप्तश्रीरिप मा कृथाः । संपूर्णोऽपि घटः कूपाद् गुणच्छिन्नः पतत्यधः ।। ३८ ।।

कुलाभिमानं त्यज संवृताग्रं धनाभिमानं त्यज दृष्टनष्टम् । विद्याभिमानं त्यज पण्यरूपं रूपाभिमानं त्यज काललेह्यम् ॥ ३९ ॥ पुत्र प्रयत्नेन विवोधितोऽसि न मुञ्चिस त्वं यदि दर्पमोहम् । तदेष ते यास्यति शल्यभावं तीवाभितापप्रसवोऽभिमानः ॥ ४० ॥

विभूतिनलिनीगजः सुजनमानभङ्गाशनि-र्निपातपथदैशिकः सुकृतचित्रधूमोद्गमः । पराशयनवज्वरश्चरितचन्द्रविम्बाम्बुदः सदा समदचेतसां गुणविनाशहेतुर्मदः ॥ ४१ ॥

अनित्यतेयं यदि नित्यता स्यात् सर्वं न पाके विरसं यदि स्यात । कुलार्थविद्यादिकृतोऽभिमान-स्तदेष ते स्यान् न विडम्बनीयः ॥ ४२ ॥

अहं वादी विद्यापरिचयगुरुः सर्वविदुषा-महं मानी वाणीप्रसरपरिपाकेन सुकविः । अहं लीलाहंसः कुवलयदृशां मानसचरः करोत्यन्तः पुंसामिति मदपिशाचः परिचयम् ।। ४३ ।।

लक्ष्मीः क्षणक्षयवती परिरक्षितापि कायोऽप्यपायनिचयस्य निकाय एव । संभोगयोगसुखसंगतिरप्यतथ्या मिथ्याभिमानकलनाघन एष शापः ॥ ४४॥

इत्युक्तोऽप्यसकृत् पित्रा लीलामीलितलोचनः । स ययौ मत्तहस्तीव वेगादगणिताङकुशः ॥ ४५ ॥

पादेन क्षितिमालिखन्ति समदाः कोपोष्णिनःश्वासिन-स्तिर्यग् जिह्मनिरीक्षणैविदयति भ्रूभङ्गभीमं मुखम् । सस्वेदाङ्गगुलिकन्दलीनिकषणैस्ताम्यल्ललाटत्वचः कम्पन्ते हितमन्त्रवादसमये भूताभिभूता इव ॥ ४६ ॥ स कदाचिद् वराश्वेषु स्थितेषु जवकौतुकात् । प्रतस्थे खरमारुह्य वयस्यगृहमृत्सवे ॥ ४७ ॥

तेन तीक्ष्णप्रतोदेन चोद्यमानः पुनः पुनः । खरस्तीव्रव्यथार्तोऽभूत् प्रक्षरत्क्षतजोक्षितः ॥ ४८ ॥

स्नुताश्रुः कथितक्लेशः स्वस्वनोचितसंज्ञया । सोऽवदत् संमुखायातां गर्दभीं जननीं निजाम ॥ ४९ ॥

मातर्ज्ञाह्मणपुत्रोऽयं पश्य मामधमाशयः । विदारयन् प्रतोदेन वहन्तं हन्तुमुद्यतः ।। ५० ।।

किं करोमि यमेनाहं लब्धोऽनेन दुरात्मना । अवटे पातयाम्येनं तनुं श्वभ्रे क्षिपामि वा ॥ ५१ ॥

इत्यार्तराविणं पुत्रं साश्चनेत्राथ गर्दभी । तमुवाच ससंतापं स्नेहसंक्रान्ततद्व्यथा ॥ ५२ ॥

वहैनं दुर्मदं पुत्र सहस्व विषमां व्यथाम् । अस्य नास्त्येव हृदये दारुणे करुणाकण: ॥ ५३ ॥

रौद्र: शूद्रेण जातोऽयं ब्राह्मण्यां ब्रह्मवर्जितः । परदु:खं न जानाति चण्डं चण्डालचेष्टितः ॥ ५४ ॥

दयादरिद्रं हृदयं वचः क्रकचकर्कशम् । योनिसंकरजातानामेतत् प्रत्यक्षलक्षणम् । ५५ ॥

नवनीतोपमा वाणी करुणाकोमलं मनः । एकबीजप्रजातानां भवत्यवनतं शिरः ॥ ५६ ॥

रटित कटुकाटोपं कोपादकारणवैरवान् स्पृद्यति न दयां दैन्यापन्ने विजातितया शठः।

क्षणरिसकतालोलः सेवाश्रितानवमन्यते गुणिषु कुरुते गर्वोद्गारानखर्वगलः खलः ॥ ५७ ॥

इति दुःसहमाकर्ण्यं गर्दभीवचनं द्विजः । सर्वप्राणिस्वनाभिज्ञः संमोहाभिहतोऽपतत् । ५८ ॥

स लव्धसंज्ञः सुचिरान् मेरुश्वङ्गादिव च्युतः । तत्याज सहसा दर्पं नष्टाखिलकुलोन्नतिः ॥ ५९ ॥

संमूच्छितो विषेणेव स गत्वा मातुरन्तिकम् । यथाश्रुतं निवेद्यास्यै सर्वं पप्रच्छ तां रहः ॥ ६० ॥

तनुत्यागप्रवृत्तेन पृष्टा सा तेन शापिता । अधोमुखी तमवदद् वैलक्ष्यलुलिताक्षरै ॥ ६१ ॥

लज्जाकरमसत् कर्म कथं तत् कथयामि ते । संसारादिप साश्चर्य गहनं स्त्रीविचेष्टितम् ॥ ६२ ॥

अपि कुञ्जरकर्णाग्रादपि पिप्पलपल्लवात् । अपि विद्युद्विलसिताद् विलोलं ललनामनः ॥ ६३॥

न बाध्यन्ते गुणैः पत्युर्न लक्ष्यन्ते परीक्षकैः । न धनेन निवार्यन्ते शीलत्यागोद्यताः स्त्रियः ॥ ६४ ॥

धनयौवनसंजातदर्पकालुष्यविष्लवाः । केनोन्नतपरिभ्रष्टा वार्यन्ते निम्नगाः स्त्रियः ॥ ६५ ॥

देहप्रदाः प्राणहरा नराणां भीरुस्वभावाः प्रविशन्ति वहिनम् । कूराः परं पल्लवपेशलाङ्ग्यो मुग्धा विदग्धानपि वञ्चयन्ति ॥ ६६ ॥ अहं पुरा रजःस्नाता काले कुसुमलाञ्छने । एकाकिनी पुष्पवने यौवनोन्मादिनी स्थिता ॥ ६७ ॥

व्रतदीक्षापरे पत्यौ सेर्ध्येव विनतानना । उन्नतस्तनविन्यस्तहस्ता चिरमचिन्तयम् ॥ ६८ ॥

एताः श्वसनसोत्कम्पाः सजृम्भाः षट्पदस्वनैः । सोत्कण्ठमिव गायन्ति लताः पुष्परजस्वलाः ॥ ६९ ॥

उद्भिन्नयौवनाकान्ता प्रियभोगवियोगिनी । व्रतशेषजुषः पत्युर्दोषेणैवास्मि निष्फला ॥ ७० ॥

इति चिन्ताक्षणे तस्मिन् लग्नाभिमुखदर्पणः । नापितः परिहासाख्यः शीलशत्रुरिवाययौ ॥ ७१ ॥

स मामेकाकिनीं दृष्ट्वा नष्टसंवृतिकातराम् । पस्पर्शोत्कम्पिनीं पादनखग्रहणलीलया ॥ ७२ ॥

तत्राहं वृत्तकर्तव्या नीचसंगमलज्जया । अधोमुखी च्युतं शीलं वीक्षमाणेव मूर्च्छिता ॥ ७३ ॥

अविदूरे चरन्ती सा खरी सर्वं ददर्श तत्। गूढगर्भप्रदं चैतत् कर्म मे कुलपातकम्॥ ७४ ॥

आस्तां किमनया पुत्र गुप्तवृत्तान्तचर्चया । संवृतान्येव शोभन्ते शरीराणि कुलानि च ॥ ७५ ॥

इति मातुर्वचः श्रुत्वा यातः स सहसान्धताम् । जातिमानावपतनान् निर्जीवित इवाभवत् ॥ ७६ ॥

अथ गत्वा निराहारः स कैलासाट्टहासिनीम् । आशां ब्राह्मण्यबद्धाशश्चचार सुचिरं तपः ॥ ७७ ॥ तस्योग्रतपसा तुष्टः स्वयमेव शतऋतुः । ब्राह्मण्यं याचमानस्य न ददौ दुर्लभं भृवि ॥ ७८ ॥

पुनः पुनः स तपसा संतापितजगत्त्रयः । सहस्राक्षवरात् प्राप देवत्वं न तु विप्रताम् ॥ ७९ ॥

छन्दोदेवाभिधानोऽथ सोऽभवद् भुवि विश्रुतः । प्रत्यब्दमेकदिवसे ह्यर्चनीयो मृगीदृशाम् ॥ ८० ॥

संमोहपातालविशालसर्प-स्तस्मान् न कार्यः कुलजातिदर्पः । शमक्षमादानदयाश्रयाणां शीलं विशालं कुलमामनन्ति ॥ ८१ ॥

माता न यस्यास्त्यविवेकराशिः
पुनर्भवाब्धिर्जनको न यस्य ।
यस्य प्रसक्ता दियता न तृष्णा
स एवं लोके कुशली कुलीनः ॥ ८२ ॥

इति श्रीव्यासदासापराख्यक्षेमेन्द्रविहिते दर्पदलने कुलविचारः प्रथमः

## द्वितीयो धनविचारः।

धनेन दर्पः किमयं नराणां लक्ष्मीकटाक्षाञ्चलचञ्चलेन । यत् कन्धराबद्धमपि प्रयाति नैकं पदं कालगतस्य पश्चात् ॥ १॥

सुरिक्षतं तिष्ठिति निर्निमित्तमरिक्षतं तिष्ठिति दैवयोगात् । स्थितं कदर्यस्य न चोपयुक्तमुन्मत्तनृत्तोपममेव वित्तम् ॥ २ ॥ कर्मोक्तिनर्मनिर्माणैः प्रातः प्रातः प्रधावताम् । धनं धनं प्रलपतां निधनं विस्मृतं नृणाम् ॥३ ॥

विच्छाययोनिर्व्यययोः कष्टिक्लिष्टकलत्रयोः । विशेषः क्लेशदोषस्य कः कदर्यदरिद्रयोः ॥ ४ ॥

ये धनादानसंनद्धा नेक्षन्ते निधनाविधम् । निन्दन्तो लुब्धतां तेषामन्तेऽन्ये भुञ्जते धनम् ॥ ५॥

उक्तं परस्यामिषतामनुक्तं यात्यदृश्यताम् । हृदये शल्यतां धत्ते निधने धनिनां धनम् ॥६ ॥

धनेन जीवितेनेव कण्ठस्थेन निरीक्षते । पर्यन्तेऽप्यप्रकाशेन बन्धूनां मुखमातुरः ॥ ७ ॥

यदर्जितं परिक्लेशैरर्जितं यन् न भुज्यते । विभज्यते यदन्तेऽन्यैः कस्यचिन् मास्तु तद् धनम् ॥ ८ ॥

विद्या विवादाय धनं मदाय प्रज्ञाप्रकर्षः परवञ्चनाय । अत्युन्नतिर्लोकपराभवाय येषां प्रकाशस्तिमिरं हि तेषाम् ॥ ९॥

अशान्तान्तस्तृष्णा धनलवणवारिव्यतिकरै-र्गतच्छायः कायश्चिरविरसरूक्षाशनतया । अनिद्रा मन्दोऽग्निर्नृपसिललचौरानलभया-त्कदर्याणां कष्टं स्फुटमधनकष्टादिप परम् ॥ १० ॥

श्रावस्त्यां सार्थवाहोऽभूदर्थनाथ इवापरः । नन्दो नाम निरानन्दः कीर्तनेनार्थिनामपि ॥ ११ ॥

स कर्द्यः सदा सर्वजनस्योद्वेगदुःसहः। मुर्घशायी निघानानां कालव्याल इवाभवत् ॥ १२ ॥ कृत्वा समस्तं दिवसं धनानां निधानकुम्भीगणनाविधानम् । स लाजपेयापलमानशीलं[?]मृद्नाति रात्रावुदरं सशूलम् ॥ १३॥

निर्व्यञ्जनं निर्लवणं विनष्टममृष्टपाकं विनिविष्टक<mark>ष्टम् ।</mark> अदृष्टहासं व्ययसंनिरोधात् तस्याभवद् वेश्म सशोकमूकम् ।। १४ ।

विच्छायं नि:सुखानन्दं निर्दीपं जलवर्जितम् । तस्य कष्टं कदर्यस्य परलोकमभूद् गृहम् ॥ १५ ॥

स भक्तसंचये नित्यमभक्तः संततामयै । सुवर्णवान् विवर्णोऽभूत् संपूर्णिविचन्तया कृशः ॥ १६ ॥

पुण्यप्राप्या मतिर्नाम धर्नाद्धरिव रूपिणी। भार्याभूत् तदयोग्यस्य तस्य दैवविपर्ययात् ॥ १७ ॥

सदा प्रच्छाद्य सा भर्तुश्चकारातिथिसत्कियाम् । तेन व्ययविवादेषु शोषिता कलहाग्निना ॥ १८ ॥

तस्यां तस्याभवत् सूनुः सगुणश्चन्दनाभिधः । पित्रा लोभान्धकारेण नीतः पद्म इवान्यताम् ॥ १९ ॥

कदाचित् स्वगृहद्वारि दृष्ट्वा लब्धान्नप्रथिनम् । चकार कलहं नन्दः पत्न्या शोणितपातनम् ।। २० ॥

सोऽवदत् कोपदष्टौष्ठः श्वसन् भार्यामधोमुखीम् । तत्स्पर्श्नपापं स्तनयोः क्षालयन्तीमिवाश्रुभिः ॥ २१ ॥

मम दास्यति को भिक्षां त्वत्पाणिक्षीणसंपदः। दारिद्रचजननी यस्य स्थिता त्वं दुर्भगा गृहे ॥ २२ ॥

स्त्रियो यत्र प्रगल्भन्ते भर्तुराच्छाद्य कर्तृताम् । गृहं भवत्यवश्यं तदास्पदं परमापदाम् ॥ २३ ॥ गृहमेकं गृहस्थस्य गृहाणां शतमिथनः। भार्याभिजितवित्तस्य नष्टा गृहपतेर्गतिः॥ २४॥

तृष्तिदं दर्शनेनापि जन्तोर्जीवितजीवितम् । द्विवणं ये न रक्षन्ति स्वकायं भक्षयन्ति ते ॥ २५ ॥

जीवन्नप्यित्रयो निःस्वः शवोऽप्यर्थेन सित्रयः । दारिद्रचं मरणं लोके धनमायुः शरीरिणाम् ॥ २६ ॥

एतदेवार्थसामर्थ्यं प्रत्यक्षेणोपलक्ष्यते । यत् स्कन्धबन्धे जीवद्भिः शवः शिबिकयोह्यते ॥ २७ ॥

प्रयच्छिसि किर्मार्थभयस्त्वमन्नं क्लेशसंचितम् । दीयते यत् किल प्राप्त्यै तत् प्राप्तं किं न रक्ष्यते ॥ २८ ॥

पुत्रदारादिसंबन्धः पुंसां धननिबन्धनः । क्षीणात् पुत्राः पलायन्ते दारा गच्छन्ति चान्यतः ॥ २९ ॥

पण्डिताः कवयः शूराः कलावन्तस्तपस्विनः । वैद्यस्येव सवित्तस्य वीक्षन्ते मुखमातुराः ॥ ३० ॥

इति तस्य वचः श्रुत्वा कृपणस्यार्थनिष्कृपम् । सा तमूचे समुचितं सत्त्वस्याभिजनस्य च ॥ ३१ ॥

सन्तः कुर्वन्ति यत्नेन धर्मस्यार्थे धनार्जनम् । धर्माचारविहीनानां द्रविणं मलसंचयः ॥ ३२ ॥

यत् करोत्यरुचि क्लेशं तृष्णां मोहं प्रजागरम्। न तद् धनं कदर्याणां हृदयव्याधिरेव तत्॥ ३३॥ वर्धते यो धनव्याधिः सुखभोगवियोगकृत् । तस्याशु शमनं पथ्यं राजवैद्यचिकित्सया ॥ ३४ ॥

लोभान् नाभूद् गृहे यस्य कदाचित् कश्चिदुत्सवः । नृत्यन्ति पटहैस्तस्य निधने धनभागिनः ॥ ३५ ॥

कणाचामतुषाङ्गारान् यत्नेन परिरक्षसि । मूषकापहृतं कोषे रत्नराशि न पश्यसि ॥३६ ॥

धनेन दर्पः को नाम यत् क्षणेन विनश्यति । रक्ष्यमाणं व्ययेनैव भक्ष्यमाणमुपप्लवैः ॥ ३७ ॥

विचार्यमाणस्तत्त्वेन दैवाधीनतया नृणाम् । न कस्यांचिदवस्थायां धनलोभः प्रशस्यते ॥ ३८ ।

कलौ काले खले मित्रे पुत्रे दुर्व्यसनान्विते । तस्करेषु प्रवृद्धेषु लुब्धे राज्ञि धनेन किम् ॥ ३९ ॥

ऋणिकैः कलहैर्नित्यमच्छिन्नगणनागतेः । दानद्विषोऽनपत्यस्य मन्दाग्नेश्च धनेन किम् ॥ ४० ॥

सहसासादितार्थस्य राजद्रोहादिपातकैः । भयादव्ययक्षीलस्य शल्येनेव धनेन किम् ।। ४१ ।।

घोरप्रतिग्रहग्रामग्रस्तोदग्रगुणौजसः । तद्विभागानभिज्ञस्य धूर्ताप्तस्य धनेन किम् ॥ ४२ ॥

रात्रिसेवावसन्नस्य शीतवातातपस्थितेः । प्रभुदृष्टिप्रहृष्टस्य कष्टार्हस्य धनेन किम् ॥ ४३ ॥ प्रभूतलाभलोभेन प्रयुक्तार्थस्य सर्वतः । भूर्जदृष्टेन तुष्टस्य नष्टबुद्धेर्धनेन किम् ॥ ४४ ॥

मलशीलस्य वणिजस्थूत्कृतस्य जुगुप्सया । लशुनस्याशुचेः पाकगन्धेनेव धनेन किम् ॥ ४५ ॥

काङक्षितेनाप्यलब्धेन भोगार्हे नवयौवने । जराजीर्णशरीरस्य भारेणेव धनेन किम् ॥ ४६ ॥

प्रव्रज्यात्यक्तगेहस्य जनगौरवपूजया । धनसंघटितार्थस्य वन्धेनेव धनेन किम् ॥ ४७ ॥

शिशोरङकुशशून्यस्य पातितस्यापथे विटैः । क्षणक्षयोपयोगेन स्वप्नेनेव धनेन किम् ॥ ४८ ॥

भार्यया स्वैरचारिण्या ग्रामस्थस्य नियोगिनः । प्रसभं भुज्यमानेन पापाप्तेन धनेन किम् ॥ ४९ ॥

शिष्यसंपादिताशेषभोगवस्त्रादिसंपदः । गुरोर्दम्भेन सिद्धस्य संचितेन धनेन किम् ॥ ५०॥

राजकोषनियुक्तस्य चौर्यचिह्नेन केवलम् । व्ययेन शङ्कनीयस्य वधेनेव धनेन किम् ।। ५१ ।।

अज्ञातभाविचौरादिदोषैर्नित्यविनाशिना । हास्यैकहेतुना लोके गणकस्य धनेन किम् ॥ ५२ ॥

पिटकस्येव पूर्णस्य पीडनीयस्य भूभजा । निष्पाकशाकभोज्यस्य ग्रामीणस्य धनेन किम् ॥ ५३ ॥

कलमाकान्तविश्वस्य मषीकृष्णस्य भोगिनः। आसन्नवन्धनस्यान्ते दिविरस्य धनेन किम् ॥ ५४ ॥ गृहिणीविग्रहोग्रस्य मुहुस्तृण उपेक्षया (?) । कोपोपवासनिःश्वाससंतप्तस्य धनेन किम् ॥ ५५ ॥

मिलनस्य कुवस्त्रस्य स्वल्पाशनपरस्य च । दारिद्र्याधिककष्टस्य कदर्यस्य धनेन किम् ॥ ५६ ॥

निर्धनाः सुखिनो दृष्टाः सधनाश्चातिदुःखिताः । सुखदुःखोदये जन्तोदैवाधीने धनेन किम् ॥ ५७ ॥

समानेषु व्यतीतेषु स्वजने शून्यचेतसः । विरसासारसंसारविरक्तस्य धनेन किम् ॥ ५८ ॥

यथावाप्तोपयुक्तार्थनिश्चिन्तस्य विपश्चितः । अत्यल्पपरितुष्टस्य संतुष्टस्य धनेन किम् ॥ ५९ ॥

बालस्तृणे च कनके च समानदृष्टि—
रिष्टं न वेत्ति विषयेष्वविशेषबुद्धिः ।
वित्तेन कोषपरिपोपसहेन तस्मिन्
काले विवेकविकलो वद किं करोति ॥ ६० ॥

प्राणाधिकस्य सुहृदस्तरुणीजनस्य पुत्रस्य वा गुणनिधेः सहसा वियोगे । शोकेन शोचित यदा विवशः शरीरी रत्नाचलैरिप तदा वद किं करोति ॥ ६१॥

नार्थ शृणोति न पुनः स्थितिमीहते वा
स्पर्शं न वेत्ति न रसं न तथाधिवासम् ।
वृद्धः प्रयाति पवनेन यदा जडत्वं
भोगैर्धनेन च तदा वद किं करोति ॥ ६२ ॥

रोगार्दितः स्पृशित नैव दृशापि भोज्यं तीव्रव्यथः स्पृहयते मरणाय जन्तुः । सर्वेषधेषु विफलेषु यदा विरौति धान्यैर्धनेन च तदा वद कि करोति ॥ ६३ ॥

निद्राच्छेदसखेदबान्धवजनः सोद्वेगवैद्योज्झितः पाकक्वाथकर्दाथतः परिजनैस्तन्द्रीभयात् क्षोभितः । भग्नस्वास्थ्यमनोरथः श्रियतमावष्टब्धपादद्वयः पर्यन्ते वपुषः करोति पुरुषः कि शल्यतुल्यैर्धनैः ॥ ६४ ॥

अलंकृतः काञ्चनकोटिमूल्येर्महार्हरत्नैर्गजवाजिवाहैः । निमेषमात्रं लभते न जीवं कालेन काले शिखया गृहीतः॥६५॥

निश्चेतनः काष्ठसमानकायस्त्यक्तः क्षणात् पुत्रकलत्रमित्रैः । शुभाशुभप्राक्तनकर्मभागी यत्नाप्तरत्नैर्वद किं करोति ॥ ६६ ॥

तस्मात् प्रभूतविभवोद्भवविभ्रमेण भूताभिभूत इव मा भव साभिमानः । एताः श्रियः प्रबललोभघनान्धकार-विद्युल्लतापरिचिताः सहसैव यान्ति ।। ६७ ॥

नष्टे लिज्जितवित्तनाथिवभवे साम्राज्यभोगे पुरा श्रूयन्ते नलरामपाण्डुतनयाः कष्टं प्रविष्टा वनम् । शक्तः श्रीविरहे विवेश नलिनीनालान्तरालं हिया कस्यास्था विविधावधानविधिना निःसंनिधाने धने ॥ ६८ ॥

इत्युक्तोऽप्यसकृत् पत्न्या स्वलोभान् न चचाल सः । स्वभावः सर्वभूतानां सहजः केन वार्यते ॥ ६९ ॥

ततः स काले लोभेन भिषग्भैषज्यवर्जितः । कोषे निधानकुम्भेषु लीनपृष्ठो व्यपद्यत ॥ ७० ।। अदत्तभुक्तमुत्सृज्य धनं सुचिररक्षितम् । मूषका इव गच्छन्ति कदर्याः स्वक्षये क्षयम् ॥ ७१ ॥

तस्य यातस्य निरयं निनाय नृपतिर्घनम् । पर्यन्ते राजगामिन्यो लुब्धानां धनसंपद: ॥ ७२ ॥

तत्सूनोश्चन्दनस्याथ शेषार्थेनापि भूयसा । बभूव भूरिसंभारभोगव्ययमहोत्सवः ॥ ७३ ॥

मा कश्चिन् नाम नन्दस्य मन्दाग्नेरिह भाषताम् । भोगभंङ्गभयेनेति प्रातस्तत्रात्रवीज् जनः ॥ ७४॥

धिग् धिग् धनं कुनिधनं नन्दस्येवात्मबाधनम् । दीयतां भुज्यतां सर्वमित्यूचुः पुरवासिनः ॥ ७५ ॥

ततः काले गते वाह्यकोष्ठद्वारान्तवासिनी । वृद्धान्धा सुषुवे पुत्रं चण्डाली खण्डिकाभिधा ॥ ७६ ॥

अन्धः कुब्जः कृशः खञ्जः कुष्ठी स्थूलगलग्रहः । समूह इव दुःखानां स तस्यास्तनयोऽभवत् ॥ ७७ ॥

तदपुण्यैः परिक्षीणे मातुः क्षीरे स निश्चलः । कृपया बान्धवस्त्रीभिः शुनीक्षीरेण विधितः ॥ ७८ ॥

एतदेव विरुद्धानां वैचित्र्यं पूर्वकर्मणाम् । कृच्छावसन्ना जीवन्ति विपद्यन्ते यदीश्वराः ॥ ७९ ॥

व्रणैः स पूतिकलिलक्लाम्यकृत्मिकुलैर्वृतः । पक्वणे कुणपाकारस्तस्थौ विलन्नतृणास्तरे ॥ ८०॥

तस्मिन्नप्यतिवात्सल्यात् पुत्रास्थां जननी स्थि<mark>राम् ।</mark> बबन्ध वासनालीनः स्नेहमोहो हि दुःसहः ॥ ८१ ॥

क्षे. ल. का. ११

स वर्धमानः शनकैः स्मशानाङगारधूसरः । पक्वणोग्रपिशाचानामप्युद्वेगकरोऽभवत् ॥ ८२ ।।

यष्टीनिषण्णगमनः कुष्ठक्लेदजुगुप्सितः । स जगाम पथा येन प्रययौ तेन नापरः ॥ ८३॥

अत्रान्तरे चन्दनस्य पितुः श्राद्धदिने महान् । बभूवार्थिसमूहान्नदाने कलकलस्वनः ॥ ८४ ॥

ततः कर्परमादाय स चण्डालशिशुः शनैः । आचामयाचकः कृच्छाद् द्वाराग्रभुवमाययौ ॥ ८५ ॥

तं दृष्ट्वा चन्दनः सौधाद् विप्राणां मार्गदूषणम् । निवार्यतामयं प्राप्तस्तूर्णमित्यवदत् कुधा ॥ ८६ ॥

प्रभुभ्रमङ्गभीतेन लगुडेनाहतस्ततः द्वारपालेन सावर्तः स कपोत इवाभवत् ॥ ८७ ॥

स निभिन्नललाटास्थिप्रक्षरत्क्षतजोक्षितः । क्षणं संमूर्च्छितः प्राप क्लेशभोगाय जीवितम् ॥ ८८ ॥

अदूरवर्तिनी श्रुत्वा चण्डाली तद्व्यथारवम् । उपसृत्य शुशोचार्ता स्पृशन्ती तस्य शोणितम् ॥ ८९ ॥

केन निष्करुणेनेदं दिशतं बत पौरुषम् । प्रक्लिन्नकायविकले येनास्मिन् सुभटायितम् ॥ ९० ॥

कायापायमयीं दु:खदशां दृष्टवास्य दु:सहाम् । वैराग्यावसरे केन कौर्यमेवंविधं कृतम् ॥ ९१ ॥

आर्तिमेवंविधामस्य हृदयक्लेदिनीमिमाम् । विलोक्य कुर्यात् कः पापं पापं हि पदमापदाम् ॥ ९२ ॥ यद्यनेन महत् पापं न कृतं पूर्वजन्मनि । तदुच्यतां स्फुरत्कष्टा दृष्टा कस्येदृशी दशा ॥ ९३ ॥

ये दृश्यन्ते विपत्क्लेशिवशिषविषमव्यथाः । त एव गुरवः पापवापवकरणे (?) नृणाम् ॥ ९४ ॥

करुणार्हेषु शूराणामुपकारिषु वैरिणाम् । वञ्चकानामपापेषु पापसंख्यां करोति कः ।। ९५ ।।

तारं रोदिषि किं पुत्र सहस्वाघातजां रुजम् । अशर्मकर्मनिर्माणं मर्मच्छेदि शरीरिणाम् ॥ ९६ ॥

इति तस्यां प्रलापिन्यां प्रेक्षावाप्ते जने जिनः । अनाथबन्धुः करुणासिन्धुस्तेनाययौ पथा ॥ ९७ ॥

भवभ्रमासक्तपरिश्रमाणां रागादिदोषैरुपतापितानाम् । आश्वासनेनामृतसोदरेण लिम्पन्निव द्यां द्युतिचन्दनेन ॥ ९८ ॥

दृष्ट्वा तमापद्गतमुग्ररोगभग्नं निमग्नं व्यसने विविग्नम् । व्यलम्बतार्द्रः करुणारसेन तत्तापशान्त्यै भगवान् जिनेन्द्रः ॥ ९९ ॥

तत्संनिधानेन मुहूर्तमात्रं स निर्व्यथः स्वास्थ्यमिवाससाद । निहन्ति पापं कुशलं प्रसूते संदर्शनं सत्त्वहिताशयानाम् ॥ १००॥

ज्ञात्वाथ चन्दनः प्राप्तं भगवन्तं तथागतम् । विकसत्कुसुमस्मेरां पूजामादाय निर्ययौ ॥ १०१ ॥

भगवानिप साश्चर्यप्रभावादुद्गतं भुवः । हैमं कमलमारुह्य तस्थौ पर्यङ्कलीलया ॥ १०२ ॥

प्रणतं चरणालीनं पूजाव्यग्रकरं पुरः । बभाषे भगवान्त्रीतो भिक्ष्संसदि चन्दनम् ॥ १०३ ॥ किमयं याचमानोऽपि वराकस्ताडितः ऋधा । कृतं न कृपणे कस्मात् करुणाकोमलं मनः ॥ १०४ ॥

दयार्द्राः सर्वसत्त्वेषु भवन्ति विमलाशयाः एवंविधानां दुःखानां कारणं कलुषं मनः ॥ १०५ ॥

कृतऋूरापकारेषु विद्वेषपरुषेष्वपि । भवन्ति सन्तः क्लेशोष्मशोषितेषु न कर्कशाः ॥ १०६ ॥

क्लिष्टः कष्टं कदर्योऽयं लोभेनापरजन्मनि । अप्रदानोद्यतेनाद्य कायक्लेशेन पीडितः ॥ १०७

एष नन्दस्तव पिता पूर्णार्थमलसंचयात् । आवृतः पापरोगेण चण्डालत्वमुपागतः ॥ १०८ ॥

जन्मान्तरेऽप्यतोऽन्यस्मिन् रोगयोगान् मुमूर्षणा। सुवर्णं दत्तमेतेन तेनायं सधनोऽभवत् ॥ १०९ ॥

अन्त्यक्लेशदशायां यन् मुमूर्षुः संप्रयच्छति । ृतच् चाभोग्यं भवत्यस्य लोभादन्येषु जन्मसु ॥ ११० ॥

दत्तं न वित्तं करुणानिमित्तं लोभप्रवृत्तं कृतमेव चित्तम् । यैः संचयोत्साहरसैः प्रनृत्तं शोचन्ति ते पातकमात्मवृत्तम् ॥ १११॥

इत्युक्त्वा भगवान् पुण्यां विदधे धर्मदेशनाम् । यया क्लेशप्रहाणार्हमर्हत्त्वं प्राप चन्दनः ॥ ११२ ॥

तस्मान् न दर्पः पुरुषेण कार्यः प्रवर्धमानेन धनोदयेन । अदानभोगोपहतं हि वित्तं पुंसां परत्रेह च दुर्निमित्तम् ॥ ११३॥

इति श्रीव्यासदासापराख्यक्षेमेन्द्रविहिते दर्पदलने भनविचारो द्वितीयः।

## तृतीयो विद्याविचारः।

संसारदोषप्रशमैकहेतुः करोति विद्या यदि दर्पमोहम् । तदन्धकाराय भवत्यवश्यं साभ्रे नभस्यंशुमतोंशुमाला ॥ १।।

शिक्षाभ्यासेन सुव्यक्तं पठन्त्यपि विहंगमाः । क एष विद्यया दर्पः कष्टप्राप्तैकदेशया ॥ २ ॥

सा विद्या या मदं हन्ति सा श्रीर्याथिषु वर्षति । धर्मानुसारिणी या च सा बुद्धिरिभधीयते ॥ ३ ॥

यो विद्यागुरुरायाति लघुतां शीलविष्लवात् । तस्मै पण्डितमूर्खाय विपरीतात्मने नमः ॥ ४ ॥

विद्यां प्राप्य कृतं येन विद्वेषकलुषं मनः । तेनात्मा हन्त मूर्खेण स्नात्वा पांसूत्करैर्वृतः ॥ ५ ॥

विद्या श्रीरिव लोभेन द्वेषेणायाति निन्द्यताम् । भाति नम्रतयैवैषा लज्जयेव कुलाङ्गना ॥ ६ ॥

स्पृहणीया सतां तावद् विद्या संतोषशालिनी । यावन् न पार्थिवास्थानपण्यस्थाने प्रसारिता ॥ ७ ॥

सद्गुणाः शुचयस्तावद् यावद् वादेन शोधकैः । प्रक्षाल्य न परीक्ष्यन्ते खर्लैर्भूपालसंसदि ॥ ८॥

अश्माप्यहृदयो यस्य गुणसारं परीक्षते । उचितैव सुवर्णस्य तस्याग्निपतने रुचिः ॥ ९ ॥

कविभिर्नृपसेवासु चित्रालंकारहारिणी । वाणी वेश्येव लोभेन परोपकरणीकृता ॥ १० ॥ वादिभिः कलहोदर्कतर्कसंपर्ककर्कशा ॥ वाणी क्रकचधारेव धर्ममूले निपातिता ॥ ११ ॥

साधुतेजोवधायैव तार्किकैः कर्कशीकृता । वाणी विवादिभिः कूरैः सौनिकैरिव कर्तरी ॥ १२ ॥

शीलं नैव बिर्भात कीर्तिविमले धत्ते न धर्मे धियं मात्सर्येण मनीषिणां प्रतनुते पारुष्यदोषं गिरः । तर्कोक्त्या परलोककर्म नयित प्रायेण संदिग्धतां यस्तस्याफलशास्त्रपाटनपटोर्मूढस्य कि विद्यया ॥ १३ ॥

ये संसत्सु विवादिनः परयशःशस्येन शूलाकुलाः
कुर्वन्ति स्वगुणस्तवेन गुणिनां यत्नाद् गुणाच्छादनम् ।
तेषां रोषकषायितोदरदृशां द्वेषोष्णिनःश्वासिनां
दीप्ता रत्नशिखेव कृष्णफणिनां विद्या जनोद्वेगभूः ॥ १४॥

शोच्यतां यात्यशीलेन विद्वेषेणापवित्रताम् । दर्पशापहता विद्या नश्यत्येव सहायुषा ॥ १५॥

तपोवने मुनिवरौ मान्यौ मुनिमनीषिणाम् । पुरा रैभ्यभरद्वाजौ सुहृदौ चऋतुः स्थितिम् ।। १६ ।।

पुत्रावभूतां रैभ्यस्य विद्याविमलदर्पणौ । स्पृहणीयौ गुणज्ञानामर्वावसुपरावसू ॥ १७॥

भरद्वाजस्य पुत्रोऽभूद् यवकीताभिधः सुताः । भवन्त्यविद्याः प्रायेण पितृप्रणयलालिताः ॥ १८ ॥

स युवा रैभ्यतनयौ सर्वत्र श्रुतिविश्रुतौ । पश्यन्नात्मनि सासूयः पश्चात्तापाकुलोऽभवत् ॥ १९ ॥ स गत्वा जाह्नवीतीरं निराहारकृशश्चिरम् । चचार निश्चलतनुस्तीव्नं विद्याप्तये तपः ॥ २०॥

तं तपस्तापितात्मानं स्वयमेत्य शतऋतुः । उवाच मिथ्यानिर्बन्धः कोऽयं ते मुनिपुत्रक ॥ २१ ॥

अनधीता गुरुमुखात् कथं विद्याधिगम्यते । अनभ्यासेन पाण्डित्यं नभःकुसुमशेखरः ॥ २२ ॥

अधुना विद्यया किं ते विद्यार्ह शैशवं गतम् । यत् फलं किल विद्यायास्तस्मिन्नवहितो भव ॥ २३ ॥

शीलं परहितासक्तिरनुत्सेकः क्षमा घृतिः । अलोभश्चेति विद्यायाः परिपाकोज्ज्वलं फलम् ॥ २४ ॥

विवेकरहिता विद्या द्वेषरोषोष्मशोषिता । दर्पाशनिनिपातेन हता वल्लीव निष्फला ॥ २५ ॥

एतदर्थं श्रुते बुद्धि करोति द्वेषदूषितः । यद् विवादैः करिष्यामि मानम्लानि मनीषिणाम् ॥ २६॥

त्यक्त्वा प्रशमसंतोषौ विद्यायाः प्रथमं फलम् । नानाविपर्ययपथैर्गच्छन्त्यर्थफलाथिनः ॥ २७ ॥

उपकाराय या पुंसां न परस्य न चात्मनः । पत्रसंचयसंभारैः किं तया भारविद्यया ।। २८ ॥

अन्यायः प्रौढवादेन नीयते न्यायतां यया । न्यायश्चान्यायतां लोभात् किं तया क्षुद्रविद्यया ॥ २९ ॥

स्वजिह्वास्तुतिभिनित्यं पत्नीवोद्घाटिताशुका । कियते या सभामध्ये किं तया धृष्टविद्यया ॥ ३० ॥ अनुष्ठानेन रहितां पाठमात्रेण केवलम् । रञ्जयत्येव या लोकं किं तया शुकविद्यया ॥ ३१ ॥

गोप्यते या श्रुतज्ञस्य मूर्बस्याग्रे प्रकाश्यते । न दीयते च शिष्येभ्यः किं तया शठविद्यया । ३२ ॥

परोत्कर्षं समाच्छाद्य विक्रयाय प्रसार्यते । या मुहुर्धनिनामग्रे किं तया पण्यविद्यया ॥ ३३ ॥

न तीर्यते यया घोरः संसारमकराकरः । नित्यं चित्तानुबन्धिन्या किं तया मोहविद्यया ॥ ३४ ॥

नित्याभ्यासप्रयासेन जीवितं क्षीयते यया । त्रिवर्गस्योपरोधेन किं तया कष्टविद्यया ॥ ३५ ॥

न विवेकोचितां बुद्धि न वैराग्यमयं मनः । संपादयति या पुंसां किं तया जडविद्यया ।। ३६ ॥

शौचाशौचिववादेन त्यक्ता श्रोत्रियता यया । मिथ्याभिमानयोगिन्या कि तया दम्भविद्यया ॥ ३७ ॥

परमात्सर्यशल्येन व्यथा संजायते यया । सुखनिद्रापहारिण्या किं तया शूलविद्यया ॥ ३८ ॥

परसूक्तापहारेण स्वसृभाषितवादिना । उत्कर्षः ख्याप्यते यस्याः किं तया चौरविद्यया ॥ ३९ ॥

अनभ्यासहतोत्साहा परेण परिभूयते । या लज्जाजननी जाडचात् किं तया मन्दविद्यया ॥ ४० ॥

लोभः प्रभूतवित्तस्य रागः प्रव्रजितस्य च । न यया शान्तिमायाति किं तयालीकविद्यया ॥ ४१ ॥ यया भूपतिमाश्चित्य परेषां गुणनिन्दकः । दानमानोन्नति हन्ति किं तया दोषविद्यया ॥ ४२ ॥

गृहे धाराधिरूढापि सभायां न प्रवर्तते । प्रतिभाभङ्गसङ्गाद् या किं तया मूकविद्यया ॥ ४३ ॥

चण्डं पिण्डाथिनां द्वेषपिशुनानां शुनामिव । यया संजायते युद्धं कि तया वधविद्यया ॥ ४४ ॥

वित्मृता यावलिप्तस्य कण्ठे कृतगतागता । जीववृत्तिरिव क्षीणा किं तया मृतविद्यया ॥ ४५ ॥

रसायनी जराजीर्णश्चिररोगी यया भिषक् । धातुवादी दरिद्रश्च किं तया हास्यविद्यया ॥ ४६ ॥

यया मुग्धमृगाः कूटैः पीडचन्ते तीव्रमार्गणैः । आज्ञापाज्ञावलम्बिन्या किं तया लुब्धविद्यया ॥ ४७ ॥

परोपतापः क्रियते वश्यादिकुहकैर्यया । यन्त्रतन्त्रानुसारिण्या कि तया व्याजविद्यया ॥ ४८ ॥

गुर्ह्गार्वात् कविर्द्वेषाद् यतिर्भोगपरिग्रहात् । नृपः पापाद् द्विजः क्रोधात् सा विद्या वार्यते यया ॥ ४९ ॥

विद्यागुणास्ते विदुषां ये विवेकनिबन्धनम् । स्वल्पशिल्पकलातुल्याः शेषा जीवितहेतवः ॥ ५० ॥

वीणेव श्रोत्रहीनस्य लोलाक्षीव विचक्षुषः। व्यसोः कुसुममालेव विद्या स्तब्धस्य निष्फला ॥ ५१॥

द्वेषदर्पहता विद्या कामकोधहता मितः । लोभमोहहता वृत्तिर्येषां तेषां किमायुषा ॥ ५२ ॥ दूरे व्याकरणं कुरुष्व विषमं धातुक्षयक्षोभितं मीमांसा विरसा न शोषयित किं तर्केंरलं कर्कशै: । न क्षीबः पतित स्मरभ्रमकरैः किं नव्यकाव्यासवै-स्तस्मान् नित्यहिताय शान्तमनसां वैराग्यमारोग्यदम् ॥५३॥

इत्युक्तः सुरराजेन निश्चयान् न चचाल सः । अभिमानगृहीतानां दुर्निवारो हि दुर्ग्रहः ॥ ५४ ॥

अथ वृद्धद्विजो भूत्वा सिकतामुष्टिभिः शनैः। शकः प्रचकमे कर्तुं गङ्गायां सेतुबन्धनम् ॥ ५५ ॥

तं दृष्ट्वा निष्फलक्लेशविफलोद्योगनिश्चलम् । मुनिसूनुः कृपाविष्टः पप्रच्छाभ्येत्य सस्मितः ॥ ५६ ॥

ब्रह्मन् क एष निर्बन्धस्तव वन्ध्यसमुद्यमे । निष्फलं विपुलायासं न प्राज्ञाः कर्म कुर्वते ॥ ५७ ॥

अस्मिन् कुटिलकल्लोलदोलाविक्षोभितेऽम्भसि । हास्यहेतुः कथं सेतुः सिकतामुब्टिभिर्भवेत् । ५८ ॥

इत्युक्ते मुनिपुत्रेण ब्राह्मणस्तमभाषत । अहो परोपदेशेषु सर्वो भवति पण्डितः ॥ ५९ ॥

अनधीतां बलाद् विद्यां तपसा प्राप्तुमिच्छसि । यथा त्वं निष्फलारम्भस्तथाहमपरो ज**ड**ः॥ ६० ॥

एतद् द्विजवचः श्रुत्वा यथार्थं स्थगितोत्तरः । तथापि दृढसंकल्पः स्वकृत्यान् न चचाल सः ।। ६१ ॥

अथास्य तीव्रतपसा शकः प्रादाद् वरं वरम् । सर्वविद्यानिधिर्येन सहसैव बभूव सः ॥ ६२ ॥ प्राप्तिवद्यः स सोत्साहस्तूर्णं गत्वा स्वमाश्रमम् । निजां तपःफलावाप्तिकथां पित्रे न्यवेदयत् ॥ ६३

तं मदाकान्तमश्रान्तवृत्तं संस्कृतवादिनम् । भरद्वाजः प्रमोदेऽपि खदाकुल इवावदत् ॥ ६४॥

पुत्र प्राप्ता त्वया विद्या तपस्तापात् किमुच्यते । कि त्वागामिभयादेतन् न युक्तं प्रतिभाति मे ॥ ६५ ॥

इतः समीपे रैभ्यस्य कोपनस्य तपोवनम् । विद्यामदान्धौ तत्पुत्रावर्वावसुपरावसू ॥ ६६ ॥

तावश्रान्तश्रुतोन्मादौ त्वं चाभिनवपण्डितः । तत्संगमे द्वेषमयः सदा संनिहितः कलिः ।। ६७ ॥

ग्रीवास्तमभभृतः परोन्नतिकथामात्रे शिरःशूलिनः सोद्वेगभ्रमणप्रलापविपुलक्षोभाभिभूतस्थितेः । अन्तर्द्वेषविषप्रवेशविषमक्रोधोष्णिनिःश्वासिनः कष्टा नूतनपण्डितस्य विकृतिर्भीमज्वरारम्भभूः ॥ ६८ ॥

तव तत्र प्रयातस्य युक्तायुक्तिववादिनः । भविष्यति मुनेः शापादवश्यं मदनिग्रहः ॥ ६९ ॥

शुक्तिकारजतज्ञाननीलपीतादिदर्शनैः । उन्मादं जनयत्येव विद्यादर्पपिशाचिका ॥ ७० ॥

एष विद्योपदेशेन विनाशः प्रार्थितस्त्वया । रैभ्याश्रमो न गन्तव्यः कर्तव्यं यदि मद्वचः ॥ ७१ ॥

इत्युक्तोऽप्यसकृत् पित्रा स गत्वा रैभ्यपुत्रयोः। व्यधाद् विवादनिर्वेदैः सदा विद्यामदक्षितिम् ॥ ७२ ॥ तं दर्पमत्तं साकोपभीमभ्रूभङ्गदुर्मुखौ । तावूचतुर्मनःसक्तविद्याविद्वेषशूलिनौ ॥ ७३ ॥

कनीयानावयोर्यस्माद् वयसा त्वं श्रुतेन च । करोषि वादैराक्षेपं तस्मादायुःक्षयोऽस्तु ते ॥७४ ॥

इत्युक्तोऽपि ऋधा ताभ्यां न दर्पाद् विरराम सः न प्रसन्नं न च ऋद्धं गणयन्ति मदोद्धताः ॥ ७५ ॥

अत्रान्तरे भ्रमद्भृङ्गमालाभ्रूभङ्गविभ्रमः । कालः प्रोषितकान्तानां पुष्पकालः समाययौ ॥ ७६ ॥

क्षिप्तपत्राः सुमनसां रजःकलुषितेक्षणाः । सद्वेषा इव विद्वांसश्चेरुर्मलयमारुताः ॥ ७७ ॥

माधुर्यललितोदारवाणीविलसितैर्मुहुः । कवीनामिव संघर्षः कोकिलानामजायत ॥ ७८ ॥

रैभ्ये प्रयाते पुत्राभ्यां सह स्नातुं सरित्तटम् । भरद्वाजात्मजोऽभ्येत्य प्रविवेश तदाश्रमम् ॥ ७९ ॥

तत्र पुष्पोच्चयव्यग्रां धर्मपत्नीं परावसोः । सोऽपश्यत् सुप्रभां नाम रूपदर्पापहां रतेः ।। ८० ।।

उटजाङगनसक्तानां हरिणीनां विलोकने । विलासदीक्षां कुर्वाणां तरलापाङगभङगिभिः ॥ ८१ ॥

तां दृष्ट्वा चन्द्रवदनां मदनानन्ददेवताम् । बभूवोत्क्रान्तमर्यादः सहसैव मुनेः सुतः ॥ ८२ ॥

स ब्रह्मचारी कामेन नवेन तरलीकृतः । अभिलाषोचितं वक्तुमनभिज्ञोऽप्युवाच ताम् ॥ ८३ ॥ उन्मादनमिदं रूपमनुरूपं मनोभुवः । समुितसक्तिमवासक्तं करोति मम मानसम् ॥ ८४ ॥

विद्याविनयमुत्सृज्य संत्यज्य गुरुयन्त्रणाम् । त्विय प्रवृत्तं चित्तं मे प्राग्जन्मप्रेमबन्धनम् ॥ ८५ ॥

जानामि यत् कृतस्यास्य विपाके कर्मणः फलम् । तथाप्यभिमतं धर्तुं न शक्नोमि करोमि किम् ॥ ८६ ॥

न श्रुतेन न वित्तेन न वृत्तेन न कर्मणा । प्रवृत्तं शक्यते रोद्धुं मनोभवपथे मनः ॥ ८७ ॥

इत्युक्त्वा तां भयोद्भ्रान्तनयनामाश्रमोन्मुखीम् । गन्तुं प्रवृत्तां सोऽभ्येत्य जग्राहांशुकपल्लवे ।। ८८ ॥

कदली कुञ्जरेणेव तरसा तेन निर्जने । कुष्यमाणा तमवदत् सा निषेधचलाङगुलिः ।। ८९ ।ः

मा मा मिलनय स्वच्छं शीलं मम तथात्मनः । विद्याया निरवद्यायाः किमेतदुचितं फलम् ॥ ९० ॥

शीलशुक्लांशुकां त्यक्त्वा लज्जां निजवधूमिव । गृह्णासि परनारीणां पाणिना पटपल्लवम् ॥ ९१॥

किमेतदित्यनुचितं दृष्ट्वा नूनं कमण्डलुः। उद्ग्रीवः कौतुकेनेव मुखं तव निरीक्षते ॥ ९२ ॥

बिभ्रतोऽन्तर्गतरसां कुसुमेषुरुचि नवाम् । जटावल्कलभारस्ते तरोरिव न शान्तये ॥ ९३ ॥

पापसंकल्पमात्रेण त्रपयाधोमुखी तव । पतिता स्पर्शभीत्येत्र कम्पलोलाक्षमालिका ॥ ९४ ॥ आसनाब्जे सरस्वत्या जपलोलरदच्छदे । दुर्नयोक्तिर्न युक्तेयं मुखे तव मनीषिणः ॥ ९५ ॥

इयं तपोवनमही विवेकजननी कथम् । जनयत्यभिलाषं ते जननीवाजितात्मनः ॥ ९६ ॥

दुर्मदो यौवनभरस्तुरङ्ग इव हारकः । सर्वथा शिथिलात्मानमवटे क्षिपति क्षणात् ॥ ९७ ॥

धिग् धियं किं विवेकेन दूरे विश्वाम्यतु श्रुतम् । धार्यते यैर्न संसारविकारस्खलितं मनः ॥ ९८ ॥

क्व विद्या विदिताशेषकार्याकार्यविमर्शधीः । मूढता क्व च दुष्कर्ममहापापकुटुम्बिनी ॥ ९९ ॥

इत्युच्यमानोऽपि यदा न स तत्याज दुर्ग्रहम् । शीलापहारसंत्रस्ता सा तदा समचिन्तयत् ॥ १००॥

किं करोम्यजने लब्धा विवशाहं प्रमादिना । उत्सृष्टधर्मनियमाः किं न कुर्वन्त्यवारिताः ॥ १०१ ॥

अयं स्मरातुरस्तावद् वचसा न निवर्तते । वञ्च्यन्ते सान्त्ववादेन कामकोधमदोद्धताः ॥ १०२ ॥

इति ध्यात्वा तमवदत् सा शनैर्मृदुवादिनी । गच्छ त्वं स्वयमेष्यामि निशि शून्यलतागृहे ॥ १०३ ॥

स्नात्वा सपुत्रः कालेऽस्मिन्नायाति श्वशुरो मम्। ज्वलज्ज्वलनतुल्यस्य तस्याग्रे किं करिष्यसि ॥ १०४ ॥

इत्युक्तः स तया प्रायात् सत्यं विज्ञाय तद्वचः । दुष्प्रापमपि मन्यन्ते सुलभं काममोहिताः ॥ १०५ ॥ रैभ्यं ततः समायातमग्न्यागाराग्रतः स्थितम् । स्नुषा प्रोवाच कोपाग्निधूमेनेवाश्चवर्षिणी ॥१०६ ॥

भरद्वाजात्मजस्तात पापस्तव सुहृत्सुतः । ममाद्य विजने शीलविष्लवेऽभ्यर्थितां गतः ॥ १०७ ॥

स मया दुर्ग्रहग्रस्तः समेष्यामीति वञ्चितः । विमुच्ये नान्यथा हस्तात् तस्य स्वतिमती सती ॥ १०८ ॥

एतदाकर्ण्य सहसा प्रज्वलन् मन्युना मुनिः । बभूव दुर्निमित्तोल्कापातकूर इवांशुमान् ॥ १०९ ॥

विद्यावतां स्फुरत्यन्तर्विवेकः स्वस्थचेतसाम् । विकारकाले संमोहश्चिसे विद्या च पुस्तके ॥ ११० ॥

स निःश्वसन्नथ क्रोधज्वरारम्भारुणेक्षणः। अभिचारजपेनेव कम्पमानाधरोऽभ्यधात्॥ १११॥

अहो बत भरद्वाजः पुत्रस्याध्ययने व्यधात् । धर्मोपदेशं यत्नेन नग्नीकर्तुं पराङ्गनाः ॥ ११२ ॥

इत्युक्त्वामर्षसंरम्भादपरं वक्तुमक्षमः । स प्रविश्याग्निसदनं प्रतीकारपरोऽभवत् ॥ ११३ ॥

उत्पाट्य विकटाटोपकोपः प्रौढाग्निपिङ्गलाम् । स जुहाव जटां वह्नौ क्रूरकोधसटामिव ॥ ११४॥

द्वितीयायां हुतायां च ज्ञूलभृद् घोरराक्षसः । कृत्यासखः समुद्भूतः प्रोवाच प्रणतो मुनिम् ॥ ११५ ॥

किं करोमि मुनं कस्य विनाशायास्मि निर्मितः। त्रैलोक्यमपि निर्दग्धुं संनद्धोऽहं त्वदाज्ञया ॥ ११६॥ इति बुवाणं तं रैभ्यः कूराकारमभाषत । भरद्वाजसुतं गच्छ कवलीकुर्वपण्डितम् ।। ११७ ॥

इति तेन समादिष्टः स व्रजन् कम्पितावनिः । अर्धशौचं मुनिसुतं दृष्ट्वा दूरात् समाद्रवत् ॥११८॥

तमिन्नभिद्रुते वेगाद् दीप्तशूले निशाचरे । भयभग्नगतिः प्राप शरणं न मुनेः सुतः ॥ ११९ ॥

पलायमानः संप्राप्तः स जवात् पितुराश्रमम् । अग्न्यागारं विशन् रुद्धः शूद्रेणाशौचदूषितः ॥ १२० ।।

दासस्पृष्टः स निःशौचः पतितः संभ्रामात् क्षितौ । रक्षःशूलहतः पश्चात् सहसा भस्मसादभूत् ॥ १२१ ॥

अत्रान्तरे भरद्वाजः प्रविशन् निजमामश्रमम् । विध्वस्तच्छायमालोक्य सोद्वेगः समचिन्तयत् ॥ १२२ ॥

मम पुष्पफलादानप्रत्यावृत्तस्य वह्नयः । सदोत्तिष्ठन्ति पुरतस्तेऽद्य किं निश्चला इव ।। १२३ ।।

इति संचिन्त्य दृष्ट्वाग्रे भस्मीभूतं सुतं मुनिः। श्रुत्वा च दासकथितं वृत्तान्तं न्यपतद् भुवि ॥ १२४॥

स लब्धसंज्ञः शनकैरवद् बाष्पगद्गदम् । रैभ्योऽपि विद्वान् कालेन प्राप्नोतु स्वसुताद् वधम् ॥ १२५ ॥

हा पुत्र रक्षितेनापि क्षणक्षयनिपातिना । न जीवामि सदोषेण कायेनेव त्वया विना ॥ १२६ ॥

इत्युक्त्वा पुत्रशोकेन चिताग्निमविशन् मुनिः। महत्स्विप नवोत्सेकादभग्नप्रसराः शुचः॥ १२७॥ अथ याते शनैः काले बृहद्द्युम्नस्य भूपतेः । याजकौ जग्मतुर्गेहमर्वावसुपरावसू ॥ १२८ ॥

प्रवृत्ते विधिवत् तस्य दीर्घसत्रे पृथुश्रियः । दानमानोदयः कोऽपि तयोर्याजकयोरभूत् ॥ १२९ ॥

कदाचिद् दिनपर्यन्तसंध्यायां निजमाश्रमम् । परावसुः समागच्छन् दृष्ट्वा पितरमग्रतः ॥ १३० ॥

क्रुष्णाजिनोत्तरासङ्गं दण्डेन मृगशङ्कया । जघान शापविवशः स तेनाभूद् विचेतनः ॥ १३१ ॥

जनकं हतमालोक्य ब्रह्महत्याभयाकुलः । गत्वा यज्ञभुवं भ्रात्रे स तमर्थं न्यवेदयत् ॥ १३२ ॥

अर्वावसुस्तमवदद् भ्रातः कि क्रियते विधेः। भवन्ति यस्य संकल्पादेवंरूपा विपर्ययाः॥ १३३॥

धर्मार्थी पापमाप्नोति शीलार्थी शीलविप्लवम् । विधौ विधुरतां याते द्रविणार्थी दरिद्रताम् ॥ **१**३४ ॥

ब्रह्महत्यावृतं तीवं भवतोऽर्थे चराम्यहम् । त्वमस्य कुरु भूभर्तुः संपूर्णां याजनिकयाम् ॥ १३५ ॥

उक्त्वेत्यर्वावसुर्भ्रातुः पापशान्त्यै घृतव्रतः । चकार सर्वतीर्थेषु तीव्रनिष्कृतिपारणम् ॥ १३६ ।।

तं समाप्तव्रतं प्राप्तं राज्ञो यज्ञवसुंधराम् । दूरात् परावसुर्जात्वा पितृष्टनः समचिन्तयत् ॥ १३७ ॥

अयं मे दक्षिणाकाले भागहर्ता समागतः। मदभाग्यैश्चिरं तीव्रव्रतिकल्टोऽपि जीवति ॥ १३८॥ क्षे. ल. का. १२ इति संचिन्त्य सोऽभ्येत्य प्रोवाच पृथिवीपतिम् । लोभमात्सर्ययोरङ्के पतितः पातकेच्छया ॥ १३९ ॥

राजन् यज्ञमहीमेष किल्बिषी ब्रह्महत्यया। प्रविशत्यविकल्पेन मद्भाता वायेतामितः ॥ १४० ॥

इत्युक्तस्तेन नृपतिः कृतघ्नेन विपर्ययात् । तस्य प्रवेशमज्ञानान् निष्पापस्य न्यवारयत् ॥ १४१ ॥

अन्धा इव न पश्यन्ति योग्यायोग्यं हिताहितम्। पथा तनैव गच्छन्ति नीयन्ते येन पार्थिवाः॥ १४२॥

मिथ्यापवाददानेन नैव भ्रात्रे चुकोप सः । निकारे कारणं दैवं मन्यन्ते हि मनीषिणः ॥ १४३ ॥

तेन तस्यानृशंस्येन निर्विकारतया तया । तुष्टाः ऋतुसमासीनास्तमूचुित्रदिवौकसः ॥ १४४ ॥

प्रशमेन तवानेन प्रसन्नास्ते वयं मुने । वरार्होऽसि वराचार गृह्यतां प्रवरो वरः ॥ १४५ ॥

इत्युक्तः स सुरैः प्रीत्या तानुवाच कृताञ्जलिः । यदि युष्मद्वरार्होऽहं दीयतां यन् ममेप्सितम् ॥ १४६ ॥

मितपत्रा योऽभिचारेण भरद्वाजात्मजो हतः । स जीवत्वस्मृतकूरनिकारः स च तंत्पिता ॥ १४७ ॥

अस्मत्पिता मृगधिया यः परावसुना हतः । सोऽपि विस्मृततत्कोपः स्वस्थः प्राप्नोतु जीवितम् ॥ १४८ ॥

इत्यर्थिते वरे तेन तथेत्याख्यायि तैः सुरैः । यवक्रीतभरद्वाजरैभ्याः प्रापुः स्वजीवितम् ॥ १४९ ॥ इत्येते मुनयोऽपि दर्पविफले याते श्रुते शोच्यतां कोधान्ध्येन पुनः प्रनष्टविमलालोके विवेके च्युते । शीले रागमहोष्मणा विगलिते द्वेषेण नाशं गताः कस्यान्यस्य धनाभिमानमलिना विद्या विधत्ते गुणम् ॥ १५०॥

चेतःशान्त्यै द्वेषदर्पोज्झितेन यत्नः कार्यः सर्वथा पण्डितेन । विद्यादीपः कामकोपाकुलाक्ष्णां दर्पान्धानां निष्फलालोक एव ॥ १५१॥

अलोभः परमं वित्तमहिंसा परमं तपः । अमाया परमा विद्या निरवद्या मनीषिणाम् ॥ १५२ ॥

शुक्रस्य विद्या धनदार्थहर्तुम् म् प्याप्रपञ्चोपचितस्य शोच्या ।
कचस्य वाचस्पतिजन्मनोऽपि
व्याजेन विद्या विफलीबभूव ॥ १५३ ॥

स्पृशति मति न हि तेषां द्वेषविषः कलिसर्पः। यदि शमविमलमतीनां स्वमनसि भवति न दर्पः॥ १५४॥

> इति श्रीव्यासदासापराख्यक्षेमेन्द्रविहिते वर्षदलने विद्याविचारस्तृतीयः।

## चतुर्थो रूपविचारः।

पद्मोपमानां दिनसुन्दराणां कोऽयं नृणामस्थिररूपदर्पः । रूपेण कान्तिः क्षणिकैव येषां हारिद्ररागेण यथांशुकानाम् ॥ १॥ पर्यन्तरेखाङ्गविभागहीनचित्रोपमं बालवपुः प्रकृत्या ।
तद् यौवनेनैव विकासमेति चैत्रोत्सवेनेव शिरीषपुष्पम् ॥ २ ॥
अलोमशं पूर्णशशाङ्कशोभं मुखं तु यूनां कतिचिद् दिनानि ।
जाते ततः श्मश्रुविशालजाले शैवाललीनाब्जतुलां विभित्त ॥ ३ ॥
धूमेन चित्रं तुहिनेन पद्मं तिमस्रपक्षेण सुधांशुविम्बम ।
श्रीतं निदाधेन न भाति तोयं जरावतारेण च चारुरूपम् ॥ ४॥

रूपं क्षणस्वीकृतरक्तमांसग्रासप्रसक्ता कृतकामदोषा । केशग्रहेणैव जरा जनानां वेश्येव वित्तं कवलीकरोति ॥ ५ ॥

पाकक्रमेणैव विचित्रकर्मा प्रतिक्षणं देहभृतामलक्ष्यः । करोति कालः परिणामशक्त्या रूपं विरूपं चतुरप्रवाहः ॥ ६॥

न लक्ष्यते कालगतिः सवेगचकभ्रमभ्रान्तिविधायिनीयम् । ह्यो यः शिशुः स स्फुटयौवनोऽद्य प्रातर्जरांजीर्णतनुः स एव ॥ ७॥

पुंसामवस्थात्रितयत्रिभागे रूपप्रदं यौवनमेव नान्यत् । तस्मिन् मदोन्मादगदाङ्गभङ्गव्यङ्गादिदोषोपहते क्व रूपम् ॥ ८॥

यदा नरः शोचित दुःखतप्तस्त्यक्ताशनः शोकविवर्णवक्तः। न स्नाति नोत्तिष्ठित नैव शेते तदा क्व रूपं क्व च यौवनश्रीः॥ ९॥

यदा स्थितः प्रेत इवास्थिशेषः कारागृहे धूसरितोर्ध्वकेशः । प्रकीर्णयूकामलकालकायस्तदा क्व रूपस्य गतोऽभिमानः ॥ १० ॥

यदा सदाङ्गीकृतदैन्यदुःखसेवाप्रवासेन विनष्टकायः । नित्यप्रवासभ्रमभग्नजानुर्ने रूपलुब्धस्य तदास्ति रूपम् ॥ ११॥

यदा प्रहारैर्दलिताखिलाङ्गः

खण्डोष्ठनासः स्फुटिताक्षिदन्तः ।

युवा पिशाचत्विमवोपयाति तदापि रूपं विगतस्वरूपम् ॥ १२ ॥

यदा न धीमानरिषु प्रमाथी न वाक्पटुक्त्चित्रमनुष्यतुल्यः तदा सुरूपादविचाररम्याद् वरं विरूपः स्पृहणीयरूपः ॥ १३॥

यदा दरिद्रः परिधानहीनस्त्रपानिलीनः कुरुतेऽतियाच्ञाम् ।
कपोलसंजातवलीविकारस्तदा सुरूपोऽपि परं विरूपः ॥ १४ ॥

विद्वत्संसिद वादिभिः कविवरैर्भाषानभिज्ञः परं मूर्खः शंकरवाहनस्तुतिपदैर्यः संज्ञया हस्यते । विक्रीतः परदेशपण्यसदने धूर्तैरिवानुत्तरः पुंसश्चित्रमयूरचारुवपुषः किं तस्य रूपश्चिया ॥ १५ ॥

कालं मुहूर्ताङ्गगुलिमण्डलेन दिनत्रियामाञ्जलिना पिबन्तम् । रूपं विलोक्यैव वपुश्च केषां भङ्गोन नाङ्गान्यलसीभवन्ति ॥ १६॥

रूपं वयः शौर्यमनङ्गभोगं प्रज्ञाप्रभावं विभवं वपुश्च । अश्नाति कालभ्रमरः समन्तात् पुंसां हि किंजल्कमिवाम्बुजानाम् ॥ १७॥

कदाचित् सह गन्धर्वैः सभास्थाने शचीपतिम् । नृत्तेनाप्सरसः सर्वा गीतेन च सिषेविरे ॥ १८ ॥ तासां मध्ये बभौ कान्ता वृत्तीनामिव कैशिकी । उर्वशी स्वमुखे मैत्रीं वदन्तीवेन्दुपद्मयोः ॥ १९ ॥

शक्रसेवागतास्तत्र तां दृष्ट्वेन्दुमुखीं सुराः। मेनिरे धन्यमात्मानं शृङ्गारस्याङ्गतां गतम् ॥ २० ॥

नृत्यन्ती सा बभौ हारमध्यरत्नेषु विम्बिता । युगपत् प्रविशन्तीव हृदयानि दिवौकसाम् ॥ २१ ॥

लीना देवविमानेषु हंसास्तद्गतिनिर्जिताः । तत्कटाक्षजितश्चके निद्रां चन्द्रे मृगः क्षणम् ॥ २२ ॥

तस्याः सेर्ष्याप्सरोनेत्रमालेव पतिता बभौ। स्तनयोः शेखरस्रस्ता नीलोत्पलदलावली ॥ २३॥

उत्साहोद्धतिविभ्रमभ्रमरकव्यावृत्तहारान्तर-त्रुटचत्सूत्रविमुक्तमौक्तिकभरः सक्तः स्तनोत्सङगयोः । वक्त्रेन्दुच्युतसंततामृतकणाकारक्चकार क्षणं तस्या नृत्तरसश्रमोदितधनस्वेदाम्बुबिम्बश्चियम् ॥ २४ ॥

तस्या नृत्तविलोकने पुलिकतं दृष्ट्वा रितर्मन्मथं
निःश्वासाञ्चितचारुचूत रजसा चक्रे पुरस्तात् पटम् ।
उद्वीक्ष्याक्षिपरम्परामपि हरेस्तत्रावसन्ना शची
कोपान्दोलितकेलिपद्ममधुपैर्मध्येऽन्धकारं व्यधात् ॥ २५ ॥

विष्नं न चकुर्ननु नृत्तलीला-संदर्शने पुण्यवतां नराणाम् तत्रोर्वशीरूपवशीकृतानां निमेषशून्यानि विलोचनानि ॥ २६ ॥

देवयोरिश्वनोस्तत्र रूपमाधुर्यधुर्ययोः । मिथः कथा समभवत् तद्गुणाकृष्टचित्तयोः ॥ २७ ॥ एकोऽब्रवीदहो रूपमस्यास्तरलचक्षुषः । निमीलन्नियमा येन मुनयोऽप्याकुलीकृताः ॥ २८ ॥

अस्यां संसदि कस्यास्ये पतन्त्येताः सुजन्मनः । स्मरसंभोगसंवादलज्जाकुटिलिता दृशः ॥ २९

वृत्तसंगमयोरेव परस्परविलोकने । न्यासं श्रृङगारसर्वस्वमनङगेनापितं रहः ॥ ३० ॥

रणोत्सृष्टतनोः कण्ठे सोत्कण्ठा भुजबन्धनम् । कस्येयं तरलापाङगा रङगोत्तीर्णा करिष्यति ॥ ३१ ॥

इति ब्रुवाणमपरः सस्मितस्तमभाषत । अहो नु विस्मृतः किं ते भूतलेन्दुः पुरूरवाः ॥ ३२ ॥

विक्रमाभरणं दिक्षु लावण्यतिलकं भुवः। उर्वशीभोगसुभगं यस्यैतद् गीयते यशः॥ ३३॥

तेन रूपगुणोत्साहैरुर्वशीयं वशीकृता । पुरः स्थितापि शकस्य मनसा तत्र तिष्ठति ॥ ३४ ॥

रूपसाम्येन शीतांशुवंशे जातस्य (?) लज्जते । न करोति रतेरग्रे तत्कथां मत्सरी स्मरः ॥ ३५ ॥

न जाने बत हेवाकः कोऽयं कुसुमधन्वनः । नैवार्पयति यत् पाणौ तस्यैव शरपञ्चकम् ॥ ३६ ॥

भुवः समस्ताम्बुधिमेखलाया वोढारमाजानुविलम्बिबाहुम् । लीलागुरुं तं हृदये वहन्ती तन्वी कथं नृत्यति नैव विद्यः॥ ३७॥

( द. द. ४-३८-

दृष्टव्यः स नृपस्तावदप्रस्तावेऽपि यत्नतः । को वेत्ति तद्विधं रत्नं पुण्यैरास्ते कियच् चिरम् ॥ ३८ ॥

इत्युक्तवा तौ कृतक्षोणीपतिदर्शनिक्चयौ । नृत्ये निवृत्ते जम्भारि प्रणम्य ययतुर्भुवम् ॥ ३९ ॥

राजधानीं समासाद्य तौ पुरूरवसः क्षणात् । अवारितौ विविशतुर्वेत्रिभिः सुरगौरवात् ॥ ४० ॥

तौ तं ददृशतुः स्नानविहिताभ्यङगसंगमम् । पीयूषनवनीतेन लग्नस्नेहमिवोडुपम् ॥ ४१ ॥

स्नानोत्तारितकेयूरमहार्हमणिकङ्कणम् । लावण्याभरणं तस्य विरराजोजितं वपुः ॥ ४२ ॥

शून्यश्रवणपाशस्य तस्य कण्ठः समाययौ । निर्भूषणनिवेशोऽपि विशेषरमणीयताम् ॥ ४३ ॥

विचार्य तस्यामर्यादं सौन्दर्ये।दार्यमिश्वनौ । प्रशशंसतुराश्चर्यनिर्माणातिशयं विधेः ॥ ४४ ॥

स तौ कृताञ्जिलः प्रीत्या कृतासनपरिग्रहौ । पप्रच्छ स्वच्छहृदयस्त्वरागमनकारणम् ॥ ४५ ॥

तावूचतुः क्षितिपते महीकुसुमधन्वनः । त्रैलोक्याभरणं रूपं तवावां द्रष्ट्मागतौ ॥ ४६ ॥

निसर्गेण जगत्सर्गनिरर्गलगुणादरात् । कौतुकालोकसारेव दृष्टा सृष्टिः प्रजापतेः॥ ४७ ॥

विलोकितस्त्वं वसुधासुधांशुः पूर्णमण्डलः । रूपपीयूषपानेन प्राप्ता प्रीतिः किमुच्यते ॥ ४८ ॥ इत्युक्तः प्रणयात् ताभ्यां किंचित् कुसुमितस्मितः । ताबूचे नृपतिर्मान्यमानेनाभ्यधिकादरः ॥ ४९ ॥

भवत्संदर्शनेनाहमस्म्यनुग्रहभाजनम् । द्रष्टव्या द्रष्टुमायान्ति पुण्यपुण्येन केवलम् ॥ ५० ॥

तीर्थाप्तिः साधुसंपर्कः पुज्यपूजामहोत्सवः । अस्मिन् विरसनिःसारे संसारे सारसंग्रहः ॥ ५१॥

स्नानाभ्यक्तेन न मया युवयोरुचितः क्रूतः । पुण्यसाफल्यनिःशल्यकल्याणायार्चनादरः ॥ ५२ ॥

अग्न्यागारान्तरे तावन् मुहूर्तं क्रियतां स्थितिः। कृतस्नानः समेष्यामि पूजाप्रणयपात्रताम् ॥ ५३ ॥

इत्युक्तौ तेन ययतुस्तौ हुताशनमन्दिरम् । स्नातं विभूषितं भूपं द्रक्ष्याव इति कौतुकात् ॥ ५४ ॥

अथ राजा कृतस्नानः सर्वाभरणभूषितः।
पुरोहितेन सहितस्तत्समीपमुपाययौ ॥ ५५ ॥

तौ दृष्ट्वा पृथिवीपालं तारहारं किरीटिनम् । क्षणं नैवोचतुः किंचित् विषण्णौ विनताननौ ॥ ५६ ॥

कृतार्चने नरपतौ तौ पप्रच्छ पुरोहितः । अकस्माद् युवयोः कस्मादप्रसाद इवेक्ष्यते ।। ५७ ॥

विनयातिक्रमोऽस्माकं यातः कच्चिन् न हेतुताम् । पृष्टौ पुरोहितेनेति तौ शनैस्तमभाषताम् ॥ ५८ ॥

आवयोर्नाप्रसन्नत्वं न युष्माकमतिकमः । कि तु कालगलत्सर्वभावालोकनविस्मयः ॥ ५९ ॥ अधुनैव नरेन्द्रोऽयं दृष्टोऽभ्यङ्गेऽपि यादृशः । क्षणपाकेन कालस्य दृश्यते नैव तादृशः ॥ ६० ॥

दिनेन्धनवने नित्यं दह्यमानेऽर्कवह्निना । नीयते कालधूमेन रूपचित्रमचित्रताम् ॥ ६१ ॥

निश्चित्य सर्वभावानां नित्यमेतामनित्यताम् । रूपेऽभिमानं कः कुर्यात् स्वप्नचित्रपटोपमे ॥ ६२॥

जराजीर्णानि रूपाणि रोगार्तानि वपूषि च । आयूषि काललीढानि दृष्ट्वा कस्य भवेन् मदः ॥ ६३ ॥

योऽयं विलोक्यते लोकः स्फाराकारविकारवान् उच्छूनतामुपगतास्त एते शुक्रविन्दवः ॥ ६४ ॥

अहो कालस्य सूक्ष्मोऽयं कोऽप्यलक्ष्यक्रमः क्रमः । यत् पाकपरिणामेन सर्वं यात्यन्यरूपताम् ॥ ६५ ॥

राज्ञः स्नानक्षणे याभूल् लावण्यलहरी तनोः । पीता क्षणेन सा तेन प्रवृत्तान्यक्षणोचिता ॥ ६६ ॥

संपूर्णस्यायुषो मात्रा रूपस्य विभवस्य च । होरायन्त्राम्बुधारेव गलत्येवानिशं नृणाम् ॥ ६७ ॥

कलाकाष्ठामुहूर्तानां कालस्य व्रजतां जवात् । न लक्ष्यते विभागेन दीपस्येवार्चिषां गतिः ।। ६८ ॥

वालः प्रभाते मध्याह्ने तरुणः स्थविरोऽस्तगः । दिने दिने दिनेशोऽपि क्रियते काललीलया ॥ ६९ ॥

शुष्यन्त्यम्बुधयश्तरङ्गगहनैरालिङ्गिताशाङ्गना गच्छन्त्युद्गततुङ्गशृङ्गमुकुटोदंग्रा गिरीन्द्राः क्षयम् । भ्रश्यत्येव वसुंधरापि सहिता दिग्दन्तिभिर्यंद्वशात् सर्वाशी सततं प्रधावति महाकालः स कोऽप्याकुलः ॥ ७०

इत्युक्तवा नृपमामन्त्र्य दिवं जग्मतुरिश्वनौ । नृपद्य तद्वचित्र्यन्ताशान्तरूपमदोऽभवत् ॥ ७१ ॥

तस्मान् न कार्यः सुधिया विचार्यं साश्चर्यसौन्दर्यविलासदर्पः । संसारमोहप्रसरे घनेऽस्मिन् विद्युल्लताविस्फुरितं हि रूपम् ॥ ७२

प्रातर्बालतरोऽथ कुड्मलतया कान्ताकुचाभः शनै-र्हेलाहासविकाससुन्दररुचिः संपूर्णकोषस्ततः । पश्चान् म्लानवर्पुविलोलशिथिलः पद्मः प्रकीर्णोऽनिलै-स्तस्मिन्नेव दिने स पङ्ककलिलिकन्नस्तटे शुष्यति॥७३॥

वैरूप्यं सहजं जराहृतरुचिर्यातो ययातिः पुरा कान्त्या तर्जितकामकीर्तिरभवद् दुर्दर्शमूर्तिर्नेलः । सौदासस्य मनोहरं वपुरभूत् संत्रासनं देहिनां रूपे कस्य भविष्यति प्रतिदिनम्लायिन्यनित्ये धृतिः ॥ धि४॥

तस्मादस्थिररूपं विचार्य रूपं भवस्वरूपं च । अनुरूपमदनशमनं स्थिरपदसंप्राप्तये सुधियाम् ॥ ७५ ॥

इति श्रीव्यासदासापराख्क्षेमेन्द्रविहिते दर्पदलने रूपविचारश्चतुर्यः ।

पञ्चमः शौर्यविचारः।

अहं शूरः ऋरप्रतिभटघटापाटनपटुस्तरस्वी सेनायां हयगजघटानामधिपतिः ।
इति प्रौढः पुंसां निजभुजबलाकान्तजगतां
भवत्यन्तर्दर्पः परिभवपदं कालगलितः ॥ १ ॥

शौर्यंण दर्पः पुरुषस्य कोऽयं दृष्टिस्तिरश्चामिष शूरभावः। औचित्यहीनं विनयव्यपेतं दयादिरद्रं न वदन्ति शौर्यम् ॥ २ ॥ बालस्य शौर्यं कुसुमोपमस्य मातुः प्रहारे प्रणयस्मितेषु । वृद्धस्य शौर्यं शिथिलाङ्गसंधेः स्वश्लाघया पूर्वकथापथेषु ॥ ३ ॥

वयस्त्रिभागे तरुणस्य शौर्यं यदेव दर्पप्रभवाभिभूतम् । तच् चित्तवृत्तेविविधस्वभावात् पर्यायशो यात्यतिवैपरीत्यम् ॥४॥

चित्तस्य जात्यानिलचञ्चलस्य नानागुणत्वात् क्रियते किमस्य ॥ ५ ह्यो येन भग्नाः पुरतोऽरिसेना भीतः स एवाद्य भवत्यधीरः । वृत्रेण शकः समरे निगीणः फेनेन शकः स जघान वृत्रम् ॥ ६॥

एकं समालिङगित दर्पलोला क्षीबेव वेश्या निह राजलक्ष्मी: ॥ ७

यः कार्तवीर्यस्य च दोःसहस्रं चिच्छेद वीरो युधि जामदग्न्यः । स सायके रामकराधिरूढे ब्राह्मण्यदैन्यप्रणयी बभूव ॥ ८॥

रामोऽिप साहायकलाभलोभाच् चक्रे कपेः संश्रयदैन्यसेवाम् । शूरप्रतापः शिशिरर्तुनेव कालेन लीढस्तनुतामुपैति ॥ ९ ॥

वाली प्रसह्य प्लवगः करेण सोल्लासकैलाससहं दशास्यम् । निक्षिप्य कक्षाञ्चलसंधिबन्धे सप्ताब्धिसंध्याविधिमन्वतिष्ठत् ॥ १० ॥

युद्धोद्धता भूपतयः प्रसिद्धा बद्धा जरासंधनृषेण पूर्वम् । स भीमसेनेन भुजायुधेन द्विधा कृतः संधिविदारणेन ।। ११ ॥ भीमोऽपि कर्णेन विकीर्णधैर्यः प्रमूढशक्तिः क्रुपया विमुक्तः । कर्णोऽर्जुनस्याततकार्मुकस्य क्षणात् क्षणं याचकतां प्रयातः ॥१२॥

त्यक्त्वार्जुनः कृष्णकलत्रवर्गं जगाम गोपालबलाभिभूतः । न ज्ञायते दैवपथानुयाता शौर्यस्य वृत्तिः करिकर्णलोला ।। १३

भीरुः शूरत्वमायाति शूरोऽप्यायाति भीरुताम् । न क्वचिच् चपलस्यास्य शौर्यस्य नियता स्थितिः ॥ १४॥

बाणस्त्र्यक्षेण कंसारिचक्रधारापथातिथिः। आजन्मभिक्तप्रणयी रक्षणाहीं न रिक्षतः॥ १५॥

वेगाप्ते कालयवने मुचुकुन्दमिशियत् । शौरिः शयनपर्यङ्कतलसंकुचिताकृतिः ॥ १६॥

शिशुपालस्य शिरसि च्छिन्ने चकेण चकिणा। दृष्टिः कृता न चापेयु नृपैस्तत्पक्षपातिभिः॥१७॥

भीमनिष्पीयमाणासृग् दृष्टो दुर्योधनानुजः अज्ञस्त्राभिरिव स्त्रीभिद्रोणकर्णकृपादिभिः ॥ १८ ॥

स्फाराजगरसंरुद्धभुजद्वन्द्वो वृकोदरः । जननीकरुणाकन्दनिनादमुखरोऽभवत् ॥ १९ ॥

महतामपि पूर्वेषामेवंरूपा मदक्षिति । सामान्यविक्रमोद्दामश्लाघा केनाभिनन्यते ॥ २०॥

अशक्ते रौद्रतातैक्ष्ण्यं तीव्रतापेषु धीरता । छद्मधीर्वाचि पारुष्यं नीचानां शौर्यमीदृशम् ॥ २१ ॥

निष्कारणनृशंसस्य शौर्यं हिस्रत्वमुच्यते । यः सर्पं इव संनद्धः प्राणवाधाय देहिनाम् ॥ २२ ॥ एतदेव परं शौर्यं यत्परंप्राणरक्षणम् । न हि प्राणहरः शूरः शूरः प्राणप्रदोर्जथनाम् ॥ २३ ।।

न कश्चिद् बुद्धिहीनस्य शौर्येण कियते गुणः। पर्जन्यगर्जितामर्षी इवभ्ने पतित केसरी ॥ २४॥

कि शौर्येण सरागस्य मदक्षीबस्य दन्तिनः । बन्धकीलाभलोभेन यः क्षिपत्यवटे तनुम् ॥ २५ ॥

शौर्यं विकीतकायस्य सेवकस्य किमद्भुतम् । मेषस्येव वधो यस्य सूनाबद्धस्य निश्चितः ॥ २६ ॥

न दर्पविकृतं शौर्यं न मायामिलनं मनः । न द्वेषोष्णं श्रुतं येषां गण्यन्ते तद्गुणा बुधैः ॥२७॥

कुलं कुतनयेनेव लोभेनेव गुणोदय: । ऐश्वर्यं दुर्नयेनेव शौर्यं दर्पेण नश्यति ॥ २८ ॥

प्रभावभवनस्तम्भ इव दम्भोद्भवोऽभवत् । सप्ताब्धिपरिखालेखामेखलायाः प्रभुर्भुवः ॥ २९ ॥

तस्य निःशेषितारातेः सदा युद्धमनोरथः । अप्राप्तप्रतिमल्लस्य ययौ हृदयशल्यताम् ॥ ३० ॥

स सुरासुरयुद्धाप्तदर्पदर्पितमानसः । कः कोऽस्ति शूरः संरम्भादित्यपृच्छत् सदा जनम् ॥ ३१ ॥

दर्पकण्डूलदोर्दण्डं पृच्छन्तं रभसेन तम् । सर्वावमानसंनद्धं जगादाभ्येत्य नारद: ॥ ३२ ॥

नास्ति त्वत्सदृशः शूरस्त्रैलोक्ये सत्यमुच्यते । किं तु जाने रणार्हें। ते नरनारायणावृषी ॥ ३३ ॥ बदर्याश्रमसंसक्तौ तीव्रे तपिस निष्ठितौ । युद्धेच्छौ तौ यदि स्यातां तत् पूर्णस्ते मनोरथः ॥ ३४ ॥

नारदेनेत्यभिहिते स बदर्याश्रमं ययौ । विलोकयन् निजभुजौ प्रत्यासन्नरणोत्सवौ ॥ ३५ ॥

दृष्ट्वा तेजोनिधी तत्र नरनारायणौ नृपः । मनोरथपथाभ्यस्तं ययाचे युद्धमुद्धतः ॥ ३६ ॥

तं युद्धकामुकं तिर्यग् दृशा गम्भीरघीरया । विलोक्योवाच सावज्ञस्मितदिग्धाधरं नरः ॥ ३७ ॥

महीपते निवर्तस्व न वयं युद्धकोविदाः । युक्तस्तैरेव सङग्रामस्तव ये भूम्यनन्तराः ॥ ३८ ॥

इत्युक्तोऽपि यदा राजा न चचाल रणादरात्। तदा तं दृष्तमैषीकनिशितास्त्रैरपूरयत्।। ३९॥

प्रदीप्तज्वलनाकारैः शरैराकीर्णविग्रहः । विनष्टविग्रहरुचिर्नृपस्तत्याज धीरताम् ॥ ४० ॥

अकाण्डखण्डितोच्चण्डदर्पज्वरभरो नृपः। कृपणः प्राणरक्षायै तमेव शरणं ययौ ॥ ४१ ॥

वारितास्त्रस्ततस्तेन भग्नमानमनोरथः । लज्जाविकुण्ठकण्ठः स्वां राजधानीं ययौ नृपः ॥ ४२ ॥

इति मानस्य महतामिप घोराशनिर्मदः । लोहस्य स्वमलेनेव क्षयो दर्पेण तेजसः ॥ ४३ ॥

तस्मात् सदा मानधनेन पुंसा दर्पः प्रयत्नेन निवारणीयः । दर्पोग्रवक्त्रस्य सुहुज्जनोऽपि सर्वात्मना तीव्रनिपातसज्जः ॥ ४४ ॥ अदर्पशौर्यस्पृहणीयसत्त्वा गोविष्ररक्षाक्षपितस्वदेहाः । प्रयान्ति वीराः सुकृतामृतार्द्वैर्यशःशरीरैरजरामरत्वम् ॥ ४५ ॥

> इति श्रीव्यासादासापराख्यक्षेमेन्द्रविहिते वर्षदलने शौर्यविचारः पञ्चमः।

## षष्ठो दानविचारः।

जगत्येको भद्रद्विरद इव दानार्द्रसरिणर्यशस्वी निःस्वानामहमभिमताशाफलतरुः ।
इति त्यागोदग्रं वहति किल दर्पं मनिस यस्तदुद्भूतं सर्वं सुकृतमपहाय व्रजति सः ॥ १ ॥

स्वर्गादिसंभोगफलाभिलाषात् पात्राय पूजां प्रतिपद्यते यः । धर्मार्थपण्यक्रयिकक्योऽसौ कस्तेन दानप्रभवोऽभिमानः ॥ २ ॥

यद् विद्यादिगुणोत्कर्षविशेषपरितोषितैः । दीयते प्रीतिधनयोः स पण्यक्रयविकयः ॥ ३ ॥

लोकप्रसिद्धिसिद्धचै यः प्रयच्छिति गुणस्तवैः । करोति वित्तयशसोः स सदा ऋयविऋयम् ॥ ४ ॥

अवमानहतं यच् च दत्तमश्रद्धया धनम् ऊषरे निष्फलं बीजं क्षिप्तमक्षिप्तमेव तत् ॥ ५ ॥

त्यागिनोऽन्यस्य संघर्षे कीर्त्युत्कर्षजिगीषया । दत्तं कारणभूतस्य तस्यैवान्ते फलप्रदम् ॥ ६ ॥ परातिशमनं वित्तमज्ञातमनुदीरितम् । अफलाकाङक्षया युक्तं प्रयात्यल्पमनल्पताम् ।। ७ ।।

कुरुक्षेत्रादिदेशेषु कालेष्वर्कग्रहादिषु । आत्मोपकारमात्रेण पात्रे दानेन कि मदः ॥ ४ ॥

देशकालिकयापात्राण्यविचार्यंव केवलम् । परेषामार्तिशमनं दयाद्वं दानमुच्यते ॥ ९ ॥

रक्षाये संपदां पुत्रकलत्रसुखसिद्धये । दीयते यत् प्रयत्नेन लोभदानेन तेन किम् ॥ १०॥

वादे खलैः खलीकृत्य वेधद्रुतपरीक्षया । दीयते यच् चिरक्लिष्टं कष्टदानेन तेन किम् ॥ ११ ॥

त्यक्त्वाशागतसत्पात्रं पूर्णायाभ्यर्थ्य दीयते । यत् तदुच्छ्वाससंतप्तं दग्धदानेन तेन किम् ॥ १२ ॥

अन्यदाभाषितं पूर्वं दत्तमन्यत् ततोऽल्पकम् । यत् सदोषमयोग्यं वा कूटदानेन तेन किम् ॥ १३ ॥

चिरसेवानुरोधेन लोभकृच्छ्रादनिच्छया । अप्रसादेन यद् दत्तं बलदानेन तेन किम् ॥ १४ ॥

यत् पुष्पधूपतिलकप्रतिपत्तिप्रदर्शितम् । दत्तमत्यत्पनिःसारं दम्भदानेन तेन किम् ।। १५ ॥

प्रभूतभारसंभारं राजचौरादिविष्लवे । दत्त्वा यद् दुष्टमुद्धुष्टं शल्यदानेन तेन किम् ॥ १६॥

अनास्वाद्यमिविक्रेयमनादेयमनीप्सितम् । दत्तं निरुपकारं यद् वन्ध्यदानेन तेन किम् ॥ १७ ॥ भे. ल. का. १३ ऋणवच् चिरसंशोध्यं वचसा प्रतिपादितम्। यन नित्ययाचनद्वेषं याच्यदानेन तेन किम् ॥ १८॥

एकस्मै पूर्णमन्यस्मै कृशं तुल्यगुणोदये। भेदाद यदपितं रागद्वेषदानेन तेन किम् ॥ १९ ॥

ऋणदैः स्वजनैः पुत्रैर्लब्धक्षामप्रतिग्रहः। नित्यमायास्यते येन कलिदानेन तेन किम् ॥ २० ॥

न परस्यातिशमनं नात्मनः पुण्यकारणम् । दत्ताल्पमूल्येनाप्तं यत् स्वल्पदानेन तेन किम् ।। २१ ।।

दुर्प्रहेषु विरुद्धेषु दशापाकेऽतिदारुणे । दीयते दोषशान्त्यै यद् भयदानेन तेन किम् ॥ २२ ॥

मुमुर्षुस्त्यक्तसर्वाशः शयनस्थो ददाति यत् । मुर्च्छास्थानेन मनसा मोहदानेन तेन किम् ॥ २३ ।।

दत्तं प्रियवियोगोग्रशोकशल्यार्तचेतसा । यत् पश्चात्तापजननं बाष्पदानेन तेन किम ॥ २४ ॥

पुरोहिताय गुरवे शान्तिस्वस्तिविधायिने । दीयते यत् प्रसङ्गेन भृतिदानेन तेन किम ॥ २५ ॥

यत् संत्यक्तफलस्पृहं यदुचितं सर्वस्वभूतं च यन नान्यायेन यद्जितं परधनस्पर्शेन शप्तं न यत्। दत्त्वा दु:खशतं न यत् स्ववचसा पश्चान् न यद् गण्यते तद् दानं धनबीजवापनिपुणः शेषः प्रकारः कृषेः ।। २६ ।।

प्राप्तुं स्वर्गवराङ्गनास्तनतटस्पर्शातिरिक्तं सूखं दत्तो मेरुरपि प्रयाति तृणतामात्मोपकारेच्छया। आपन्नार्तिविलोकने करुणया श्रद्धासुधापूरितं सत्त्वोत्साहसमन्वितं तृणमपि त्रैलोक्यदानाधिकम् ॥ २७॥

युधिष्ठिरस्य भूभर्तुः पुरा कनकर्वाषणः । अश्वमेधे विधानेन वर्तमाने महाऋतौ ॥ २८ ॥

सज्जासु राजभोज्यासु विविधास्वन्नपालिषु । अनिशं रत्नपात्रेषु भुञ्जानेषु द्विजन्मसु ॥ २९ ॥

विप्रेषु पूर्यमाणेषु मणिकाञ्चनशासनैः । उच्छिष्टभूमि नकुलः स्वबिलात् समुपाययौ ।। ३० ।।

दीप्तकाञ्चनवर्णेन पार्श्वेनैकेन शोभितः । अपरेणासुवर्णेन वितीर्णजनकौतुकः ।। ३१ ॥

सोऽभ्येत्य तूर्णमुच्छिष्टहेमपात्रच्युतेऽम्भसि । लुलोठ शफरोत्फालपरिवर्तविवर्तनैः ॥ ३२ ॥

सुवर्णपार्श्वं नकुलं दृष्ट्वा सर्वे कुतुहलात् । मज्जन्तमुच्छिष्टजले क्षितिपाय न्यवेदयन् ॥ ३३ ॥

प्राप्तेन भूभुजा दृष्ट्वा दृष्टचा पृष्ट इवेष्टया । सोऽवदद् विस्मयभुवा सुस्पष्टाक्षरया गिरा ॥ ३४ ॥

राजन्नस्यातिदानस्य न पश्याम्युचितं फलम् । अस्मात् प्रभूतसंभारात् सक्तुपात्रं वरं परम् ॥ ३५ ॥

प्रवृत्तेऽस्मिन् महादाने महतस्ते महीपते। वित्ते वृत्ते च चित्ते च शुद्धि को वेत्ति तत्त्वतः॥ ३६॥

संभारोऽयं भुवनभवनव्याप्तिपर्याप्तभोगः सर्वाशासु प्रततजनतापूरणेऽत्यन्ततुच्छः । आपन्नातिप्रशमनविधौ सत्त्वशुद्धिप्रदाने संनद्धानामपि तृणकणः काञ्चनाद्रित्वमेति ॥ ३७ ॥

श्रूयतां यन् मया दृष्टं भूपते स्वयमद्भुतम्। उदेत्युदीरिते यस्मिन् काये रोमाञ्चकञ्चुकः ॥ ३८ ॥

शिलोञ्छवृत्तिना पूर्वं विप्रेण क्षेत्रचारिणा । उपवासकृशेनाप्तं यवस्तोकं कलत्रिणा ॥ ३९ ॥

सक्तुपात्रे ततः सिद्धे कृतदेविपतृक्तियः। जायापुत्रविभागेन स्वं भागं भोक्तुमुद्ययौ ॥ ४० ॥

स प्राणाहुतितोयार्थी ददर्शातिथिमागतम् । क्षुत्क्षामकुक्षि संक्षिप्तसर्वाङ्गशिथलाकृतिम् ॥ ४१ ॥

तस्मै विहितसत्कारः सप्रसादेन चेतसा । श्रद्धासुधावसिक्तं तत् स ददौ निजभोजनम् ॥ ४२ ॥

निगीर्णेऽतिथिना तस्मिन्नक्षीणक्षुद्विकारिणा । तद्भार्याप्यादरवती तस्मै स्वमशनं ददौ ॥ ४३ ॥

तेनाप्यतृष्तिमालोक्य तत्सूनुः श्रद्धयातिथिम् । स्वभोजनेन विदधे संपूर्णाशननिर्वृतम् ॥ ४४ ॥

गते भुक्त्वातिथौ तस्मिन्नुपवासकृशो द्विजः । सत्त्वोत्साहयुतस्तस्थौ क्लान्तोऽपि निशि निर्व्यथः ॥ ४५ ॥

अथाहं सक्तुगन्धेन निर्गतः क्षुधितो बिलात् । प्राप्तस्तत्पर्णकुटिकामुत्सृष्टोच्छिष्टवर्तिनीम् ॥ ४६ ॥

तत्राचमनतोयेन स्पृष्टमात्रस्य मे नृप । पश्य मे दक्षिणं पार्श्वं जातं हेममयच्छिव ॥ ४७ ॥

ततोऽहं वामपाश्वस्य हेमच्छायाप्तये सदा। निर्निद्रिचन्तया यातः कृशतामेव केवलम् ॥ ४८ ॥ यद्यत् प्राप्नोति पुरुषः कर्मयोगात् समीहितम् । तत्तत् संपूरणायैव याति चिन्ताविधेयताम् ॥ ४९ ॥ अधुना वर्तमानेऽस्मिन्नश्वमेधे तव ऋतौ। हेमपार्श्वाशयायातो विप्रोच्छिष्टां महीमहम् ॥ ५०॥ रत्नकाञ्चनपात्राम्बुसिक्तस्य लठत्रिचरम्। मम कान्तिलवोऽप्यङ्गे न कश्चिदिह दृश्यते ॥ ५१ ॥ सर्वथा सत्त्वशुद्धाय दानायातिलघीयसे । नमो महाफलायैव न भोगाङ्गप्रसङ्गिने ॥ ५२॥ इत्युक्त्वा नकुले याते तत् तथेति युधिष्ठिर:। विचिन्त्य संततोच्छ्वासः क्षणं स्तिमिततां ययौ ॥ ५३ ॥ तस्मात् सुवर्णाम्बररत्नभूमिदानैर्न दर्पः पुरुषेण कार्यः । भवत्युदारं करुणार्द्रसत्त्वं दानं सदा कस्यचिदेव पुण्यै: ॥ ५४ ॥

> इति श्रीव्यासदासापराख्यक्षेमेन्द्रविहिते दर्पदलने दानविचारः षष्ठः ।

> > सप्तमः तपोविचारः

तपः सदा रागघनाभिमानमोहश्रहाणाय सतामभीष्टम् । तेनैव दर्पो यदि कि वृथैव त्यक्तो निकायः क्षपितश्च कायः । १॥ सर्वात्मना शुद्धिया विधेयः संसारदोषप्रशमाय यत्नः । कोपोपतप्तं घनरागदिग्धं करोति तीव्रं न तपः प्रशान्तिम्॥ २॥ चित्तं विरक्तं यदि कि तपोभि-दिचत्तं सरागं यदि कि तपोभिः। चित्तं प्रसन्नं यदि कि तपोभि-दिचत्तंसकोपं यदि कि तपोभिः।। ३॥

कोपेन शापस्फुरिताधराणां कामेन कम्पस्फुरिताधराणाम् । स्खेदाम्भसा तुल्यसमुद्भवेन निस्तेजसां किं तपसा मुनीनाम ॥ ४ ।।

भार्याप्यहल्या किल गौतमस्य कुद्धस्य शापेन शिला बभूव । नीतो वसिष्ठेन रुषाभिशप्तश्चण्डालतां भूमिपतिस्त्रिशङकुः॥ ५॥

भूमग्नमूर्तिर्वररत्नलोभाद् विपाटयन्तीं नयने सुकन्याम् । तत्पाणिसंस्पर्शसुखादरेण सेहे निकारं च्यवनः सरागः ॥ ६ ॥

पाण्डुः प्रियाकण्ठविलम्बिबाहुर्ययौ स्तनन्यस्ततनुर्यदस्तम् । दग्धः परीक्षित्फणिफूत्कृतैर्यत् तपस्वीकोपस्य विजृम्भितं तत् ॥ ७

विसारसंसारतरोर्न येन निःशेषमुन्मूलितमेव मुलम् । शापोपतापप्रभुणा परेषां कि तेन मिथ्यातपसा मुनीनाम् ॥ ८॥

न राजसेवारजसा विलुप्तं न भूमिविद्यादिविवादतप्तम् । न दम्भदीक्षाकुहकाकुलं यत् कल्याणिमस्त्रं विमलं व्रतं तत् ॥ ९ ॥

ससंचयं गुप्तकलत्रपुत्रं पुनर्गृहीतव्यवहारभारम् । दम्भाभिमानोद्भवकष्टभूतं मिथ्याव्रतं जीवितवृत्त्युपाय: ॥ १० ।।

सरागरोगं बहुलप्रमोहं सरोगसंभारमखर्वगर्वम् । प्रद्वेषदोषोष्णममेयमायं संसारचिह्न व्रतमेतदग्र्यम् ॥ ११॥

जटाक्षसूत्राजिनयोगपट्टकन्थादृढग्रन्थिनिपीड्चमानम् । विवेकहीनं विरतप्रकाशं व्रतं बृहद्बन्धनमामनन्ति ॥ १२ ॥ सरागकाषायकषायचित्तं शीलांशुकत्यागदिगम्बरं वा । लौल्योद्भवद्भस्मभरप्रहासं व्रतं न वेषोद्भटतुल्यवृत्तम् ॥ १३ ॥

निःसङ्गयोगं घनभोगसङ्गं विलम्बिकङ्कालकपालमालम् । कोपाकुलं स्पर्शविवर्जनीयं भारव्रतं तत् कथयन्ति पापम् ॥ १४॥

बालस्तपस्वी किमतोऽस्ति हास्यं युवा वनैषी किमतोऽस्त्ययोग्यम्।

वृद्धः सरागः किमतोऽस्ति निन्द्यं

मूर्खः प्रमाता किमतोऽस्ति शोच्यम् ॥ १५ ॥

क्षमा शमः शासनिमिन्द्रियाणां मनः प्रसिक्तं करुणामृतेन । तपोऽर्हमेतत् सजने वने वा कायस्य संशोषणमन्यदाहुः ॥ १६ ॥

हिमाचले श्यामलदेवदाहवने पुरा निर्झरचाहहास्ये । तपस्यतां शोषजुषां मुनीनां कालो ययौ वर्षसहस्रसंख्यः॥ १७॥

ततः कदाचिद् भगवान् भवार्तिहारी विहाराय नभःपथेन । समं भवान्या वृषभाधिरूढः समाययौ शीतमयूखमौलिः ॥ १८॥

तस्योदितानां वदनप्रभाणां दीर्घीकृतानेकशिश्रभाणाम् । विलासहास्येन नभो बभूव विभक्तिसंसक्तिसितोत्तरीयम् ॥ १९॥

देवी विलोक्याथ तपःप्रयत्नतीत्रप्रयासप्रकटास्थिशेषान् । मुनीन् कृपावेशविषण्णचित्ता शशाङ्कलेखाभरणं वभाषे ॥ २०॥

देव त्वदाराधननिश्चलानां संत्यक्तसर्वाग्रहनिग्रहाणाम् । तपःक्रियाशोषितविग्रहाणां

नाद्यापि मुक्तिः किमहो मुनीनाम् । २१॥

कस्मादमी वर्षसहस्रलग्रक्लेशावलग्नास्तनुशोषमग्नाः । भवत्पदं नित्यसुखाय नैव निरामयं तन्मुनयः प्रयान्ति ॥ २२ ॥

पृथुः प्रसादः प्रथमागतेषु निरादरत्वं चिरसंश्रितेषु । स्वाच्छन्द्यलीलाविपुलावलेपादेष स्वभावः सुलभः प्रभूणाम् ॥ २३ ॥

इति प्रियायाः प्रणयोपपन्न-माकण्यं वाक्यं गिरिशोऽब्रबीत् ताम् । कुर्वन् विषश्यामलकण्ठकान्ति दन्तश्रभाभिः प्रतिभाविहीनाम् ।। २४॥

देवि त्वयोक्तं दयया मुनीनां
भक्तानुरोधादुचितं ममैतत्।
एषां भवोल्लङ्घनविघ्नभूतौ
शान्ति गतौ किं तु न कामकोपौ॥ २५॥

वनप्रवेशैनियमैरशेषैः क्रियाविशेषैः कृतकायशोषैः । न निर्विकारं पदमाप्नुवन्ति कोपेन कामेन च कृष्यमाणाः॥ २६॥

प्रत्यक्षमेषां मनसो विकारं संदर्शयाम्येष निषक्तमन्तः । तीवव्रतैः शुष्यति काय एव न वासनालीनघनप्रमोहः ॥ २७ ॥

संत्यक्तभोगाः स्पृहया विमुक्ताः

स्नेहेऽप्यरागाः सुजनेऽप्यसङ्गाः।

भजन्त्यविक्लेशंतपःप्रसक्ता

युक्ताः प्रकामं पदमव्ययं तत् ॥ २८ ॥

उक्त्वेति शंभुर्वृषभात् सलीलं गिरेरिवाग्रादवतीयं भूमिम् । क्षणादभूददभुतरूपराशिर्नग्रव्रतः कान्तिसुधावदातः ॥ २९ ॥

तस्यामराधीशकिरीटरत्नशोणप्रभाद्रीविव पादपद्मौ । प्रचक्रतुर्विद्रुमबालवल्लीनवप्ररोहाद्मुतगर्वमुर्व्याम् ॥ ३० ॥ सुस्पष्टजानु प्रचितोरुशोभि नाभिह्रदावर्तविमुक्तमध्यम् । तत् तस्य रूपं प्रविलम्बिबाहोःपीनांसमासीन् मुखपूर्णचन्द्रम् ॥ ३१॥

अनन्यलावण्यसुधाब्धिमध्यस्नातैरिवाङ्गः स्फटिकावदातैः । चक्रे दशाशाः स पृथुप्रकाशा दिगम्बरत्वादिव जातहासाः॥ ३२॥

पाणिस्थितश्याममयूरपिच्छच्छायाच्छटाविच्छुरितोऽस्य कण्ठः । रराज लीनान्तरकालकूटमिषाग्निनेवार्पितधूमलेखः ॥ ३३ ॥

स लोचनाभ्यां पृथुपक्ष्मलाभ्यामारक्तपर्यन्तमनोह**राभ्याम्** । व्यधादिवानङगनवाङगसङगे दिगङगनानामनुरागदी**क्षाम्** ॥ ३४ ॥

दृष्ट्वा त्रिलोकीकलिताभिलाषं वपुः स्मरारेर्जनितस्मरं तत् । पूर्वापकारस्मृतिजातलज्जं चक्षुः क्षणं क्वापि ययौ तृतीयम् ॥ ३५॥

वभौ स कान्तः कुटिलासितेन स्कन्धस्पृशा कुन्तलसंचयेन । अन्वेष्टुमिष्टां म्कुटेन्दुलेखां निशागणेनेव समागतेन ॥ ३६ ॥

लतावधूपल्लवपाणिमुक्तैः स्मितावदातैविबभौ स पुष्पैः । रूपान्तरे निह्नुतजह्नुकन्याफेनावशेषैरिव कीर्णकेशः ॥ ३७ ॥

तेनान्यरूपेण कृता नवैव कान्तिश्चकाशे निजरूपगुप्त्यै । जूटादिवेन्दुर्मृदितः कराभ्यां सर्वोङ्गमभ्यङगपदे नियुक्तः ॥ ३८॥

रूपं विरूपीकृतमन्मथस्य तत् तस्य कान्त्या कमनीयमासीत्। लज्जापहाराद् वनदेवतानां सविस्मयोयेन नवाभिलाषः ॥ ३९॥

विवाससस्तस्य ससङगमङ्गो लज्जावतीनां स्पृहयैव पेतुः । नेत्राणि विद्याधरसुन्दरीणां लीलारविन्दार्धतिरस्कृतानि । ४०॥

नभःस्थितानां त्रिदशाङ्गनानां तद्गात्रसौन्दर्यवशीकृतानाम् । प्रकम्पशिञ्जानविभूषणानां नेत्रोत्सवोऽभूद् गतिविघ्नभूतः॥४१॥ सुसिद्धकन्याञ्जलिपल्लवाग्रविमुक्तनीलोत्पलपुष्पकुञ्जम् । अङ्गगे जगल्लोचनवर्गमस्य सौन्दर्यसंसक्तमिवाबभासे ॥ ४२ ॥

तद्दर्शने कौतुकनिञ्चलानां कर्णावतंसीकृतलोचनानाम् । मृगाङगनानामपि सस्पृहाभून् नितान्तमन्तःकरणप्रवृत्तिः॥ ४३॥

तस्य प्रवेशे वदनाधिवासलोभभ्रमद्भृङगगणाञ्चितानाम् । अभूत् सजृम्भश्वसनाकुलानां मुहुर्लतानां कुसुमेषु कम्पः ॥ ४४॥

शनैः शनैराश्रमसंनिकर्षतं यौवनं मूर्तमिवापतन्तम् । विलोक्य कान्तं मुनिकामिनीनां मनः प्रहर्षोच्छलितं बभूव ॥ ४५॥

तासां तदालोकनर्निनिमेषा दृष्टिः परं कर्णपथप्रविष्टा । उत्सृष्टलज्जाविषुलाभिलाषादसूचयन् मुग्धमृगीविलासम् ॥ ४६॥

तासां तदर्चारभसोत्थितानां स्नस्तांशुकोत्कम्पिघनस्तनीनाम् । नवेन कामेन खलीकृतानां जृम्भाभवोऽभूद् भुजयोविलासः ॥ ४७॥

तासां बभौ रोमलता मुखेन्दुभीता तम श्रीः स्तनरक्षितेव । रागाग्निधूमप्रसराग्र्यलेखा तनीयसी नाभिविनिर्गतेव ॥ ४८॥

तस्याधरे चुम्बनलालसेव कण्ठे हठालिङ्गनसस्पृहेव । हृदि स्तनन्याससमुत्सुकेव पपात दृष्टिः सहसैव तासाम् ॥ ४९ ॥

भृङगस्वनैराहितहुंकृताभिः

पुष्प्यत्प्रसूनैः प्रसृतस्मिताभिः । वाताञ्चितैः पल्लवपाणिभिस्ता निवार्यमाणा इव मञ्जरीभिः ॥ ५० ॥

संतर्ज्यमाना इव होमधूमलेखावली म्रूभ्रमणेन दिग्भिः। तस्यान्तिके शीलदुकूलमुक्तिसज्जा विलज्जाः प्रसभं बभूवुः॥ ५१॥ निःश्वासिनीनां स्मरबाणपुङ्ख पक्षान्तवातैरिव कम्पितानाम् । तासां विलोक्यैव मनोविकारं भ्रूभङ्गभीमा मुनिपर्षदासीत् ॥ ५२ ।।

कोपोत्कटव्याघ्रविदीर्यमाण-क्षमामृगीरक्तचितेव तेषाम् । आसन्नदोषागमवासरान्त-संघ्यानिभाभूत् सहसैव दृष्टिः ॥ ५३ ॥

दष्टाधराः कम्पविघूर्णमानाः
स्वेदार्द्रदेहा विषमं श्वसन्तः ।
ते भेजिरे रागसमुद्गतेष्याः
कोपाकुलाः कामुकवृत्तमेव ॥ ५४ ॥

अन्तर्ज्वलत्कोपकृशानुधूम-संकाशकृष्णाजिनबद्धकक्षः । त्रिदण्डमुद्यम्य जवेन कश्चि-दभ्याद्रवन् नग्नतनुं वृषाङ्कम् ॥ ५५ ॥

वृसीं समुत्क्षिप्य सकम्पबाहु-िश्चक्षेप कश्चित् क्षमया विहीनः । येनासनात् क्ष्माविरहादिवाशु मोहे निरालम्बतनुः पपात ॥ ५६ ॥

कमण्डलुं किञ्चदकाण्डचण्ड-संरम्भपिण्डीकृतकोपतुल्यम् । आदाय मोहेन पिनाकपाणेः पुरः प्रहाराभिमुखो बभूव ॥ ५७ ॥ तेषाममर्षाद् भृशमक्षमाणां सोढुं निकारं क्षणमक्षमाणाम् । प्रापुः प्रयाताः क्षितिमक्षमाला भ्रभङ्गतां तस्य तपोवनस्य ॥ ५८ ॥

तत्संभ्रमादाश्रममञ्जरीणां कम्पाकुलानां कुसुमान्तरोत्थैः । आसीत् प्रमोहप्रतिमोऽन्धकारः शापाक्षराभैभ्रमरैभ्रमद्भिः ॥ ५९ ॥

ते प्रापुरीर्घ्यापदमन्धकारि वक्त्रं शशाङ्कोपममीक्षमाणाः । कण्ठस्थलालोकनकालक्ट-संपूरिताक्षा इव मोहमूर्च्छाम् ॥ ६० ॥

ते तं स्मितप्रस्फुरिताधराग्रमुदग्रलावण्यविशेषतर्षाः । पत्नीविकारोग्रनिकारमूचुः कण्ठान्तरश्चासविकीर्णवर्णाः ॥ ६१ ॥

कोऽयं विजातिर्विगुणः कलावान् नग्नो वृषाङ्कः प्रविशत्यलज्जः । प्रदूषिता येन महर्षिजुष्टा गङ्गगेव शुद्धा ललनावलीयम् ।। ६२ ।।

अनेन संसूचयता निगूढरूपेण दर्पादकुलीनभावम् । नीतापवित्रत्विमयं मुनीनां कापालिकेनेव वनान्तभूमिः ॥ ६३॥

अहो बतास्य प्रतिभा प्रसह्य सतीसमालिङ्गनसस्पृहस्य । केनापि कामात् कुहकक्रमेण कान्तं कृतं रूपमनेन नूनम् ॥ ६४॥

उक्त्वेति तस्मै ससृजुः सकोपास्ते दण्डपाषाणबृसीशतानि । द्वेषावृताक्ष्णामविवेकजन्मा मोहः प्रमादे गुरुतामुपैति ॥ ६५ ॥

दूरे भवत्यथ शनैः शिशिरांशुमौलौ तेषां प्रकोपविपुलानलतापितानाम् । तद्दर्शनानुसरणप्रसृतस्य यत्नः पत्नीजनस्य सुतरां विनिवर्तनेऽभूत् ॥ ६६ ॥

अथ स भगवान् भर्गः स्वर्गापगापृथुनिर्झर-प्रसृतहसितस्तस्माद् देशात् क्रमेण तिरोहितः । प्रशमविमलं व्योम व्याप्य प्रियामवदत् स्मय-स्मितसितमुखीं दृष्टं देवि त्वया मुनिचेष्टितम् ॥ ६७ ॥

भस्मस्मेरशरीरता पृथुजटाबन्धः शिरोमुण्डनं कुण्डीदण्डकमण्डलुप्रणयिता चर्माक्षसूत्रग्रहः । काषायव्यसनं निरम्बररुचिः कङ्कालमालाधृतिः कामकोधवशाद् विशेषरुचिरं सर्वं वृथैव व्रतम् ॥ ६८ ॥

दर्भात् कोपात् परिणतजटासूत्रबन्धाच् च मोहा-दन्तःसीदत्सरसविषयास्वादसंवादसङ्गात् । आशापाशव्यसननिचयाद् वासनालीनदोषान् नैषां मुक्तिर्भवति तपसा कायसंशोषणेन ॥ ६९॥

इत्युक्तं त्रिपुरारिणा गिरिसुता श्रुत्वा यथार्थं वचो निश्चित्य व्रतमप्रशान्तमनसां मिथ्येव कायक्षयम् । संसारोपरमाय मोहरजसः शान्त्यै मुनीनां परं रागद्वेषविमुक्तये च दयया चक्रे हरस्यार्थनाम् । ७० ।

देव्यार्थितोऽथ भगवान् कृपया स्मरारि-स्तेषामनुग्रहमयेन विलोकनेन । चक्रे स्मितस्नपितदिग्वदनो मुनीनां लीनस्य मोहरजसः सहसैव शान्तिम् ॥ ७१ ॥

तपोविशेषैनिशितप्रयत्नैस्तस्मान् न कार्यः पृथुमोहदर्पः । द्वेषेण रागेण महोदयेन तपः क्षयं याति सह स्मयेन ॥ ७२ ॥ प्रशान्तोऽन्तस्तृष्णाविषमपरितापः शमजलै-रशेषः संतोषामृतरविसरपानेन वपुषः । असङ्गः संभोगः कमलदलकीलालतुलया भवारण्ये पुंसां परहितमुदारं खलु तपः ॥ ७३ ॥

इति श्रीव्यासदासापराख्यक्षेमेन्द्रविहिते वपंदलने

तपोविचारः सप्तमः।

समाप्तोऽयं ग्रन्थः ।

## (४) सेव्यसेवकोपदेशः

विभूषणाय महते तृष्णातिमिरहारिणे। नमः संतोषरत्नाय सेवाविषविनाशिने ॥ १ ॥ उत्सज्य निजकार्याणि सद्भिवाष्पाकूलेक्षणम्। सेव्यसेवकसेवानां क्रियतामन्शासनम् ॥ २ ॥ दर्पादेकः परो लोभाद् द्वावन्धौ सेव्यसेवकौ । धनोष्मदैन्यविकृती मुखे कः कस्य पश्यति ॥ ३ ॥ दुर्वारमोहलोभान्धो यदि न स्यादयं जनः। क: कूरकोधविधुरं सहेत धनिनां मुखम् ॥ ४ ॥ यः पथ्वीमपि दर्पान्धो न पश्यति पुरःस्थिताम् । स दैन्यलघुतां यातं कथं सेवकमीक्षते ॥ ५ ॥ अगति वाहयत्येको बिधरं स्तौति चापरः। अहो जगित हास्याय निर्लज्जौ सेव्यसेवकौ ॥ ६ ॥ दूरं हुंकारमात्रेण विसृष्टो मार्गणः सदा। गुणभ्रष्टः क्रियाहीनो नोद्वेगं याति सेवकः ॥ ७ ॥ मन्ये सुकृतिना तेन भागीरथ्यां कृतं तपः। वैराग्यभागी रथ्यां यः सेवासु न विगाहते ॥ ८ ॥

कथितक्लेशवापेन शापेनेव विपाकिना । सेवातापेन पच्यन्ते नह्यदुष्कृतिनो नराः ॥ ९ ॥

अदैन्यपुण्यमनसां यशस्तेषां विराजते । सेवापङ्ककलङ्कानां यैर्न पात्रीकृतं शिरः ।। १० ।।

प्रभुप्रणामे जठरं दैन्यमूलं विलोकयन् । प्रवेष्टुं सेवकः शङ्के विलक्षः क्षितिमीक्षते ।। ११ ।।

सेवाध्वजोऽञ्जलिर्मूध्नि हृदि दैन्यं मुखे स्तुतिः । आशाग्रहगृहीतानां कियतीयं विडम्बना ॥ १२ ॥

अकालागमनकोधविधुरेश्वरचक्षुषा । क्षिप्रं स्मर इवायाति सेवको दग्धभूतिताम् ॥ १३ ॥

पुनः सेवावमानानां तेन दत्तं तिलोदकम् । प्रविश्य वाहिनीं येन खड्गपात्रीकृतं वपुः ॥ १४ ॥

कणवृत्तिपरिक्लिष्टः कष्टं सेवकचातकः । घनाशानिरतो नित्यमुद्ग्रीवः परिशुष्यति ।। १५ ॥

निःसंतोषः परित्यज्य भ्रमरः पुष्पितं वनम् । सेवते दानलोभेन मातङ्गमपि सेवकः ॥ १६ ॥

जडसेवापरिक्लिष्टस्तीव्रदम्भवकव्रतः । कृच्छेण क्षणिकां प्रीतिमासादयति सेवकः ।। १७ ॥

नित्यमुन्नतिकामोऽपि मानभङ्गादधोमुखः । यत् सत्यमुभयभ्रष्टस्त्रिशङ्कुरिव सेवकः ॥ १८ ॥

स्वमांसिवकयासक्तः प्रभुवेतालघट्टितः । निःसत्त्वः प्रलयं याति रात्रिसेवासु सेवकः ॥ १९ ॥ भूमिशायी निराहारः शीतवातातपक्षतः । मुनिव्रतोऽपि नरक-क्लेशमश्नाति सेवकः ॥ २०॥

करोति सेवकः सेवां तावदाशामिवायताम् । यावद् भोगरसज्ञेन यौवनेन वियुज्यते ।। २१ ।।

चक्षुद्वर्षिञ्जलौ पाणिः स्तुतौ जिह्वा नतौ शिरः । अहो नु सेवकैः कायः परोपकरणीकृतः ॥ २२ ॥

हन्त याच्ञावमानेत सेवको लघुतां गतः। सेवापङ्कपदे मग्नो यदन्विष्टो न लभ्यते । २३ ॥

अविश्रान्त्या विरक्तस्य दीर्घोच्छ्वासेन शुष्यतः । जरेव दुःसहा जन्तोः सेवा संकोचकारिणी ॥ २४ ॥

त्रुटचित क्लिश्नतन्त्रीव
मालेव म्लायित क्षणात् ।
सेवा नारचयत्येव (?)
दिनच्छेदेन नश्यित ॥ २५ ॥
क्षे. ल. का. १४

सेवासंक्षपिताङ्गानां राजरथ्यासु शुष्यताम् । तीव्रतृष्णाविषार्तानां शरणं शमवारिदः ॥ २६ ॥

लोभस्य मोहाध्विन वृद्धभावे जाता दुराशाशियतस्य सेवा (?)। अधोमुखी सा सततं सलज्जा जरत्कुमारीव न कस्य शोच्या । २७॥

आशेव शून्येषु विवर्तमाना तृष्णेव संतोषपराङमुखीयम् । दिवानिशं कर्षणदीर्घरज्जुः सेवा सुराणामिष दैन्यभूमिः ॥ २८॥

निसर्गवन्ध्यासु फलाशया ये कुर्वन्ति सेवासु सदा प्रयत्नम् । कृषिप्रवृत्ताः शशशृङ्गकोट्या खनन्ति मूर्खाः खलु खस्थलीं ते ॥ २९ ॥

अन्तः स्थितेऽप्यात्मनि यैः क्रियन्ते सेवाप्रवृत्तैः पुरुषैः प्रणामाः । दुग्धाब्धिकल्लोलिनि कूलकच्छे तृष्णातुरास्ते जलमर्थयन्ते ॥ ३० ॥

भागीरथीतीरवनान्तरेषु
फलावन म्रेषु महाद्भुमेषु ।
क्षुत्तापतृष्णाशमनेषु सत्सु
किं दैन्यसेवाव्यसनावमानै: ॥ ३१॥

नित्यप्रसक्त्या न सृजत्यवज्ञां न लौल्यगर्हागणनां करोति । अत्यन्तयाच्ञासु न याति खेदं भिक्षाभुजांपात्रमतो नुसेव्यम् ॥ ३२ ॥

जयन्ति ते स्वस्ति नमोऽस्तु तेभ्यः प्रभुप्रणामच्युतमानरत्नम् । सेवाप्रयासव्यसनेषु मिथ्या रथ्यारजोभागि शिरो न येषाम् ॥ ३२ ॥

कि राजभिर्दुर्जनजन्मजाल-व्याप्तैरवाप्तैरिप कष्टदृष्टैः । सन्त्येव सेव्या भुवि भूभृतस्ते तटेषु येषां मुनयो निविष्टाः ॥ ३४ ॥

तृष्णातुराणां रजसावृतानां सेवाकुकूलानलतापितानाम् । शान्त्यै हितं चन्द्रकिरीटजूट्-मैत्रीपवित्रं त्रिदशापगाम्भः ॥ ३५ ॥

उत्सृज्य तीव्रं विषयाभिलाषं संतोषपोषं कुशलो भजस्व । इत्यर्थ्यमानः सुखसेवयाय-मात्मैव सर्वं सुधियां ददाति ॥ ३६ ॥

एकस्य जाने सुखभोगभाजः श्लाघ्यस्य सेवाव्यसनं निवृत्तम् । सदैव शिश्नोदरवर्जितत्वाद-याच्ययाच्ञारहितस्य राहोः॥ ३७॥ सेवावते प्राय इवोपविष्टः
सर्वात्मना निश्चितजीवनाशः।
द्वाःस्थैः प्रयत्नेन निवारितोऽपि
न दुर्ग्रहं मुञ्चित नष्टसंज्ञः॥ ३८॥

तमोऽध्वतापेन च चिन्तया च शीतेन दैन्येन च पिण्डिताङ्गः। सुखाशया दुःखसहस्रभागी सेवावतं मुग्यमतिविभित्।। ३९॥

गच्छामि गच्छामि दिनं गतं मे
दिने गतोऽहं न नृपोऽद्य दृष्टः ।
इति ब्रुवाणस्य सदा जनस्य
जीर्णातरां तस्य तनुर्ने तृष्णा ॥ ४० ॥

विच्छेदकारी सहसा कथानामनीष्सितो दीप इव प्रविष्टः ।
संसक्तवस्त्रान्तरमक्षिकेव
न सेवकः कस्य करोति दुःखम् ॥ ४१।

धूमायमानोऽक्षिविपक्षभूत-श्चाटुऋमोत्पादितकर्णशूलः । कुसेवकः पादतलेऽवलग्नः पदे पदे कण्टकतामुपैति ॥ ४२ ॥

एकः खमेव क्षितिमीक्षतेऽन्यः स निर्जनार्थी स च गाढलग्नः। स्वस्वाधिता तस्य भृशं स चार्थी कथं स सेव्यः सच सेवकोऽस्तु ॥ ४३।। छायाग्रहो मूर्त इवानुयायी स्थितिक्चरं वृक्ष्चिकनिक्चलक्च । अकालपाती सुखकेलिलीला-यन्त्रोपलः सेवकदुर्विदग्धः ॥ ४४ ॥

विसृज्यमानोऽप्यनिशं न याति तीव्रोपरोधप्रणयेन मूर्खः । भर्तुः प्रसादे विहितप्रयत्नो जातः परं प्रत्युत कोपहेतुः ।। ४५

शूत्कारिदीर्घश्वसितानुबन्धै-निवेदितोद्वेगगतिप्रयासः । अतिप्रवेशात् खरमार्गणोऽसौ निरस्यमानो विफलत्वमेति ॥ ४६ ॥

श्रीरत्नचन्द्रवरवाजिगजोजितेऽस्मिन्गम्भीरराजकुलनाम्नि महासमुद्रे ।
अश्नाति मूढमितरीश्वरतामवाप्तुमाशावशात् क्षितिपतेर्बहु कालकूटम् ॥ ४७ ॥

विरम विरम नेयं पान्थ नम्राम्नमाला बधिर खदिरपाली निष्फलैषा प्रयाहि । इति बहुविधमुक्तः सेवकोऽन्यापदेशै-स्त्यजित न विपुलाशापाशबद्धः कुसेवाम् ॥ ४८ ॥

प्रम्लाना सरसत्वमेति न पुनर्मालेव लग्नातपा भग्ना काचमयीव संधिघटना योगेनं न हिल्ह्यति । सेवा दीपशिखेव दुर्गतगृहे संधार्यमाणा परं निःस्नेहा क्षयमेति खेदजनितैष्ठच्छ्वासमालानिलैः ॥ ४९॥ कस्त्वं गत्वर सेवकस्त्वरितता कस्मात् प्रभुर्दृश्यते
लाभः कस्तव तत्र वेत्रिविपुलाघातैः शिरस्ताडनम् ।
कि मृद्नासि मुदा विशालचरणैर्मिथ्यैव रथ्यामिमां
बन्धो वन्ध्यनरेन्द्रभव्यभवनभ्रान्त्या विडम्ब्यामहे॥५०॥

सुप्ताकर्षणदाम धाम महतो मोहस्य दैन्यस्य वा सेवाक्लेशमहर्निशं विषहते यो वित्तलेशाशया । प्रस्फूर्जद्वडवाग्निगर्भगहनोद्भूतोर्मिमालाकुलं संक्षुब्धं मकराकरं प्रविशति श्रीरत्नलब्ध्यै न किम्॥५१॥

व्यर्थात्यर्थगतागतव्यतिकरैरश्रान्ततीव्रत्वरो द्वारालोकनतत्परः परिजनैरुत्सार्यमाणः परम् । यत्नेनैव पुरः प्रवेशकलनैः क्लेशावमानाश्रयः सर्वापित्पिशुनः शुनः सदृशतामालप्स्यते सेवकः ॥ ५२ ॥

कूजत्कूरकपाटपीडनरुषा दत्तप्रहारैः परं द्वारावस्थगनाय सुस्थिरभुजैर्द्धाःस्थैर्मृशं भर्तिसतः । कुट्जीभूय जनस्य जानुविवरैः क्षिप्रप्रवेशोत्सुकः पृच्छत्यन्तरनिर्गतानवसरं मौनव्रतान् सेवकः ॥ ५३ ॥

ढ़ारे रुद्धमुपेक्षते कथमपि प्राप्तं पुरो नेक्षते विज्ञप्तौ गजमीलनानि कुरुते गृहणाति वाक्यच्छलम् । निर्यातस्य करोति दोषगणनां स्वल्पापराधे यमः स स्वामी यदि सेव्यते मरुतटे किंनः पिशाचैः कृतम् ॥ ५४

नित्यं राजकुले न पूज्ययजने तद्द्वारपालार्चनं भिन्त भूतिसमुद्भवे न तु भवे ध्यानं धने नात्मिन । दृष्टादृष्टविचिन्तनं नरपतौ न स्वोचिते कर्मणि श्रीहेतोर्बत निष्फलं प्रकुष्ते सर्वं जडः सेवकः ॥ ५५ ॥

सा तीव्रं जडनिम्नपातनरता नो नित्यसक्ता त्वरा रथ्यापङ्ककलङ्कितं न वदनं न द्वारपालैः कलिः। यस्मिस्तच्चिरसेवकैः प्रविततं पुण्यं वनं गम्यतां कूरास्ते न भवन्ति तत्र विकृतकोधोद्धताः पार्थिवाः॥ ५६॥

हंहो कष्टिवनष्ट सेवक सखे खिन्नोऽसि पोषाशया रागश्चेद् विभवे तदेष कुपितः क्लीबः किमासेव्यते । सेव्यः कोऽपि महेश्वरः स भगवान् यस्य प्रसादेक्षणै-रक्षुण्णैः करुणास्पदीकृतमरुन्नाथो मरुत्तः कृतः ॥ ५७ ॥

राज्ञामज्ञतया कृतं यदिनशं देन्यं तदुत्सृज्यतां संतोषाम्भिस मृज्यतामिप रजः पादप्रणामार्जितम् । संतोषः परमः पुराणपुरुषः संविन्मयः सेव्यतां यत्स्मृत्या न भवन्ति ते सुमनसां भूयो भवग्रन्थयः॥५८॥

उत्सृज्य प्राज्यसेवां विजनसुखजुषां भूभुजां व्यजाभाजां छित्त्वाशापाशबन्धान् विमलशमजलैस्तीव्रतृष्णां निवार्ये । स्थित्वा शुद्धे समाधौ किमपरममृतं मृग्यतां ज्योतिरन्त-र्यस्मिन् दृष्टे विनष्टोत्कटतिमिरभरे लभ्यते मोक्षलक्ष्मीः ॥ ५९

वृत्त्या जीवति लोकः सेवावृत्तिर्निजैव केषांचित् । अस्थाने तीव्रतरा निन्द्या तु तर्दाथनां सेवा ।। ६० ॥

विद्वज्जनाराधनतत्परेण संतोषसेवारसनिर्भरेण । क्षेमेन्द्रनाम्ना सुधियां सदैव सुखाय सेवावसरः कृतोऽयम् ॥ ६१॥

इति श्रीव्यासदासापराख्यमहाकविक्षेमेन्द्रकृतः सेन्यसेवकोपवेजः समाप्तः



# ४. उपहासाः



## १. कलाविलासः

प्रथमः सर्गः दम्भाल्यानम्

अस्ति विशालं कमलालिलतपरिष्वङ्गमङ्गलायतनम् । श्रीपतिवक्षःस्थलिमव रत्नोज्ज्वलमुज्ज्वलं नगरम् ॥ १ ॥ मिणभूविम्वितमुक्ताप्रलम्बनिवहेन यत्र शेषाहिः । भवनानि बिर्भात सदा बहुधात्मानं विभज्येव ॥ २ ॥ विघ्नोऽभिसारिकाणां भवनगणस्फाटिकप्रभानिकरः । यत्र विराजति रजनीतिमिरपटप्रकटलुण्ठाकः ॥ ३ ॥ यत्र त्रिनयननयनज्वलनज्वालावलीशलभवृत्तिः । जीवित मानसजन्मा शशिवदनावदनकान्तिपीयूषैः ॥ ४ ॥ रितलुलितलिलतललनाक्लमजललववाहिनो मुहुर्यत्र । ६ ॥ रलथकेशकुसुमपरिमलवासितदेहा वहन्त्यनिलाः ॥ ५ ॥ नविस्तिसलयकवलनकषायकलहंसकलरवो यत्र । कमलवनेषु प्रसर्ति लक्ष्म्या इव नृपुरारावः ॥ ६ ॥ कमलवनेषु प्रसर्ति लक्ष्म्या इव नृपुरारावः ॥ ६ ॥

नृत्यन्मुग्धमयूरा मरकतश्वारागृहावली सततम् । सेन्द्रायुधघननिवहा प्रावृण् मूर्तेव यत्रास्ते ॥ ७ ॥ शशिकिरणप्रावरणस्फाटिकहर्म्येषु हरिणशावाक्ष्यः । यत्र विभान्ति सुधाम्बुधिमुग्धतरङ्गोत्थिता इवाप्सरसः ॥ ८ ॥

तत्राभूदभिभूतप्रभूतमायानिकायशतधूर्तः । सकलकलानिलयानां धुर्यः श्रीमूलदेवास्यः ॥ ९ ॥

नानादिग्देशागतधूर्तैरुपजीव्यमानमतिविभवः । स प्राप विपुलसंपदमात्मगुणैश्चकवर्तीव ॥ १० ॥

भुक्तोत्तरं सहृदयैरास्थानीसंस्थितं कदाचित् तम् । अभ्येत्य सार्थवाहो दत्तमहार्होपहारमणिकनकः ॥ ११ ॥

प्रणतो हिरण्यगुप्तः सहितः पुत्रेण चन्द्रगुप्तेन । प्राप्तासनसत्कारः प्रोवाच मुहूर्तविश्रान्तः ॥ १२ ॥ (युग्मम्)

अतिपरिचयसप्रतिभा तव पुरतो मादृशामियं वाणी । ग्राम्याङ्गनेव नगरे न तथा प्रागल्भ्यमायाति ॥ १३ ॥

पिहितबृहस्पितिधिषणो रुचिरः प्रज्ञामरीचिनिचयस्ते । तीक्ष्णांशोरिव सहजः प्रोषितितिमिराः करोत्याशाः ॥ १४ ॥

आजन्मार्जितबहुविधमणिमौक्तिककनकपूर्णकोषस्य । एको ममेष सूनुः संजातः पश्चिमे वयसि ।। १५ ॥

मोहस्थानं बाल्यं यौवनमपि मदनमानसोन्मादम् । अनिलावलोलनिलनीदलजलचपलाश्च वित्तचयाः ॥ १६ ॥

हारिण्यो हरिणदृशः सततं भोगाब्जमधुकरा धूर्ताः । पतिता परम्परैषा दोषाणां मम सुतस्यास्य ॥ १७ ॥ (युग्मम्)

धूर्तकरकन्दुकानां वारवधूचरणनूपुरमणीनाम् । धनिकगृहोत्पन्नानां मुक्तिर्नास्त्येव मुग्धानाम् ॥ १८ ॥ अज्ञातदेशकालाश्चपलमुखाः पङ्गवोऽपि सप्लुतयः । नवविहगा इव मुग्धा भक्ष्यन्ते धूर्तमार्जारैः ॥ १९ ॥

आश्रितजनतनयोऽयं तव विद्वन् निजसुताधिकः सत्यम् । न यथा प्रयाति नाशं तथास्य बुद्धि प्रयच्छ पराम् ।। २० ।।

इति विनयनम्रशिरसा तेन वचो युक्तमुक्तमवधार्य। तमुवाच मूलदेवः प्रीतिप्रसरैः प्रसारितौष्ठाग्रः ॥ २१ ॥

आस्तामेष सुतस्ते मम भवने निज इव प्रयत्नपरः । ज्ञास्यति मयोपदिष्टं शनकैः सकलं कलाहृदयम् ॥ २२ ॥

इति तस्य शासनेन स्वसुतं निक्षिप्य तद्गृहे मितमान् । नत्वाथ सार्थवाहः प्रययौ निजमन्दिरं मुदितः ॥ २३ ॥

अथ शिथिलकिरणजालो धूसरकान्तिर्निरम्बरस्तरणिः । अभवददृश्यः शनकैर्धूर्तैरिव निर्जितः कितवः ॥ २४ ॥

अस्तमिते दिवसकरे तिमिरभरद्विरदसंसक्ता । सिन्दूरपटलपाटलकान्तिरिवाग्रे बभौ संध्या ॥ २५ ॥

त्यक्तापि प्रतिदिवसं दिवसद्युतिरनुजगाम दिवसकरम् । न तु रक्तापि हि संध्या हृदयं जानाति कः स्त्रीणाम् ॥ २६ ॥

गगनाङ्गणकमलवने संध्यारागे गते शनैः क्वापि । अप्राप्तस्थितिविकलं बभ्राम भ्रमरिवभ्रमं तिमिरम् ॥ २७ ॥

तीक्ष्णांशुविरहमोहैस्तिमिरैरिव मीलिता बभूव मही । तीब्रोऽपि जनस्य सदा यातः खलु वल्लभो भवति ॥ २८ ॥

रजनी रराज सिततरतारकमुक्ताकलापकृतशोभा । शबररमणीव परिचिततिमिरमयूरच्छदाभरणा ॥ २९ ॥ अय पथिकवधूदहनः शनकैरुदभून् निशाकरालोकः ।
कुमुदप्रबोधदूतो व्यसनगुरुश्चकवाकीणाम् ॥ ३०॥

मन्मथसितातपत्रं दिग्वनितास्फटिकदर्पणो विमलः । विरराज रजनिरमणीसिततिलको यामिनीनाथः ॥ ३१ ॥

निजकरमृणालवल्लीवलयविलासी ललास सितकान्तिः । गगनतटिनीतटान्ते रजनिकरो राजहंस इव ।। ३२ ।।

श्यामा शुशुभे शशिना तया मनोभूर्मधूत्सवस्तेन । मदमुदितमानसानां तेनापि मृगीदृशां लीला ॥ ३३ ॥

धूर्ताः समृद्धिसचिवा विच्छायां पद्मिनीं परित्यज्य । फुल्लानि विविशुरलयः सानन्दाः कुमुदवृन्दानि ॥ ३४ ॥

ज्योत्स्नाभस्मस्मेरा सुललितशशिशकलपेशलकपाला । तारास्थिपटलहारा शुशुभे कापालिकीव निशा ॥ ३५ ॥

तस्मिन् प्रौढनिशाकरिकरणंप्रकरप्रकाशिताशेषे । निजमणिभवनोद्याने निर्वितितभावनासमाधानः ॥ ३६ ॥

स्फटिकासनोपविष्टः सह शशिना निर्विभागमित्रेण । कन्दिलमुख्यैः शिष्यैः परिवारितपादपीठान्तः ॥ ३७ ॥

प्रोवाच मूलदेवो वीक्ष्य चिरं सार्थवाहसुतमग्रे । कुर्वन् दशनमयूर्लैर्लज्जालीनामिव ज्योत्स्नाम् ॥ ३८ ॥ (विशेषक्रम्)

शृणु पुत्र वञ्चकानां सकलकलाहृदयसारमतिकुटिलम् । ज्ञाते भवन्ति यस्मिन् क्षणक्चिचपलाः श्रियोऽप्यचलाः ॥ ३९ ॥

एकोऽस्मिन् भवगहने तृणपत्लववलयजालसंछन्नः । कूपः पतन्ति यस्मिन् मुग्धकुरङ्गा निरालम्बे ॥ ४० ॥ सोऽयं निधानकुम्भो दम्भो नाम स्वभावगम्भीरः । कुटिलैः कुहकभुजंगैः संवृतवदनः स्थितो लोके ॥ ४१ ॥

मायारहस्यमन्त्रश्चिन्तामणिरीप्सितार्थानाम् । दम्भः प्रभावकारी धूर्तानां श्रीवशीकरणम् ॥ ४२ ॥

मत्स्यस्येवाप्सु सदा दम्भस्य ज्ञायते गतिः केन । नास्य करौ न च पादौ न शिरो दुर्लक्ष्य एवासौ ॥ ४३ ॥

मन्त्रबलेन भुजङगा मुग्धकुरङ्गाश्च कूटयन्त्रेण । स्थलजालेन विहंगा गृह्यन्ते मानवाश्च दम्भेन ॥ ४४॥

जनहृदयिवप्रलम्भो मायास्तम्भो जगज्जयारम्भः । जयित सदानुपलम्भो मायारम्भोदयो दम्भः ॥ ४५ ॥

सततावर्तभान्ते दुःसहमायासहस्रकुटिलारे । मूलं दम्भो नाभिविपुलतरे चिककाचके ॥ ४६ ॥

नयनिर्मालनमूलः सुचिरं स्नानाईचूलजलसिक्तः । दम्भतरुः शुचिकुसुमः सुखशतशाखाशतैः फलितः ॥ ४७ ॥

व्रतिवयमैर्बकदम्भः संवृतिनयमैश्च कूर्मजो दम्भः । निभृतगतिनयनियमैर्घीरो मार्जारजो दम्भः ॥ ४८ ॥

बकदम्भो दम्भपतिर्दम्भनरेन्द्रश्च कूर्मजो दम्भः। मार्जारदम्भ एष प्राप्तो दम्भेषु चक्रवर्तित्वम् ॥ ४९ ॥

नीचनखरमश्रुकचरचूली जटिल: प्रलम्बकूर्ची वा । बहुमृत्तिकापिशाच: परिमितभाषी प्रयत्नपादत्र: ॥ ५० ॥

स्थूलग्रन्थिपवित्रकपृष्ठार्पितहेमवल्लीकः । कक्षार्पितपटपल्लवरुद्धभुजो भाण्डहस्त इव ॥ ५१ ॥ अङ्गगुलिभङ्गविकल्पनिविधिविवादप्रवृत्तपाण्डित्यः । जपचपलोष्ठः सजने ध्यानपरो नगररध्यासु ।। ५२ ॥

साभिनयाञ्चितचुलकैराचमनैः सुचिरमज्जनैस्तीर्थे । संरुद्धसकललोकः पुनः पुनः कर्णकोणसंस्पर्शी ॥ ५३ ॥

सीत्कृतदन्तनिनादावेदितहेमन्तदुःसहस्नानः । विस्तीर्णतिलकचर्चासूचितसर्वोपचारसुरपूजः ।। ५४ ।।

शिरसा बिर्भात कुसुमं विनिपतितां काकदृष्टिमिव रचयन् । एवंरूप: पुरुषो यो यः स स दाम्भिको ज्ञेयः ॥ ५५ ॥

निर्गुणलोकप्रणतः सगुणे स्तब्धः स्वबन्धुषु द्वेषी । परजनकरुणाबन्धुः कीर्त्यर्थी दाम्भिको धूर्तः ॥ ५६ ॥

कार्योपयोगकाले प्रणतिशराश्चाटुशतकारी । सभ्रूभाइगो मौनी कृतकार्यो दाम्भिकः क्रूरः ॥ ५७ ॥

स्तम्भितविबुधसमृद्धिर्दैत्यो योऽभूत् पुरा जम्भः । दम्भः सोऽयं निवसति भूमितले भूतदेहेषु ॥ ५८ ॥

शुचिदम्भः शमदम्भः स्नातकदम्भः समाधिदम्भश्च । निःस्पृहदम्भस्य तुलां यान्ति तु नैते शतांशेन ॥ ५९ ॥

शौचाचारविवादी मृत्क्षयकारी स्वबान्धवस्पर्शी। शृचिदम्भेन जनोऽयं विश्वामित्रत्वमायाति ॥ ६० ॥

संहृतबहुविधसत्त्वो निःक्षेपद्रविणवारिबहुतृष्णः । सततम्हाहिसादम्भो वडवाग्निः सर्वभक्षोऽयम् ॥ ६१ ॥

मुण्डो जटिलो नग्नश्छत्री दण्डी कषायचीरी वा। भस्मस्मेरशरीरो दिशि दिशि भोगी विजृम्भते दम्भः ॥ ६२ ॥ खत्वाटः स्थूलवपुः शुष्कतनुर्मृनिसमानरूपो वा । शाटकवेष्टितशीर्षश्चैत्योन्नतशिखरवेष्टनो वापि ॥ ६३ ॥

लोभः पितातिवृद्धो जननी माया सहोदरः कूटः। कुटिलाकृतिश्च गृहिणी पुत्रो दम्भस्य हुंकारः॥ ६४॥

भगवान् पुरा स्वयंभूः कृत्वा भुवनानि भूतसर्गं च । विरतव्यापारतया सुचिरं चिन्तान्वितस्तस्थौ ।। ६५ ॥

दृष्ट्वा स मर्त्यलोके दिव्यदृशा मानुषान् निरालम्बान् । आर्जवयोगविशेषादप्राप्तधनादिसंभोगान् ॥ ६६ ॥

मीलितनयनः क्षिप्रं स्थित्वा मायामये समाधाने । असृजन् नृणां विभूत्यै दम्भं संभावनाधारम् ॥ ६७ ॥

विश्राणः कुशपूलीं पुस्तकमाले कमण्डलुं शून्यम् । निजहृदयकुटिलश्रुङ्गं दण्डं कृष्णाजिनं खनित्रं च ॥ ६८॥

स्थूलतरकुशपवित्रकलाञ्छितकर्णः पवित्रपाणिश्च । सुव्यक्तमुण्डमस्तककुशवेष्टितचूलमूलसितकुसुमः ॥ ६९ ॥

काष्ठस्तब्धग्रीवो जपचपलौष्ठः समाधिलीनाक्षः । रुद्राक्षवलयहस्तो मृत्परिपूर्णं वहन् पात्रम् ।। ७० ।।

नयनाञ्चलैः सकोपैर्भुकुटीहुंकारवदनसंज्ञाभिः । बहुविधकदर्थनाभिः कथिताखिलहृदयवाञ्छितो मौनी ॥ ७१॥

रक्षन् परसंस्पर्शं शौचार्थी ब्रह्मलोकेऽपि । दम्भः पुरोऽस्य तस्थावृत्थित एवासनाकाङक्षी ॥ ७२ ॥

आकल्पेन सुमहता सहसास्य वशीकृताः परं तेन । सप्तर्षयोऽपि तस्मै प्रणतास्तस्थुः कृताञ्जलयः ॥ ७३ ॥

क्षे. ल. का. १५

तं दृष्ट्वा परमेष्ठी लीलाकृतसकलसर्गवर्गीऽपि । गौरवविस्मयहर्षैनिःस्पन्दान्दोलितस्तस्थौ ॥ ७४ ॥

तस्यातितीव्रनियमाद् ग्रस्तेऽगस्त्येऽतिविस्मयेनेव । अल्पतपोव्रतलज्जाकुञ्चितपृष्ठे वसिष्ठे च ।। ७५ ॥

अतिसरलनिजमुनिव्रतपरिगतकुत्से च कूणिते कौत्से । डम्बररहितात्मतपोनिरादरे नारदे विहिते ।। ७६ ॥

निजजानुसंधिशिखरे जमदग्नौ मग्नवदने च । त्रस्ते विश्वामित्रे विलितगले गालवे भृगौ मग्ने ॥ ७७ ॥

सुचिरोत्थितमतिकोपादासनकमले निविष्टदृष्टि च । शूलप्रोतिमवाग्रे निःस्पन्दममन्दगर्वगुरुगात्रम् ॥ ७८ ॥

ज्ञात्वा तमासनार्थिनमवदद् देवश्चतुर्मुखः प्रीत्या । विकसन्निजदशनरुचा विहसन्निव वाहनं हंसम् ॥ ७९ ॥

उपविश पुत्र ममाङ्के नियमेन महीयसातिचित्रेण । अर्होऽसि गुणगणोद्गतगौरसंवादिनानेन ।। ८० ।।

इत्युक्तो विश्वसृजा तस्याङ्कमशङ्कया ससंकोचः। अभ्युक्ष्य वारिमुष्टचा कृच्छेणोपाविशद् दम्भः॥ ८१॥

दम्भ उवाचनोच्चैर्वाच्यमवद्यं यदि वाच्यं हस्तपद्मेन ।
आच्छाद्य वक्त्ररन्ध्रं स्पृष्टो न स्यां यथास्यवातांदौः ॥ ८२ ॥
तत् तस्य शौचमतुलं दृष्ट्वा स्मेराननो ब्रह्मा ।
दम्भोऽसीति जगाद प्रायो हस्ताग्रमाकम्प्य ॥ ८३ ॥

उत्तिष्ठ सकलजलनिधिपरिखावलिमेखलां महीमखिलाम् । अवतीर्यं भुद्धक्व भोगान् विबुधैरिप तत्त्वतो न विज्ञातः ॥ ८४ ॥ इत्यादराद् विसृष्टो विधिना संसारसागरगतानाम् । कण्ठे शिलां निबध्नन् मर्त्यानामवततार महीम् ॥ ८५ ॥

अथ मर्त्यलोकमेत्य भ्रान्त्वा दम्भो वनानि नगराणि । विनिवेश्य गौडविषये निजजयकेतुं जगाम दिशः ॥ ८६ ॥

वचने बाह्लीकानां व्रतिनयमे प्राच्यदाक्षिणात्यानाम् । अधिकारे कीराणां दम्भः सर्वत्र गौंडानाम् ॥ ८७ ॥

एते दम्भसहायाः प्रतिग्रहश्राद्धसिद्धचूर्णेन । कुर्वन्ति ये प्रभाते यतस्ततो भस्मना तिलकम् ॥ ८८ ॥

तूर्णं सहस्रभागैर्भुवनतले संविभज्य भूतानि । मूर्तः सततं निवसति दम्भो वदनेऽधिकरणभट्टानाम् ॥ ८९॥

गुरुहृदयमिवशदग्रे बालकहृदयं तपस्विहृदयं च। कुटिलं नियोगिहृदयं दीक्षितहृदयं स्वयं दम्भः॥ ९०॥

तदनु च गणकचिकित्सकसेवकवणिजां सहेमकाराणाम् । नटभटगायनवाचकचकचराणां च हृदयानि ॥ ९१ ॥

अंशैः प्रविक्य हृदयं विविधविकारैः समस्तजन्तूनाम् । दम्भो विवेश पश्चादन्तरिमह पक्षिवृक्षाणाम् ॥ ९२ ॥

मत्स्यार्थी चरित तपः सुचिरं निस्पन्द एकपादेन । तीर्थेषु बकतपस्वी तेन विहंगान् गतो दम्भः ॥ ९३ ॥

विपुलजट।वल्कलिनः शीतातपवातकर्शिताः सततम् । वृक्षा जलार्थिनो यद् दम्भस्य विजृम्भितं तदपि ॥ ९४॥

एवं विचारणीयः सर्वगतः सर्वहृत् सदा दम्भः । ज्ञाते तस्मिन् विविधे विफला मायाविनां माया ॥ ९५ ॥ दम्भविकारः पुरतो वञ्चकचकस्य कल्पवृक्षोऽयम् । वामनदम्भेन पुरा हरिणा त्रैलोक्यमाकान्तम् ॥ ९६ ॥

इति श्रीव्यासदासापराख्यमहाकविश्री**क्षेमेन्द्रविरिचते कलाविलासे** दम्भाख्यानं नाम प्रथमः सर्गः ।

#### द्वितीयः सर्गः लोभवर्णनम्

स्रोभः सदा विचिन्त्यो लुब्धेभ्यः सर्वतो भयं दृष्टम् । कार्याकार्यविचारो लोभाकृष्टस्य नास्त्येव ॥ १ ॥

मायाविनिमयविभ्रमिनह्नववैचित्त्यकूटकपटानाम् । संचयदुर्गपिशाचः सर्वहरो मूलकारणं लोभाः ॥ २ ॥

सत्त्वप्रशमतपोभाः सत्त्वधनैः शास्त्रवेदिभिर्विजितः । लोभोऽवटं प्रविष्टः कुटिलं हृदयं किराटानाम् ॥ ३ ॥

कयविकयक्टतुलालाघवनिक्षेपरक्षणव्याजैः । एते हि दिवस्चौरा मुष्णन्ति मुदा जनं वणिजः ॥ ४ ॥

हृत्वा धनं जनानां दिनमिखलं विविधकूटमायाभिः । वितरित गृहे किराटः कष्टेन वराटकत्रितयम् ॥ ५ ॥

आख्यायिकानुरागी व्रजति सदा पुण्यपुस्तकं श्रोतुम् । दण्ट इव कृष्णसर्पैः पलायते दानधर्मेभ्यः ॥ ६ ॥

द्वादश्यां पितृदिवसे संक्रमणे सोमसूर्ययोर्ग्रहणे । सुचिरं स्नानं कुरुते न ददाति कर्पादकामेकाम् ।। ७ ।।

दत्त्वा दिशि दिशि दृष्टि याचकचिकतोऽवगुण्ठनं कृत्वा । चौर इव कुटिलचारी पलायते विकटरथ्याभि: ॥ ८ ॥ न ददाति प्रतिवचनं विकयकाले शठो वणिङ मौनी । निक्षेपपाणिपुरुषं दृष्ट्वा संभाषणं कुरुते ॥ ९ ॥

उत्तिष्ठति नमति वणिक् पृच्छति कुशलं ददाति च स्थानम् । निक्षेपपाणिपुरुषं दृष्ट्वा धर्म्यां कथां कुरुते ॥ १० ॥

कश्चिद् वदति तमेत्य द्रविणं निक्षिप्य हन्त गन्तास्मि । भ्रातः परं प्रभाते विष्टिदिनं किं करोम्यद्य ॥ ११ ॥

तच् श्रुत्वा विकसितदृग् वदित स मिथ्यैव नाटयन् खेदम् । कार्ये प्रसारिताक्षः पुनः पुनः पार्श्वमवलोक्य ॥ १२ ॥

त्वदधीनं स्थानिमदं किं तु चिरं न्यासपालनं कठिनम् । विषमौ च देशकालौ साधोस्तव तदिप दासोऽहम् ॥ १३॥

भद्रा न दूषितैषा निक्षेपक्षेमकारिणी शस्ता । इत्यनुभूतं बहुशः कार्यज्ञैस्त्वं तु जानासि ॥ १४ ॥

विष्टिदिने किमपि पुरा न्यस्तं केनापि मित्रेण। तूर्णं पुनश्च शनकैनीतं क्षेमेण कुशलेन ॥ १५॥

इत्यादि **मु**ग्धबुद्धेरसमञ्जसवर्णनं रहः कृत्वा । गृह्णाति कनकनिकरं नृत्यंस्तत्तन्मनोरथैः पापः ॥ १६ ॥

तत् संचर्णनजातैः ऋयविऋयलाभराशिभिरनन्तैः । भाण्डप्रतिभाण्डचयैरुपहसति धनाधिनाथं सः ॥ १७ ॥

पूर्णाः कदर्यवणिजां निःसंभोगा निधानधनकुम्भाः । सीदन्ति कुचतटा इव दुःखफला बालविधवानाम् ॥ १८॥

दानोपभोगविरहितहिरण्यरक्षाकृतक्षणाः सततम् । संसारजीर्णमन्दिरविषममहामूषका वणिजः ॥ १९ ॥ अटित समुत्कटवेष्टितविकटपटस्फुटफटाटोपः।

कुटिलः कण्टकनिचितः पुरपतिनामा निधिव्यालः ॥ २० ॥

अथ पुरुषः स दिगन्तं भ्रान्त्वा केनापि दैवयोगेन । नष्टधनो जनरहितः प्राप्तः सुचिरान् निजं देशम् ॥ २१ ॥

पृच्छित कमिप सशङ्कः स किराटः क्व नु गतो महासत्त्वः । तमुपेत्य वदित कश्चित् तस्याद्य सखे विभूतिरन्यैव । २२ ॥

विविधनवांशुकमृगमदचन्दनकर्पूरमरिचपूगफलैः। खटिकाहस्तः स सदा गणयति कोटीर्मुहूर्तेन ॥ २३॥

अस्मिन् मेरुविशाले वरभावने रुचिरभित्तिकृतचित्रे । पुरपतिनाप्यनुयातो वसति सुखं स हि महाजनो यत्र ॥ २४ ॥

श्रुत्वैतदतुलविस्मयलोलितमौलिः स तद्गृहं गत्वा । द्वारे स्थगितस्तिष्ठिति निष्प्रतिभो जीर्णकर्पटः सुचिरम् ॥ २५॥

तं तुङ्गभवनवलभीजालान्तरतो वणिक् परिज्ञाय । नोच्छ्वसिति नष्टचेष्टस्ताडित इव मूर्धिन वज्रेण ॥ २६ ॥

उपसृत्य मन्दमन्दं कथमपि संप्राप्तनिर्जनावसरः । तं याचते स पुरुषो द्रविणं स्वं प्रकटिताभिख्यः ॥ २७ ॥

तं वदित सोऽन्यदृष्टिः सभ्रूभङ्गं विधूतहस्ताग्रः। वञ्चकवचनः पापो वृत्तिक्षीणः कुतोऽयमायातः॥ २८॥

कस्त्वं कस्य कुतो वा दर्शनमिप न स्मरामि किं कथनै: । अहह कदा कुत्र त्वं वद कस्य किमिपतं केन ॥ २९ ॥

पश्यत कष्टमनिष्टः कलिकालः कीदृशोऽयमायातः । मत्तोऽर्थमेष वाञ्छति लोको जानाति वा सर्वम् ॥ ३० ॥ हरगुष्तकुलेऽस्माकं निक्षेपग्रहणमप्यसंभाव्यम् । किं पुनरपह्नवोद्गतघोरमहापातकस्पर्शः ॥ ३१ ॥

तदिप सतताभिशंसी प्रत्याख्येयो जनः कथं महताम्। कथय दिनं तद् दिवसे लिखितं सर्वं स्वयं पश्य ॥ ३२ ॥

वृद्धोऽहं न्यस्तभरः पुत्रे सर्वं ममास्ति लिखितं हि । इति तेन विनष्टधृतिः स विसृष्टस्तत्सुतान्तिकं प्राप्तः ॥ ३३ ॥

तातो जानाति सुतो जानाति पितैव लिखति सकलं यत्। इति तस्य भवति सुचिरं गतागतं कन्दुकस्येव ॥ ३४॥

राजकुलद्वारगते तस्मिन् प्राप्तप्रवासदत्तार्थे । सहते नरपतिकोपं त्यजित किराटो न रूपकस्यांशम् ॥ ३५ ॥

परिपीडितः स राज्ञा विविधेरिप यातनाशस्त्रैः । मम हस्ते निक्षिप्तं किंचिन् नास्तीति वक्त्येव ॥ ३६ ॥

एवं स्वभावलुब्धा भवन्ति धनलवणवारिबहुनृष्णाः । तृणलविमव निजदेहं त्यजन्ति लेशं न वित्तस्य ॥ ३७ ॥

देवं धनाधिनाथं वैश्रवणं सकलसंपदां निलयम् । शुक्रः प्रोवाच पुरा वित्तार्थी बालमित्रमभ्येत्य ॥ ३८॥

पूर्णः सखे तवायं विभवो विजितामरासुरैश्वर्यः । हर्षं विदधाति परं सुहृदां शोकं च शत्रूणाम् ॥ ३९ ॥

त्विय सुहृदि वित्तनाथे निःस्वोऽहं बहुकुटुम्बसंभारः । समदुःखसुखं मित्रं स्वाधीनतयोदितं प्रशंसन्ति ॥ ४० ॥

यशिस विहितादराणामिथिभिरुपजीव्यमानविभवानाम् । अभिजातवंशजानां सुहृदुपभोग्याः श्रियो महताम् ॥ ४१ ॥ उपनतमतिपुण्यचयैः संपूर्णं रिक्षतं च यत्नेन । संपदि विपदि त्राणं भवति निधानं च मित्रं च ॥ ४२ ॥

इत्युक्तः सप्रणयं दैत्याचार्येण निर्जने धनदः । तमुवाच विचिन्त्य चिरं संरुद्धः स्नेहलोभाभ्याम् ॥ ४३ ॥

जानामि बालमित्रं त्वामहमत्यन्तसंभृतस्नेहम् । किं तु न जीवितजीवं द्रविणलवं त्यक्तुमीशोऽस्मि ॥ ४४ ॥

स्नेहार्थी बन्धुजनः कार्यैर्बहुभिर्भवन्ति मित्राणि । दाराः सुताश्च सुलभा धनमेकं दुर्लभं लोके ॥ ४५॥

अतिसाहसमितदुष्करमत्याश्चर्यं च दानमर्थानाम् । योऽपि ददाति शरीरं न ददाति स वित्तलेशमपि ॥ ४६ ॥

इत्याशापरिहारैः प्रत्याख्यातो धनाधिनाथेन । भग्नमुखो लुलितमतिर्लज्जावको ययौ शुक्रः ।। ४७ ।।

स विचिन्त्य गृहे सुचिरं सचिवैः सह मायया महायोगी । हर्तुं द्रविणमशेषं विवेश हृदयं धनेशस्य ॥ ४८ ॥

शुक्राविष्टशरीरो वैश्रवणः सकलमद्भुतत्यागः। तत्कृतसंकेतेभ्यः प्रददौ वित्तं द्विजातिभ्यः ॥ ४९॥

कौबेरं घनमिखलं हत्वा यातेऽथ दानवाचार्ये। सुचिरं घनाधिनाथः शुशोच विज्ञाय तां मायाम् ॥ ५० ॥

हस्तन्यस्तललाटः सह शङ्खमुकुन्दकुन्दपद्माद्यैः । संचिन्त्य शुक्रविकृति स जगादोष्णं विनिःश्वस्य ॥ ५१ ॥

सुहृदा मर्मज्ञेन व्याजान् मायाविनातिलुब्धेन । धूर्तेन विञ्चतोऽहं दैत्याश्रयदुर्जयेन शुक्रेण ॥ ५२ ॥

अधुना द्रव्यविहीनः क्षणेन तृणलाघवं प्राप्तः । कथयामि कस्य दुःखं करोमि कि वा क्व गच्छामि ॥ ५३ ॥

धनरहितं त्यजित जनो जनरिहतं परिभवाः समायान्ति । परिभूतस्य शरीरे व्यसनिवकारो महाभारः ॥ ५४ ॥

दियतेषु शरीरवतां वत धर्मलतालवालेषु । द्रविणेषु जीवितेषु च सर्वं याति प्रयातेषु ॥ ५५ ॥

विद्वान् सुभगो मानी विश्रुतकर्मा कुलोन्नतः शूरः । वित्तेन भवति सर्वो वित्तविहीनस्तु सद्गुणोऽप्यगुणः ॥ ५६ ॥

इति दुःसहधनविरहक्लेशानलशोषिताशयो धनपः। सुचिरं विमृश्य सचिवैर्देवं शर्वं ययौ शरणम्॥ ५७॥

प्राक्प्रतिपन्नसखोऽसौ विश्वशरण्यो महेश्ववरस्तेन । विज्ञप्तो निजवृत्तं दूतं विससर्ज शुकाय ॥ ५८ ॥

दूताहूतं सहसा प्राप्तं शुक्तं धनप्रभाशुक्रम् । अञ्जलिविरचितमुकुटं प्रोवाच पुरःस्थितं पुरजित् । ५९ ॥

मित्रमयं द्रविणपतिर्भवता बत विञ्चतः कृतज्ञेन । मित्रद्रोहे प्रसरति न हि नाम जनः कृतघ्नोऽपि ।। ६० ।।

अगणितयशसा त्यक्तस्थितिना क्रियतेऽथ याकृतज्ञेन । स्निग्धे सुहृदि सरागे मित्रे तव वञ्चना न युक्ता सा ॥ ६१ ॥

एतत् किं श्रुतसदृशं त्वद्वतयोग्यं कुलानुरूपं वा । कृतवानसि यत् सुमते परिभूतगुणोदयं कर्म ॥ ६२ ॥

किमयं सुनयाभ्यासः प्रश्नमो वा गुरुजनोपदेशो वा । मितविभवः सहजो वा वञ्चकतां येन यातोऽसि ॥ ६३ ॥ कस्य न दियतं वित्तं चित्तं हि यते न कस्य वित्तेन । किं तु यशोधनलुब्धा वाञ्छन्ति न दुष्कृतैरथन् ॥ ६४ ॥

मा मा मलिनय विमलं भृगुकुलममलं मलेन लोभेन। लोभजलदो हि शत्रुविशदयशोराजहंसानाम् ॥ ६५ ॥

त्यक्तवा कीर्तिमनन्तामनिलाकुलतृणलवोपमानेर्थान् । गृहणाति यः स मध्ये धृतीनां कीदशो धर्तः ॥ ६६ ॥

उत्सृज्य साधुवृत्तं कुटिलिधया विञ्चतः परो येन । आत्मैव मूढमतिना कृतसुकृतो वञ्चितस्तेन ॥ ६७ ॥

नियता दूषितयशसां बत किसलयकोमला प्रकृत्यैव । अपवादविषतरूत्थैरामोदैर्मूछिता लक्ष्मी: ॥ ६८ ॥

न हि नाम सज्जनानां शुद्धयशःस्फटिकदर्पणो विमलः। परिभवदुःखितजनतानिःश्वासैर्मलिनतामेति ॥ ६९ ॥

असमञ्जसमतिमलिनं मोहाद् व्यक्ति समागतं कर्म । तस्य विशुद्धिः क्रियतां परवित्तसमर्पणेनैव ॥ ७० ॥

अपवादधूलिधूसरममलयशो मृज्यतां स्वहस्तेन । अस्मद्वचनं कियतां परधनमुत्सृज्यतामेतत् ॥ ७१ ॥

इत्युक्तः सानुनयं त्रिभुवनगुरुणापि देवदेवेन । परधननिबद्धतृष्णः प्रोवाच कृताञ्जलिः शुक्रः ॥ ७२ ॥

भगवन् भवतः शासनममरेन्द्रिकरीटकोटिविश्रान्तम् । लङ्गघयति को नु मोहाद् दौर्गत्यं सत्त्वहारि यदि न स्यात्॥७३

यस्य क्षीणस्य गृहे भृत्या दाराः सुताश्च सीदन्ति । कार्याकार्यविचारो द्रविणादानेषु कस्तस्य ॥ ७४ ॥ मित्रमयं धननाथो विपदि त्राणं विचिन्तितः सततम् । वृद्धि यातः सुमहानाशाबन्धश्च मे हृदये ॥ ७५ ॥

अभ्येत्य याचितोऽपि त्यक्त्वा लज्जां मया विगतलज्जः। चिच्छेदैष ममाशां सहसा प्रतिषेधशस्त्रेण ॥ ७६ ॥

तेन प्रहतमशस्त्रं दाहोऽनग्निश्च निर्विषं मरणम्। विहितं शठेन मोहादाशाभङ्गः कृतो येन ॥ ७७ ॥

तस्मान् ममैष शत्रुः सुकृतसमं शत्रुवञ्चनापापम् । रिक्तस्य निरपवादो व्याजेनोपाजितोऽप्यर्थः ॥ ७८ ॥

अणु धनमपि न त्याज्यं मम भवता ज्ञापिते सत्यम् । वित्तं जीवितमस्यं जीवितहानिर्धनत्यागः ॥ ७९ ॥

इति संभाषिणमसकृद् दैत्यगुरुं प्रार्थितं पुनर्वहुशः । कवलीचकार सहसा प्रतिषेधरुषा विरूपाक्षः ॥ ८० ॥

जठरान्तरे पुरारेः प्रलयानलिवपुलभीषणाभोगे । प्रक्वाथ्यमानकायः शुक्रक्चुक्रोश साक्रोशः ॥ ८१ ॥

त्यज धनमिति विषमदृशा पुनः पुनः प्रेरितोऽवदच् छुकः । निधनं ममास्तु भगवन् धनदधनं न त्यजामि किचिदपि ॥ ८२ ॥

अथ धारणाप्रवृद्धज्वलनज्वालासहस्रविकराले । शुक्रञ्चुक्रोश भृशं घोरगभीरे हरोदरे पतितः ॥ ८३ ॥

तमुवाच देवदेवस्त्यज दुर्ग्रहदग्ध परवित्तम् । अस्मिन्नुदरमहोदिधिवडवाग्नौ मा गमः प्रलयम् ॥ ८४ ॥

सोऽवददितशयतापस्फुटितास्थिवसाप्रवाहबहलाग्नौ । परिमह मरणं श्रेयो द्रविणकणं न त्यजामि सोच्छ्वासः।। ८५।। पुनरिप घोरतरोद्गतकालानलधारणानलज्वलित: । शुकश्चके देव्याः स्तोत्रं क्षणलेशशेषायु: ॥ ८६ ॥

स्तोत्रपदाराधितया गौर्या प्रणयप्रसादिते रुद्रे । तद्वचसा लब्धधृतिः शुक्रद्वारेण निर्ययौ शुक्रः ॥ ८७ ॥

एवं स्वभावलुब्धास्तीव्रतरां यातनामिप सहन्ते । न तु संत्यजन्ति वित्तं कौटिल्यमिवाधमः सहजम् ॥ ८८ ॥

तस्माल्लोभसमुत्था कपटकला कुटिलर्वातनी माया। लुब्धहृदयेषु निवसति नालुब्धो वञ्चनां कुरुते॥ ८९॥

इति श्रीव्यासदासापराख्यमहाकविक्षेमेन्द्रविरचिते कलाविलासे स्रोभवर्णनं नाम द्वितीयः सर्ग: ।

## तृतीयः सर्गः कामवर्णनम् ।

कामः कमनीयतया किमपि निकामं करोति संमोहम् । विषमिव विषमं सहसा मधुरतया जीवनं हरति ॥ १ ॥

एते हि कामकलिताः परिमललीनालिवलयहुंकारैः । सूचितदानाः करिणो बध्यन्ते क्षिप्रमबलाभिः ॥ २ ॥

पादाघातशिताङकुशघटनानिगडादिसंरोधम् । विषयमुषितः करीन्द्रः किं न स्मरवञ्चितः सहते ॥ ३ ॥

दीर्घव्यसननिरुद्धो भूभङ्गज्ञो विधेयतां यातः। विषयविवको मनुष्यः केलिशिखण्डीव नर्त्यते स्त्रीभिः॥ ४॥

रक्ताकर्षणसक्ता मायाभिर्मोहितिमिररजनीषु । नार्यः पिशाचिका इव हरन्ति हृदयानि मुग्धानाम् ॥ ५ ॥ रागिमृगवागुराणां हृदयद्विपवन्धशृङ्खलौघानाम् । व्यसननववल्लरीणां स्त्रीणां न हि मुच्यते वशगः ॥ ६॥

संसारचित्रमायां शम्बरमायां विचित्तिमायां च । यो जानाति जितात्मा सोऽपि न जानाति योषितां मायाम् ।। ७

कुसुमसुकुमारदेहा वज्जशिलाकठिनहृदयसद्भावाः । जनयन्ति कस्य नान्तर्विचित्रचरिताः स्त्रियो मोहम् ॥ ८ ॥

अनुरक्तजनविरक्ता नम्रोत्सिक्ता विरक्तरागिण्यः । वञ्चकवचनासक्ता नार्यः सद्भावशङ्किन्यः ॥ ९ ॥

जातः स एव लोके बहुजनदृष्टा विलासकुटिलाङ्गी । धैर्यध्वंसपताका यस्य न पत्नी प्रभुर्गेहे ॥ १० ॥

विजितस्य मदिवकारैः स्त्रीभिर्मूकस्य नष्टसंज्ञस्य । गृहधूलिपटलमिललं वदने निक्षिप्यते भर्तुः ॥ ११ ॥

कृतकापरिस्फुटाक्षरकामकलाभिः स्वभावमुग्धेव । तिलकाय चन्द्रबिम्बं मुग्धपति याचते प्रौढा ॥ १२ ॥

स्वैरिवहारगतागतिखन्नायास्तीर्थदर्शनव्याजैः । भर्ता विलासविजितश्चरणौ मृद्नाति चपलायाः ।। १३ ।।

नयनविकारैरन्यं वचनैरन्यं विचेष्टितैरन्यम् । रमयति सुरतेनान्यं स्त्री बहुरूपा स्वभावेन ।। १४ ।।

निजपतिचपलकुरङगी परतरुभृङगी स्वभावमातङगी। मिथ्याविभ्रमभृङगी कुटिलभुजङगी निजा कस्य ॥ १५ ॥

बहुविधतरुणनिरर्गलसंभोगसुखार्थभोगिनी वेश्या । धन्येति वदन्ति सदा सोच्छ्वासा निर्जने नार्यः ॥ १६ ॥ चपला तिष्ठति हर्म्ये गायति रथ्यावलोकिनी स्वैरम् । धावत्यकारणं वा हसति स्फटिकाइममालेव ॥ १७ ॥

पशुरिव वक्तुं कर्तुं किंचिदयं मम पतिर्न जानाति । उक्त्वेति गृहे स्वजनं पुरुषव्यापारमङ्गना कुरुते ॥ १८ ॥

प्रत्युत्थानं कुरुते व्यवहारगतागतैः स्वयं याति । उच्चैर्वदति च गेहे गृहिंणी जीवन्मृतस्यैव ॥ १९ ॥

ईप्यालुवृद्धभार्या सेवकपत्नी नियोगिभार्या वा । कारुकुशीलवनारी लुब्धवधूः सार्थवाहवनिता वा ॥ २० ॥

गोष्ठीविहरणशीला तरुणजने वत्सला प्रकृत्यैव । परगुणगणने सक्ता निजपतिदोषाभिधायिनी सततम् ॥ २१ ॥

अल्पधना बहुभोगा रूपवती विकृतरूपभार्या वा । मुग्धवधूः सकलकलामानवती नीचसंगमोद्विग्रा ॥ २२ ॥

चूतमधुपानसक्ता दीर्घकथागीतरागिणी कुशला। बहुपुंश्रलीवयस्या शूरजने प्रकृतिपक्षपातैव ॥ २३ ॥

त्यक्तगृहन्यापारा बहुविधवेषा निरर्गलाभ्यासा । प्रत्युत्तरसप्रतिभा सत्यविहीना स्वभावनिर्लज्जा ॥ २४ ॥

कुशलानामयवार्ताप्रश्नपरा प्रीतिपेशलालापा । विजने विविधकीडाडम्बरशौण्डा प्रकाशसावित्री ॥ २५ ॥

ऋतुतीर्थसुरनिकेतनगणकभिषग्वन्धुगेहगमनपरा । भोजनपानवहुव्यययात्रोत्सवकारिणी स्वतन्त्रेव ॥ २६ ॥

भिक्षुकतापसभक्ता स्वजनविरक्ता मनोरमासक्ता । दर्शनदीक्षारक्ता दियतविरक्ता समाधिसंयुक्ता ॥ २७ ॥ गोष्ठीरञ्जनमित्रा विज्ञेया नष्टचारित्रा ॥ २८ ॥

सततानुरक्तदोषा मोहितजनता बहुग्रहाश्चपलाः । संघ्याः स्त्रियः पिशाच्यो रक्तच्छायाहराः क्रूराः ॥ २९ ॥

कस्य न वाहनयोग्या मुग्धिधयस्तुच्छसाधने लग्ना: । प्रीततया प्रशमरुचक्चपलासु स्त्रीषु येऽदान्ताः ॥ ३० ॥

श्रुङःगारशौर्यकत्थनमसमञ्जसदानवर्णना विविधाः । एतावदेव तासाममन्त्रयन्त्रं वशीकरणम् ॥ ३१ ॥

किलकालतिमिररजनीरजिनचरीणां सहस्रमायानाम् । स्त्रीणां नृशंसचरितैः कस्य न संजायते कम्पः ॥ ३२ ॥

निर्जितधनपतिविभवो बभूव भुवि विश्रुतो वणिङनाथ:। धनदत्तो नाम पुरा रत्नारामाश्रयः पयोधिरिव ॥ ३३ ॥

तस्याभावद् विभूतिर्मूर्तेव मनोभुवः सुललिताङ्गी । तनया नयनविलासैर्विजिताशा वसुमती नाम ॥ ३४॥

प्रददौ स तामपुत्रः पुत्रपदे विनिहितां प्रियां पुत्रीम् । विणजे विभवकुलोदयतुल्याय समुद्रदत्ताय ॥ ३५ ॥

रममाणः स तया सह हरिणाक्ष्या श्वशुरमन्दिरे सुचिरम् । प्रययौ कदाचिदग्रे द्वीपायातस्य सार्थस्य ॥ ३६ ॥

पत्यौ याते तरुणी जनकगृहे हर्म्यशिखरमारूढा । विललास विलासमयी केलिविलोला सखीभिः सा ॥ ३७ ।:

सौधे मन्मथरूपं पृथुनयना पथि ददर्श पुरुषं सा । यं दृष्ट्वैव गतास्याः क्वापि धृतिः कुमतिकुपितेव ॥ ३८ ॥ सा तेन चपलनयना सहसा मुषितेव हारितविचारा । अभावदशक्ता नितरां संवरणे स्मरविकारस्य ॥ ३९ ॥

शीलं पालय चपले मा पातय निम्नगेव कुलक्लम् । इति तामवददिवोच्चैः कम्पाकुलमुखरमेखला सुचिरम् ॥ ४० ॥

सा कृत्वा विदितकथां रहसि सखीमानिनाय तं तरुणम् । चिलतं हि कामिनीनां धर्तुं शक्नोति कश्चित्तम् ॥ ४१ ॥

कामं कामविकासैः सुरतविलासैः सुनर्मपरिहासैः । सहजप्रेमनिवासैर्मुमुदे सा स्वैरिणी तेन ॥ ४२ ॥

अथ कृतनिजधनकृत्यस्त्वरितं दियताविलोकनोत्कण्ठः । अविशत् समुद्रदत्तः श्वशुरावासं महारम्भः ।। ४३ ॥

विपुलमहोत्सवलीलाव्यग्रजनैर्भोगसंपदां निचयैः । अतिवाह्य दिनं दयितासहितः शय्यागृहं स ययौ ॥ ४४ ॥

विरचितवरतरशयने वद्धविताने मनोरमस्थाने । जृम्भितसौरभधूपे सुरगृहरूपे प्रदीप्तमणिदीपे ॥ ४५ ॥

तत्र स मधुमदविलुलितलोचनकमलां प्रियां समालिङग्च । मदगज इव नवनलिनीं भेजे रतिलालसः शय्याम् ॥ ४६ ॥

सापि हृदयान्तरस्थितपरपुरुषध्यानबद्धलक्षेव । तस्थौ निमीलिताक्षी ध्यानपरा योगिनीव चिरम् ॥ ४७ ॥

आलिङ्गनपरिचुम्बननीविविमोक्षेषु बहुतरोच्छ्वासा । पत्यौ संकुचिताङ्गी सस्मार तमेव शीलहरम् ॥ ४८ ॥

प्रणयकुपितेति मत्वा मुग्धपितस्तां समुद्रदत्तोऽपि । प्रणिपत्य चाटुकारैः किमपि ययाचे प्रसादाय ॥ ४९ ॥

परपुरुषरागिणीनां विमुखीनां प्रणयकामवामानाम् । पुरुषपश्चवो विमूढा रज्यन्ते योषितामधिकम् ॥ ५० ॥

कि कियते कामोऽयं परगतकामः स्वतन्त्रकामश्च । घनशतरक्तायामपि सन्ध्यायां भास्करो रागी ॥ ५१ ॥

गूढोपवननिकुञ्जे न्यस्तं सा वल्लभं ससंकेतम् । संचिन्त्य चिरं स्वपति विषमिव संमूर्छिता मेने ॥ ५२ ॥

निद्रामुद्रितनयने प्रणयश्चान्ते समुद्रदत्ते सा । उत्थाय रचितवेषा शनकैर्गमनोन्मुखी तस्थौ ॥ ५३ ॥

चौरः क्षणे च तस्मिन् मधुमत्तजनं प्रविश्य तद्भवनम् । गमनोत्सुकामपश्यन् मुखराभरणामलक्ष्यस्ताम् ॥ ५४॥

अत्रान्तरे शशाङ्कः शनकैः सुरराजवल्लभां ककुभम् । चकित इवाशु चकम्पे मीलिततारां समालिङग्य ॥ ५५ ॥

संकोचितकमलायाः कुमुदविजृम्भाविराजमानायाः । प्रससार तुहिनकिरणो यामिन्याः कपटहास इव ॥ ५६ ॥

रिवपरितापश्रान्तां वीक्ष्य दिवं प्रसरिदन्दुसानन्दाम् । जहसुरिव कुमुदवृन्दैरिलकुलहुंकारिनर्भरा वाप्यः ॥ ५७ ॥

जग्राह रजिनरमणी शशिकरहृतितिमिरकञ्चुकावरणा । लज्जान्वितेव पुरतः कुमुदामोदाकुलालिपटलपटम् ॥ ५८ ॥

सुप्तजनेऽथ निशार्धे चन्द्रालोके च विपुलतां याते । तमसीव निर्विशङ्का सा शनकैरुपवनं प्रययौ ॥ ५९ ॥

अथ सा विवेश विवशा विषमशरप्लोषिता निजोपवनम् । छन्नं भूषणलोभादनुयाता विस्मितेन चौरेण ॥ ६० ॥ तत्र ददर्श विभ्षितमुज्ज्वलललितांशुकं लसत्कुसुमम्। शङ्काजनकं विपिने पक्षिभिरुपलक्षितं दियतम् ॥ ६१ ॥

हृदयदयितावियोगज्वलनज्वालावलीतप्तम् । दिङमखविलसितरुचिना चन्द्रेण करानलैर्दग्धम् ॥ ६२ ॥

चिरसंकेतस्थित्या मुक्ताशं प्रियतमापुनर्मिलने । वक्षालिम्बतवल्लीवलयालम्बेन विगलितप्राणम् । ६३ ॥

तं दृष्ट्वैव विलीना विलपन्ती व्यसनशोकसंत्रासै:। निपपात वल्लरीव क्वणदसिवलयाकुला तन्वी ॥ ६४ ॥

संमोहमीलिताक्षी स्थित्वा सुचिरं महीं समालिङ्ग्य। शनकैरवाष्तजीवा विललाप लघुस्वरै: स्वैरम् ॥ ६५ ॥

हा हा नयनानन्द क्व नु ते विशदेन्दुसुन्दरं वदनम् । द्रक्ष्यामि मन्दपुण्या किमिदं क्वाहं क्व मे कान्तः ॥ ६६ ॥

इति तरुणकरुणमबला विलप्य पाशं विमुच्य यत्नेन । अङ्के घृत्वास्य मुखं चुचुम्ब जीवं क्षिपन्तीव ॥ ६७ ॥

सा तस्य वदनकमलं निजवदने मोहिता कृत्वा। ताम्बूलगर्भमकरोत् प्रकटितसाकाररागेव ॥ ६८॥

अथ तस्याः कुसुमोत्करमृगमदधूपादिसौरभाहूत:। आविश्य शवशरीरं नासां चिच्छेद वेताल: ॥ ६९ ॥

सा प्राप्य चापलोचितमनयफलं छिन्ननासिका गत्वा । भवनं प्रविश्य भर्तुस्तारं हा हेति चुक्रोश ॥ ७० ॥

प्रतिबुद्धे सकलजने नादत्रस्ते समुद्रदत्ते च। सा नासिका ममेयं भर्त्रा छिन्नेति चक्रन्द ।। ७१ ॥ श्वशुरादिबन्धुवर्गैः पृष्टः कुपितैः समुद्रदत्तोऽपि । विक्रीतः परदेशे मूक इवोचे न किचिदपि ॥ ७२ ॥

अथ चास्य सुप्रभाते बन्धुभिरावेदिते नृपसभायाम् । तत्राभून् नृपकोपो बहुधनदण्डः समुद्रदत्तस्य ॥ ७३ ॥

चौरोऽपि निखिलवृत्तं प्रत्यक्षमवेक्ष्य विस्मयाविष्टः। आवेद्य भूपपुरतः प्राप्य च वलयादिसत्कारम्॥ ७४॥

उद्याने शववदने तस्यास्तां नासिकां च संदर्श्य । निष्कारणसुहदुचितां शुद्धि विदधे समुद्रदत्तस्य ॥ ७५ ॥

इत्येताः कुटिलतराः कूराचारा गतत्रपाश्चपलाः । यो नाम वेत्ति रामाः स स्त्रीभिर्नेव वञ्च्यते मतिमान् ॥ ७६ ॥

> इति महाकविश्रीक्षेमेन्द्रविरचिते कलाविलासे कामवर्णनं नाम तृतीयः सर्गः

### चतुर्थः सर्गः वेश्यावृत्तम् ।

तत्रापि वेशयोषाः कुटिलतराः कूटरागहृतलोकाः । कपटचरितेन यासां वैश्रवणः श्रमणतामेति ॥ १ ॥

हारिण्यश्चटुलतरा बहुलतरङ्गाश्च निम्नगामिन्यः। नद्य इव जलधिमध्ये वेश्याहदये कलाश्चतुःषष्टिः॥ २॥

वेशकला नृत्यकला गीतकला वक्रवीक्षणकला च । कामपरिज्ञानकला ग्रहणकला मित्रवञ्चनकला च ॥ ३ ॥

पानकला केलिकला सुरतकलालिङ्गनान्तरकला च । चुम्बनकला परकला निर्लज्जावेगसंभ्रमकला च ॥ ४ ॥ ईर्ष्याकिलिकेलिकला रुदितकला मानसंक्षयकला च । स्वेदभ्रमकम्पकला पुनरेकान्तप्रसाधनकला च ॥ ५ ॥

नेत्रनिमीलनिःसहनिस्पन्दकला मृतोपमकला च । विरहासहरागकला कोपप्रतिषेधनिश्चयकला च ॥ ६ ॥

निजजननीकलहकला स**द्**गृहगमनोत्सवेक्षणकला च । हरणकला जातिकला केलिकला चौरपाथिवकला च ॥ ७ ॥

गौरवर्शेथित्यकला निष्कारणदोषभाषणकला च । शूलकलाभ्यङ्गकला निद्राक्षिरजस्वलाम्बरकला च ॥ ८ ॥

रूक्षकला तीक्ष्णकला गलहस्तगृहार्गलार्पणकला च । संत्यक्तकामुकाहृतिदर्शनयात्रास्तुतिकला च ॥ ९ ॥

तीर्थोपवनसुरालयविहरणहेलाकला गृहकला च । वश्यौषघमन्त्रकला वृक्षकला केशरञ्जनकला च ॥ १० ॥

भिक्षुकतापसबहुविधपुण्यकला द्वीपदर्शनकला च । खिन्ना कलात्रिषष्ट्या पर्यन्ते कुट्टनीकला वेश्या ।। ११ ॥

अज्ञातनामवर्णेष्वात्मापि ययार्प्यते धनांशेन । तस्या अपि सद्भावं मृगयन्ते मोघसंकल्पाः ॥ १२ ॥

निखिलजनवञ्चनाजितमिलनधनं रागदग्धहृदयानाम् । खादति गुणगणभग्नो नग्नो हीनोऽथवा कश्चित् ॥ १३ ॥

नीचस्तुरगारोहो हस्तिपकः खलतरोऽथवा शिल्पी । वञ्चितसकलजनानां तासामपि वल्लभो भवति ॥ १४ ।।

राजा विक्रमसिंहो बलविद्भिर्भूमिपैः पुरा विजितः । मानी ययौ विदर्भांन् गुणयशसा मन्त्रिणा सहितः ॥ १५ ॥ तत्र स वेश्याभवनं प्रविश्य भुवि विश्रुतां विलासवतीम् । भेजे गणिकां बहुधनभोग्यामप्यल्पविभवोऽपि ॥ १६ ॥

तं राजलक्षणोचितभाजानुभुजं विलोक्य पृथुसत्त्वम् । विविधमणिकनककोषं चक्रे सा तद्व्ययाधीनम् ॥ १७ ॥

सहजमनुरागमद्भुतमौचित्यं वीक्ष्य भूपतिस्तस्याः । विस्मयविवशः प्रेम्णा जगाद विजने महामात्यम् ॥ १८ ॥

चित्रमियं बहु वित्तं क्षपयित वेश्यापि मत्कृते तृणवत् । प्रीतिपदवीविसृष्टो वेश्यानां धननिबन्धनो रागः ॥ १९ ॥

मिथ्या धन्नलवलोभादनुरागं दर्शयन्ति बन्धक्यः । तदपि वनं विसृजति या कस्तस्याः प्रेम्णि संदेहः ॥ २०॥

इति वचनं भूमिपतेः श्रुत्वा मन्त्री विहस्य सासूयः। तमुवाच कस्य राजन् वेश्याचरितेऽस्ति विश्वासः ॥ २१ ॥

एताः सत्यविहीना धनलवलीनाः सुखक्षणाधीनाः । - वेश्या विशन्ति हृदयं मुखमधुरा निर्विचाराणाम् ॥ २२ ॥

प्रथमसमागमसुखदा मध्ये व्यसनप्रवासकारिण्यः । पर्यन्ते दुःखफलाः पुंसामाशाश्च वेश्याश्च ॥ २३ ॥

अद्यापि हरिहरादिभिरमरैरपि तत्त्वतो न विज्ञाताः । भ्रमविभ्रमबहुमोहा वेश्याः संसारमायाश्च ॥ २४ ॥

इति सचिववचो नृपतिः श्रुत्वा कृत्वा च संविदं तेन । मिथ्यामृतमात्मानं चक्रे वेश्यापरीक्षाये ॥ २५ ॥

तस्मिन् कुणपशरीरे विन्यस्ते मन्त्रिणा चितावहनौ । सहसैव् विलासवती वहिनभुवं भूषिता प्रययौ ॥ २६॥ तां प्रबलज्वलितोज्ज्वलवहिनज्वालानिपातसावेगाम् । दोभ्यामालिङ्गच् नृपो जीवामीत्यभ्यधान् मुदितः ॥ २७ ॥

तत् तस्याः प्रेम दृढं सत्यं च विचार्यं संभृतस्नेहः । राजा निनिन्द मन्त्रिणमसकृद् वेश्यागुणाभिमुखः ॥ २८ ॥

अथ वेश्याधनसंचयमात्माधीनं महीपतिर्विपुलम् । आदाय गजतुरंगमभटविकटामाददे सेनाम् ॥ २९ ॥

संभृतविपुलवलौर्वेजित्वा वसुधाधिपान् स भूपालः। निजमाससाद मण्डलमिन्दुरिवानन्दकृत् पूर्णः ॥ ३० ॥

सा चान्तःपुरकान्तामूर्ध्नि कृता भूभुजा विलासवती । शुशुभे श्रीरिव चामरपवनाकुलितालका तन्वी ॥ ३१ ॥

साथ कदाचिन् नरपतिमेकान्ते विरचिताञ्जलिः प्रणता । ऊचे नाथ मया त्वं कल्पतरुः सेवितश्चिरं दास्या ॥ ३२ ।।

यदि नाम कुत्रचिदहं याता ते हेनुतां विभो लक्ष्म्याः। तन् मम सफलामाशामईसि कर्तुं प्रसादेन ॥ ३३॥

पुण्यफलप्राप्यानां हृतपररजसां स्वभावविमलानाम् । तीर्थानामिव महतां न हि नाम समागमो विफलः ॥ ३४ ॥

अभवन् मम कोऽपि युवा दियतो धनजीविताधिकः प्रणयी । बद्धः स विदर्भपुरे दैववशाच् चोररूपेण ॥ ३५ ॥

तन्मुक्तये मया त्वं शक्ततरः सेवितो महीनाथः। अधुना कियतामुचितं सत्त्वस्य कुलस्य शौर्यस्य ॥ ३६ ॥

इति वञ्चनामवाप्तो विस्मित इव तद्वचो नृपः श्रुत्वा । सुचिरं विलोक्य वसुधां सस्मारामात्यवचनं सः ॥ ३७ ॥ अथ तां तथैव राजाश्वास्य विदर्भेषु भूभुजं जित्वा । बन्धनमुक्तेनास्याञ्चोरेण समागमं चक्रे ॥ ३८ ॥

इत्येवं बहुहृदया बहुजिह्वा बहुकराश्च बहुमायाः। तत्त्वेन सत्यरहिताः को जानाति स्फुटं वेश्याः॥ ३९ ॥

वर्णनदयितः कश्चिद् धनदयितो दासकर्मदयितोऽन्यः । रक्षादयितश्चान्यो वेश्यानां नर्मदयितोऽन्यः ॥ ४०॥

> इति महाकविश्रीक्षेमेन्द्रविरचिते कलाबिलासे वेश्यावृत्तं नाम चतुर्थः सर्गः।

> > पञ्चमः सर्गः कायस्थचरितम् ।

मोहो नाम जनानां सर्वहरो हरति बुद्धिमेवादौ । गूढतरः स च निवसति कायस्थानां मुखे च लेखे च ॥ १॥ चन्द्रकला इव पूर्णा निष्पन्ना सस्यसंपत्तिः।

चन्द्रकला इव पूणा निष्पन्ना सस्यसपत्तिः। ग्रस्ता क्षणेन दृष्टा निःशेषा दिविरराहुकलयैव ॥ २ ॥

ज्ञाताः संसारकला योगिभिरपयातसंमोहैः । न ज्ञाता दिविरकला केनापि बहुप्रयत्नेन ॥ ३ ॥

कूटकलाशतशिबिरैर्जनधनविवरैः क्षयक्षपातिमिरैः। दिविरैरेव समस्ता ग्रस्ता जनता न कालेन ॥ ४॥

एते हि कालपुरुषाः पृथुदण्डनिपातहतलोकाः । गणनागणनपिशाचाश्चरन्ति भूर्जध्वजा लोके ॥ ५ ॥

कस्तेषां विश्वासं यममहिषविषाणकोटिकुटिलानाम् । व्रजति न यस्य विषक्तः कण्ठे पाशः कृतान्तस्य ॥ ६ ॥ कलमाग्रनिर्गतमषीविन्दुव्याजेन साञ्जनाश्रुकणैः । कायस्थलुण्ठ्यमाना रोदिति खिन्नेव राज्यश्रीः ।। ७ ।।

अङ्कन्यासैविषमैर्मायावनितालकावलीकुटिलै: । को नाम जगनि चरितै: कायस्थैर्मोहितो न जनः ॥ ८ ॥

मायाप्रपञ्चसंचयवञ्चितविश्वैर्विनाशितः सततम् । विषयग्रामग्रासैः कायस्थैरिन्द्रियैर्लोकः ॥ ९ ।।

कुटिला लिपिविन्यासा दृश्यन्ते कालपाशसंकाद्याः । कायस्थभूर्जविखरे मण्डललीना इव व्यालाः ॥ १० ॥

एते हि चित्रगुप्ताश्चित्रधियो गुप्तकारिणो दिविराः। रेखामात्रविनाशात् सहितं कुर्वन्ति ये रहितम् ॥ ११ ॥

लोके कलाः प्रसिद्धाः स्वल्पतराः संचरन्ति दिविराणाम् । गूढकलाः किल तेषां जानाति कलिः कृतान्तो वा ॥ १२ ॥

वक्रलिपिन्यासकला सकलाङ्कानिमीलनकला च । सततप्रवेशसंग्रहलोककला व्ययविवर्धनकला च ॥ १३॥

ग्राह्मपरिच्छेदकला देयधनादानकारणकला च । शेषस्य विवेककला संकलितराशिसर्वभक्षणकला च ॥ १४ ॥

उत्पन्नगोपनकला नष्टिविशीर्णप्रदर्शनकला च । क्रयमाणैर्भरणकला योजनचर्यादिभिः क्षयकला च ।। १५ ॥

निःशेषभूर्जदाहादागमनाशश्च पर्यन्ते । येन विना धनहारी भूर्जग्रहणे निरालोकः ।। १६॥

सकलङ्कस्य क्षयिणो नवनवरूपस्य वृद्धिभाजश्च । दिविरस्य कलाः कुटिलाः षोडश दोषाकरस्यैताः ॥ १७ ॥ कूटस्थाः कायस्थाः सर्वनकारेण सिद्धमन्त्रेण । गुरव इव विदितमाया वृत्तिच्छेदं क्षणेन कुर्वन्ति ॥ १८ ॥

हारितधनपशुवसनश्चौर्यभयाद् वन्धुभिः परित्यक्तः । बभ्राम महीमखिलां तीव्रव्यसनः पुरा कितवः ।। १९ ॥

स कदाचिदाप पुण्यैरुज्जयिनीं तत्र मज्जनं कृत्वा । त्रिचरन् विजने पुरहरमन्दिरमवलोकयामास ॥ २० ॥

शून्यायतने गत्वा वरदं देवं सदा महाकालम् । उपलेपनकुसुमफलैनिव्यापारः सिषेवे सः ॥ २१॥

स्तोत्रजपगीतदीपैर्विपुलध्यानैर्निशासु निर्निद्रः । तस्थौ तत्र च सुचिरं दुःसहदौर्गत्यनाशाय ॥ २२ ॥

तस्य कदाचिद् भक्त्या शुभशतकृतया प्रसादितः सहसा। भवभयहारी भगवान् भूतपितः संबभाषे तम् ॥ २३॥

पुत्र गृहाणेत्युक्ते देवेन कपालमालिना शिखरे । एकं कपालमसकृच् चक्रे संज्ञां पुराराते: ॥ २४ ॥

अर्धोक्ते स्थगिततरः संपीडनसंज्ञया कृपालस्य । तूष्णीं बभूव रुद्रो दारिद्र्यात् कितवपुण्यानाम् ॥ २५ ॥

स्नातुं याते तस्मिन् विजने देवः कपालमवदत् तम् । दन्तांशुपटलपालीं गङ्गामिव दर्शयन्नग्रे ॥ २६ ॥

अस्य कितवस्य साधोर्भक्तस्य चिरस्थितस्य वरदाने । कस्मात् त्वया ममैषा विहिता संपीडनैः संज्ञा ॥ २७ ॥

इति भगवता कपालं पृष्टं प्रोवाच सस्मितं शनकैः। विषमनयनोष्मविगलन्मौलीन्दुसुधारसैर्जीवत् ॥ २८॥ शृणु भगवन् येन मया विज्ञप्तोऽसि स्वभावसरलात्मन् । सुलभोऽपि बोध्यते वा निष्कारणमीश्वरः केन ॥ २९ ॥

एष कितवोऽतिदुःखी दारिद्याद् विरतसकलनिजकृत्यः । प्रासादेऽस्मिन् रचयति लेपनबलिकुसुमधूपार्घम् ॥ ३० ॥

दुःखी भवति तपस्वी धनरहितः सादरो भवति । भृष्टाधिकारविभवः सर्वप्रणतः प्रियंवदो भवति ॥ ३१ ॥

अर्चयति देवविष्रान् नमित गुरून् वेति निर्धनो मित्रम् । कठिनोऽपि लोहपिण्डस्तप्तः कर्मण्यतामेति ॥ ३२ ॥

व्यसनपरितप्तहृदयस्तिष्ठित सर्वः सदाचारे । विभवमदमोहितानां कर्मस्मरणे कथा कैव ॥ ३३ ॥

ऐश्वर्यार्थी भगवन्नाशापाशेन लम्बमानोऽसौ । कुरुते परां सपर्यां प्राप्तार्थो दृश्यते न पुनः ॥ ३४ ॥

स्वार्थाथिनः प्रयत्ताः प्राप्तार्थाः सेवकाः सदा विफलाः। न हि नाम जगति कश्चित् कृतकार्यः सेवको भवति ॥ ३५ ॥

देव प्रासादेऽस्मिन् फलजलकुसुमादिभोगसामग्रीम् । पूर्णे जाते कितवे विजने नान्ये करिष्यन्ति ॥ ३६ ॥

तस्मात् पुण्यायतने कितवं संरक्ष सेवकं सततम् । वरदानमस्य भगवन् निर्वासनमात्मपूजायाः ॥ ३७ ॥

श्रुत्वेतद् वक्रतरं वचनं पृथुविस्मयस्मेरः । तं पप्रच्छ पिनाकी कस्त्वं तत्त्वेन मे कथय ॥ ३८ ॥

इति पृष्टं पुनरूचे सपदि कपालं विचिन्त्य सद्भावम् । मगधानामहमभवं कायस्थकुले स्वकर्मणो विमुखः ॥ ३९ ॥ स्नानजपत्रतिनरतस्तीर्थरतो विदितसकलशास्त्रार्थः । त्यक्तवा भागीरथ्यां शरीरकं त्वत्पदं प्राप्तः ॥ ४० ॥ (युग्मम्)

आकर्ण्यैवं भगवानूचे कायस्थ एव सत्यं त्वम् । चित्रं कौटिल्यकलां न त्यजिस कपालशेषोऽपि ।। ४१ ॥

इत्युक्त्वा स्मितकिरणैः कुर्वन्नाशालताः कुसुमशुभ्राः । स्नात्वागताय तस्मै कितवाय वरं ददौ वरदः ॥ ४२ ॥

कृत्वा तत् कितवहितं पश्यत एवाशु तस्य शशिमौलिः । निष्कासितवांस्तच्छिर उत्तमतममालिकापङक्तेः ॥ ४३ ॥

इत्येवं कुटिलकलां सहजां मिलनां जनक्षये निरताम् । यमदंष्ट्रामिव मुञ्चित कायस्थो नास्थिशेषोऽपि ॥ ४४ ॥

सुस्थः को नाम जनः सतताशुचिभावदूषितकलानाम् । दोषकृतां शकृतामिव कायस्थानामवष्टमभैः ॥ ४५ ॥

असुररचितप्रयत्नाद् विज्ञाता दिविरवञ्चना येन । संरक्षिता मतिमता रत्नवती वसुमती तेन ॥ ४६ ॥

> इति महाकविश्री**क्षेमेन्द्र**विरचिते कलाविलासे कायस्थचरितं नाम पञ्चमः सर्गः।

### षष्ठ: सर्गः मदवर्णनम् ।

एकः सकलजनानां हृदयेषु कृतास्पदो मदः शत्रुः। येनाविष्टशरीरो न श्रृणोति न पश्यति स्तब्धः ॥ १ ॥

विजितात्मनां जनानामभवद् यः कृतयुगे दमो नाम । सोऽयं विपरीततया मदः स्थितः कलियुगे पुंसाम् ॥ २ ॥ मौनं वदननिकूणनमूर्ध्वेक्षणमन्यलक्ष्यता चाक्ष्णोः । गात्रविलेपनवेष्टनमग्र्यं रूपं मदस्यैतत् ॥ ३ ॥

शौर्यमदो रूपमदः शृङ्गारमदः कुलोन्नतिमदश्च । विभवमदम्लजाता मदवृक्षा देहिनामेते । ४

शूलारूढसमानो वातस्तब्धोपमोऽथ भूतसमः। बहुभोगे विभवमदः प्रथमज्वरसंनिपातसमः॥ ५॥

शौर्यमदो भुजदर्शी रूपमदो दर्पणादिदर्शी च । काममदः स्त्रीदर्शी विभवमदश्चैव जात्यन्धः ॥ ६ ॥

अन्तःसुखरसमूर्च्छामीलितनयनः समाहितध्यानः । धनमद एष नराणामात्मारामोपमः कोऽपि ॥ ७ ॥

उन्मादयत्यविषये विविधविकारः समस्तगुणहीनः । मूढमदस्त्वन्योऽयं जयति विचित्रो निरालम्बः ॥ ८ ॥

स्तम्भान् न पश्यति भुवं खेचरदर्शी सदा तपस्विमदः । भक्तिमदोऽद्भृतकारी विस्मृतदेहश्चलः प्रकृत्यैव ॥ ९ ॥

आकोपरक्तनयनः परवाङमात्रासहः प्रलापी च । विषमः श्रुतमदनामा धातुक्षोभो नृणां मूर्तः ॥ १० ॥

सततभ्रुकुटिकरालः परुषाक्रोशी हठाभिघातपरः । अधिकारमदः पुंसां सर्वाशी राक्षसः कूरः ॥ ११ ॥

पूर्वपुरुषप्रतापप्रथितकथाविस्मृतान्यनिजकृत्यः । कुलमद एकः पुंसां सुदीर्घदर्शी महाज्ञानः ॥ १२ ॥

वर्जितसकलस्पर्शः सर्वाशुचिभावनानिरालम्बः । आकाशेऽपि सलेपः शौचमदो नित्यसंकोचः ॥ १३ ॥ सावधयः सर्वमदा निजनिजमूलक्षये विनश्यन्ति । वरमद एकः कुटिलो विजम्भते निरवधिभोंगी ॥ १४ ॥

पानमदस्तु जघन्यः सर्वजुगुप्सास्पदं महामोहः। क्षणिकोऽपि हरति सहसा वर्षसहस्राजितं शीलम् ॥ १५ ॥

विद्यावित विप्रजने गवि हस्तिनि कुक्कुरे श्वपाके च। मद्यमदः समदर्शी स्वपरिवभागं न जानाित ॥ १६॥

विगलितसदसद्भेदः समकाञ्चनलोष्टपाषाणः । प्राप्तो योगिदशामपि नरके क्षीवः स्वयं पतिति ॥ १७ ॥

रोदिति विहसति गायति विलपत्युच्चैरुपैति संमोहम् । भजते विविधविकारान् संसारादर्शमण्डलः क्षीबः ॥ १८॥

परपतिचुम्बनसक्तां पश्यति दियतां न याति संतापम् । क्षीबोऽतिगाढरागं पीत्वा मधु वीतरागः किम् ॥ १९॥

विसृजित वसनं दूरे व्यसनं गृह्ण।ति दुःसहं क्षीबः । अञ्जलिपात्रे पिबति च निजमूत्रविजृम्भितं चन्द्रम् ॥ २० ॥

च्यवनः पुरा महर्षिर्यावनमश्विप्रयोगतो लब्ध्वा । यज्ञे स्वयं कृतज्ञस्तौ चक्रे सोमपानाहीं ॥ २१ ॥

कुद्धस्तमेत्य शकः प्रोवाच मुने न जानासि । भिषजावपद्धवितयोग्यौ सोमाहविश्विनौ यज्ञे ॥ २२ ॥

इति बहुगः सुरपितना प्रतिषिद्धोऽपि स्वतेजसा च्यवनः । न चचाल निश्चितात्मा निजकृत्यादश्विनोः प्रीत्या ॥ २३ ॥

तत्कोपोद्यतवज्रं जम्भारेरायतं भुजस्तम्भम् । अस्तम्भयन् मुनीन्द्रः प्रभावसंभावनापात्रम् ॥ २४ ॥ असृजच् च तद्वधाय प्रलम्बकालोपमं चतुर्दैष्ट्रम् । योजनसहस्रविपुलं कृत्यारूपं महासुरं घोरम् ॥ २५ ॥

तेनाविष्टः सहसा भीतो वज्री तमाययौ शरणम् । सोमोऽस्तु देवभिषजोरिति चोवाच प्रणष्टधृतिः ॥ २६ ॥

मुनिरिप करुणासिन्धुर्भीतं प्रणतं महेन्द्रमाश्वास्य । मदमुत्ससर्ज घोरं द्यूतस्त्रीपानमृगयासु ॥ २७ ॥

सोऽयमसुरः प्रमाथी मुनिना कुद्धेन निर्मितो हृदये । निवसति शरीरभाजां स्तम्भाकारो गुणैर्बद्धः ॥ २८ ॥

मौने श्रीमत्तानां निःस्पन्ददृशि प्रवृद्धविभवानाम् । भूभङ्गमुखविकारे धनिकानां भ्रूयुगे विटादीनाम् ॥ २९ ॥

जिह्वासु दूतिवदुषां रूपवतां दशनवसनकेशेषु । वैद्यानामोष्ठपुटे ग्रीवायां गुणिनियोगिगणकानाम् ॥ ३० ॥

स्कन्धतटे सुभटानां हृदये विणजां करेषु शिल्पवताम् । गलपत्राङ्गगुलिभङ्गे छात्राणां स्तनतटेषु तरुणीनाम् ॥ ३१ ॥

उदरे श्राद्धार्हाणां जङघासु च लेखहारपुरुषाणाम्। गण्डेषु कुञ्जराणां बर्हे शिखिनां गतेषु हंसानाम्।। ३२।।

इत्येवं मदनामा महाग्रह्रो बहुविकारदृढमोह:। अङ्गे काष्ठीभूतो वसति सदा सर्वभूतानाम् ॥ ३३॥

> इति महाकविश्रीक्षेमेन्द्रविरचिते कलाविलासे मदधर्णन नाम धष्ठ: सर्गः ।

## सन्तमः सर्गः गायनवर्णनम् ।

अर्थो नाम जनानां जीवितमिललिकियाकलापस्य । तमपि हरन्त्यतिधूर्ताः इलक्ष्णगला गायना लोके ॥ १॥ निःशेषं कमलाकरकोषं जग्व्वापि कुमुदमास्वाद्य । क्षीणा गायनभृङ्गा मातङ्गप्रणयतां यान्ति ॥ २ ॥ घटपटशकटस्कन्धा बहुडिम्भा मुक्तकेशककलापाः। एते योनिपिशाचा भूपभुजो गायना लोके ॥ ३ ॥ तमसि वराकश्चौरो हाहाकारेण याति संत्रस्तः। गायनचौरः प्रकटं हाहाकृत्वैव हरति सर्वस्वम् ॥ ४ ॥ पापाधधनिनिगमसाधाधामामासमासगाधामा । क्रत्वा स्वरपदपालीं गायनधूर्ताश्चरन्त्येते ॥ ५ ॥ कुटिलावर्तभान्तैर्वेषविकारैक्च मुखविकारैक्च । गायति गायनसंघो मर्देलहस्तिक्चरं मौनी ॥ ६ ॥ आमन्त्रणजयग्रब्दैः प्रतिपदहुंकारघर्घरारावैः । स्वयमुक्तसाधुवादैरन्तरयति गायनो गीतम् ॥ ७ ॥ जलपतिते सक्तुकणे मत्स्यैर्भुक्तेऽस्ति कापि धर्माप्तिः। गायनदत्तासु परं कोटिष्वपि नास्ति फललेशः ॥ ८ ॥ मुग्धधनानां विधिना रुद्धानामन्धकूपकोषेषु । विहितो विवृतमहास्यो गायननामा प्रणालीघः ॥ ९ ॥ नैतत् प्रकटितदशना गायनधूर्ताः सदैव गायन्ति । एते गतानुगतिकान् हसन्ति धूर्ता गृहीतार्थान् ॥ १० ॥

प्रातर्गायनधूर्ता भवन्ति धीराः सहारकेयूराः । मध्याह्ने द्यूतजिता नग्ना भग्ना निराधाराः ॥ ११ ॥

स्तुतिवागुरानिबद्धैर्वचनशरैः कपटकूटरचनाभिः । गीतैर्गायनलुब्धा मुग्धमृगाणां हरन्ति सर्वस्वम् ॥ १२ ॥

नष्टस्वरपदगीतैः क्षणेन लक्षाणि गायनो लब्ध्वा । दास्याः सुतेन दत्तं किमिति वदन् दुःखितो याति ।। १३ ।।

वर्जितसाधुद्विजवरवृद्धायाः सकलशोककलितायाः । शापोऽयमेव लक्ष्म्या गायनभोज्यैव यत् सततम् ॥ १४ ॥

देवः पुरा सुराणामधिनाथो नारदं चिरायातम् । पप्रच्छ लोकवृत्तं महीतले भूमिपालानाम् ॥ १५ ॥

सोऽवददवनिपतीनां जियनां बहुदानधर्मयज्ञानाम् । चरता मया नृलोके पुरपितयोग्याः श्रियो दृष्टाः ॥ १६ ॥

ते तु त्वां स्पर्धन्ते विभवैर्वरुणं धनाधिनायं च । शतमखसंज्ञामसकृद् बहुतरयज्ञा हसन्त्येव ।। १७ ।।

श्रुत्वा तन् मुनिवचनं जातद्वेषः शतऋतुः कोपात् । हर्तुं धनं पिशाचान् विससर्जं भुवं नरेन्द्राणाम् ॥ १८ ॥

ते गीत्नाममन्त्राः सुरपतिदिष्टाः पिशाचसंघाताः । हर्तुं सकलनृपाणां धनमखिलं भूतलं प्रययुः ॥ १९ ॥

मायादासः प्रथमं डम्बरदासश्च वज्रदासश्च । झयदासलुण्ठदासौ खरहरदासः प्रसिद्धदासश्च ॥ २०॥

वाडवदासक्चाष्टौ ते गत्वा मृत्यैलोकमितभयदाः । विवृतास्यघोरकुहरा गायनसृष्टि ससर्जुरतिविकटाम् ॥ २१ ॥ यैरेतैर्ह् तिविभवा दिशि दिशि ह् तसकललोकसर्वस्वाः । यज्ञादिषु भूपतयो जाताः शिथिलोद्यमाः सर्वे ।। २२ ॥ एतेऽ हि कर्णविवरैः प्रविश्य गीतच्छलेन भूपानाम् । सहसा हरन्ति हृदयं कर्णपिशाचा महाघोराः ॥ २३ ॥ तस्मादेषां राष्ट्रे न ददाति विकारिणां प्रवेशं यः । तस्य सकलार्थसंपद्यज्ञवती भूमिराधीना ॥ २४ ॥ नटनर्तकचकचराः कुशीलवाश्चारणा विटाश्चैव । ऐश्वर्यशालिशलभाश्चरन्ति तेभ्यः श्रियं रक्षेत् ॥ २५ ॥ गायनसंघर्यवयादुत्तिष्ठित गीतिनःस्वनः सुमहान् । अस्थाने दत्ताया लक्ष्म्या इव संभ्रमाकन्दः ॥ २६ ॥

इति महाकविश्रीक्षेमेन्द्रविरचिते कलाविलासे गायनवर्णन नाम सप्तमः सर्गः।

अष्टमः सर्गः सुवर्णकारोत्त्पत्तः।

तत्रापि हेमकारा हरणकलायोगिनः पृथुध्यानाः । ये घाम्नि बहुललक्ष्म्याः शून्यत्वं दर्शयन्त्येव ॥ १ ॥

सारं सकलधनानां संपत्सु विभूषणं विपदि रक्षा । एते हरन्ति पापाः सततं तेजः परं हेम ॥ २ ॥

सहसैव दूषयन्ति स्पर्शेन सुवर्णमुपहतच्छायम् । नित्याशुचयः पापाश्चण्डाला हेमकाराश्च ॥ ३ ॥

मसृणकषाश्मिन निकषो मन्दरुचिक्रमगता कला तेषाम् । येषां परुषकषाश्मिन विक्रयकालेऽपि लाभकला॥ ४॥ सोपस्नेहः स्वेद्यः सिक्थकमृद्रोऽपि बालुकाप्रायः । सोष्मा च युक्तिभेदात् तुलोपलानां कलाः पञ्च ॥ ५ ॥

द्विपुटा स्फोटविपाका सुवर्णरसपायिनी सुताम्रकला । सीसमलकाचचूर्णग्रहणपरा षट्कला मूषा ॥ ६ ॥

वक्रमुखी विषमपुटा सुषिरतला न्यस्तपारदा मृद्वी । पक्षकटा ग्रन्थिमती सिक्थकला बहुगुणा पुरोनम्रा ॥ ७ ॥

वातभ्रान्ता तन्वी गुर्वी वा परुषवातधृतचूर्णा । निर्जीवना सजीवा षोडश हेम्नस्तुलासु कलाः ॥ ८ ।।

मन्दः सावेगो वा मध्यच्छिन्नः सशब्दफूत्कारः । पाती शीकरकारी फूत्कारः षट्कलस्तेषाम् । ९ ॥

ज्वालावलयी धूमो विस्फोटी मन्दकः स्फुलिङ्गी च । पूर्वभृतताम्रचूर्णस्तेषामपि षट्कलो वह्निः ॥ १०॥

प्रश्नः कथा विचित्रा कण्डूयनमंशुकान्तराकृष्टिः । दिनवेलार्केनिरीक्षणमतिहासो मक्षिकाक्षेपः ।। ११ ॥

कौतुकदर्शनमसकृत् स्वजनकिः सिललपात्रभङगञ्च । बहिरपि गमनं बहुशो द्वादश चेष्टाकलास्तेषाम् ॥ १२ ॥

घटितस्योपरि पाकः कृत्रिमवर्णप्रकाशनोत्कर्षी । तनुगोमयाग्निमघ्ये लवणक्षारानुलेपेन ॥ १३ ॥

सामान्यलोहपात्राद् भूमिन्यस्तेऽपि कान्तलोहतले । <mark>धावति वदनेन</mark> तुला रिक्तापि मुहुः सुपूर्णेव ॥ १४ ॥

प्रतिबद्धे जतुयोग्ये प्रक्षिप्तिनगूढकनककणम् । तुलितं पूरणकाले सुखेन हर्तुं समायाति ॥ १५ ॥ उज्ज्वलनेऽपि च तेषां पातनमितसुकरमश्मकाले च । सदृशविचित्राभरणे परिवर्तनलाघवप्रसारश्च ॥ १६ ॥

पूर्णादाने घटने नेक्षा मार्षापंणं प्रभायोगः । कालाहरणविनाशः प्रतिपूरणयाचनं बहुक्लेषः ॥ १७ ॥

एकादश युक्तिकलास्तेषामेताः समासेन । एकैव कला महती निशि गमनं सर्वमादाय ॥ १८॥

एता हेमकराणां विचारलभ्याः कलाश्चतुःषष्टिः । अन्या गूढाश्च कलाः सहस्रनेत्रोऽपि नो वेत्ति ॥ १९ ॥

मेरुः स्थितोऽतिदूरे मनुष्यभूमि चिरात् परित्यज्य । भीतोऽवश्यं चौर्याद् घोराणां हेमकाराणाम् ॥ २० ॥

कनकशिलाशतसंधिप्रसृतमहाविवरकोटिसं<mark>घातैः ।</mark> उत्कीर्णनिखिलशिखरः पुरा कृतो मूषकैर्मेरुः ।। २१ ।।

तत्राखिलाखुसेनानिखातनखरावलेखनोत्खातैः । शिथिलितमूलः सहसा बभूव मेरुः पुरा नियतम् ॥ २२ ॥

मूषकनखरोत्खातः सुमेरुरुच्चैस्तरां शुशुभे । उद्धतसुवर्णधूलीपटलैः कपिला वभुः ककुभः॥ २३ ॥

तस्मिञ्जर्जरशिखरे विवरोदरदिलतकनककूटतटे । कल्पान्तागमशङ्काभयमाविरभूदमर्त्यानाम् ॥ २४ ॥

आह च दिव्यदृशा तद् विलोक्य सर्वं सुरानथागस्त्यः । एते ते ब्रह्माघ्ना निशाचरास्त्रिदशसंगरे निहताः ॥ २५ ॥

जाता मूषकरूपा मेरुनिपाते कृतारम्भाः । वध्याः पुनरपि भवतामाश्रमभङगान् मुनीनां च ॥ २६ ॥

7.7

श्रुत्वैतन् मुनिवचनं धूमेन बिलावलीं समापूर्य । शापेन पूर्वदग्धान् जग्धुस्त्रिदशा महामूषान् ॥ २७ ॥

एते त एव मूषाः सुवर्णकाराः क्षितौ पुनर्जाताः । जन्माभ्यासादनिशं काञ्चनचूर्णं निकर्षन्ति ॥ २८ ॥

तस्मान् महीपतीनामसंभवे गरदचोरदस्यूनाम् । एकः सुवर्णकारो निग्राह्यः सर्वथा नित्यम् ॥ २९ ॥

> इति महाकविश्रीक्षेमेन्द्रविरचिते कलाविलासे सुवर्णकारोत्पत्तिर्नामाध्टमः सर्गः

#### नवमः सर्गः नानाधूर्तवर्णनम् ।

वञ्चकमाया महती महीतले जलिधमेखले निखिले । नष्टिधयां मत्स्यानां जालाली धीवरैर्विहिता ॥ १ ॥

सर्वस्वमेव परमं प्राणा येषां कृते प्रयत्नोऽयम् । वैद्या वेद्याः सततं येषां हस्ते स्थितास्तेऽपि ॥ २ ॥

एते हि देहदाहाद् विरहा इव दुःसहा भिषजः । ग्रीष्मदिवसा इवोग्रा बहुतृष्णाः शोषयन्त्येव ॥ ३ ॥

विविधौषधपरिवतैर्योगैजिज्ञासया स्वविद्यायाः । हत्वा नृणां सहस्रं पश्चाद् वैद्यो भवेत् सिद्धः ॥ ४ ॥

विन्यस्य राशिचकं ग्रहचिन्तां नाटयन् मुखविकारै: । अनुवदति चिराद् गणको यत् किंचित् प्राश्निकेनोक्तम् ॥ ५ ॥

गणयति गगने गणकश्चन्द्रेण समागमं विशाखायाः। विविधभुजंगकीडासक्तां गृहिणीं न जानाति ॥ ६ ॥

प्रथमं स्वितित्तमिखलं कनकार्थी भस्मसात् कृत्वा । पश्चात् सधनान् रसिकान् विना**श**यत्येष वर्णिकानिपुणः ॥ ७ ॥

शतवेधी सिद्धों में सहस्रवेधी रसोऽपि निर्यातः। इति वदति धातुवादी नग्नो मिलनः कृशो रूक्षः॥ ८॥

ताम्रघटोपमशीर्षो धूर्तो हि रसायनी जराजीर्णः । केशोत्पादनकथया खल्वाटानेव मुप्णाति ॥ ९ ॥

प्रत्हादनशुचितारकशम्बररमणीजनेऽपि वद्धाशः। विल्वादिभिरतिकामी हुत्वा धूमान्धतामेति ॥ १०॥

खेचर्यः मुखसाध्या यत्नाद् यदि लभ्यते नभःकुसुमम् । उक्ताः प्रयोगविद्भिर्मशकास्थिषु सिद्धयो बहुधा ॥ ११ ॥

कृष्णाश्वशकृद्वर्त्या पश्यति गगने सुरेन्द्रभवनानि । मण्डूकवसालिप्तो भवति पुमान् वल्लभोऽप्सरसाम् ॥ १२ ॥

इत्युक्त्वा पुनराशां दिशि दिशि विलसन्ति धूर्तसंघाताः । यविविधसिद्धिलुब्धाः क्षिप्ताः शतशो नराः श्वभ्रे ॥ १३ ॥

वश्याकर्षणयोगी पथि पथि रक्षां ददाति नारीणाम् । रतिकामतन्त्रमूलं मूलं मन्त्रं न जानाति ॥ १४ ॥

वहवो रथ्यागुरवो लघुदीक्षाः स्वल्पयोगमृत्पाद्य । व्याघा इव वर्धन्ते मुग्धानां द्रविणदारहराः ॥ १५

हस्तस्था धनरेखा विपुलतरास्या पतिश्च चलचित्तः । मृद्नाति कुलवधूनामित्युक्त्वा कमलकोमलं पाणिम् ॥ १६ ॥

वद्धेऽङ्गुप्ठे सलिले पश्यति विविधं जनभ्रमं कन्या। न प्राप्यते च चोरो मोहोऽसाविन्द्रजालस्य ॥ १७ ॥ खादित पिबति च धूर्तः प्रलापकारी नृणां तलाघातैः । चेटावेशं कृत्वा निर्मन्त्रक्षुद्रधूपेन ॥ १८ ॥

कक्षपुटे नागार्जुनलिखिता युक्तिर्विधीयतां धूपे । यो हर्तु मोहादिति धूर्तोऽग्नौ क्षिपित परवित्तम् ॥ १९

यक्षीपुत्राश्चोरा विज्ञेयाः कूटधूपकर्तारः । येषां प्रत्यक्षफलं दारिद्र्यं राजभङ्गश्च ॥ २० ॥

बहुतरधनेन वणिजा पुत्री सा पुत्रवद् गृहीतैव । मदधीनेति कथाभिः कन्यार्थं भुज्यते धूर्तैः ॥ २१ ॥

चिन्त्यः स्वेङ्गितवादी मर्मज्ञो हृदयचौर एवासौ । तिष्ठति परप्रयुवतो मिथ्याबिधरोऽथवा मूकः ॥ २२ ॥

भस्मस्मेरा वेश्या वृद्धाः श्रमणाः सदैवता गणिकाः । एताः कुलनारीणां चरन्ति धनशीलहारिण्यः ॥ २३ ॥

विधवा तरुणी सधना वाञ्छिति दिव्यं भवद्विधं रमणम् । धूर्तो जडिमत्युक्तवा सर्वस्वं तस्य भक्षयति ॥ २४ ॥

प्रत्यहवेतनयुक्ताः कर्मसु ये कारुशित्पिनो धूर्ताः । विलसन्ति कर्मविष्नैविज्ञेयाः कालचौरास्ते ॥ २५ ॥

अक्षव्याजैविविधेर्गणनाहस्तादिलाघवैनिपुणाः । धूर्ताश्चरन्ति गूढं प्रसिद्धकितवा विदेशेषु ।। २६ ॥

भोजनमात्रोत्पत्तिर्बहुव्ययो द्यूतमद्यवेश्याभिः। विज्ञेयो गृहचौरो बन्धुजनो वेश्मदासो वा ॥ २७ ॥

कृतकं शास्त्रमसत्यं साक्षाद् दृष्टश्च केन परलोकः । इति वदति यः स शद्भवयो निरद्भकुशो मत्तमातङ्गः ॥ २८ ॥ बहुलाभलुब्धमनसां हरन्ति ये दुःसहेन लाभेन । ऋणधनमधिकविदग्धा विजेया लाभचोरास्ते ॥ २९ ॥

अधिकरणाम्बुधिमध्ये ज्वलन्ति वडवाग्नयः सततभक्षाः । जनधनघनमनसो ये भट्टाख्या न्यायचोरास्ते ॥ ३०॥

विभवाम्भोरुहमधुपा दुःसहविपदिनलवेगविमुखा ये । सुहृदस्ते सुखचौराश्चरन्ति लक्ष्मीलताहृताः ।। ३१॥

यद्यत् किंचिदपूर्वं परिचरितं कल्पनादसंबद्धम् । वर्णयति हर्षकारी बहुवचनः कर्णचौरोऽसौ ॥ ३२ ॥

दोषेषु गुणस्तुतिभिः श्रद्धामुत्पाद्य चतुरवचना ये । कुर्वन्त्यभिनवसृष्टि स्थितिचौरास्ते निराचाराः ॥ ३३ ॥

आत्मगुणख्यातिपराः परगुणमाच्छाद्य विपुलयत्नेन । प्रभवन्ति परमधूर्ता गुणचौरास्ते विमूढहृदयेषु ॥ ३४ ॥

वल्लभतामुपयाताः परवाल्लभ्यं विचित्रपैशुन्यैः । ये नाशयन्ति धूर्ता मात्सर्याद् वृत्तिचौरास्ते ॥ ३५ ॥

शमदमभिवतिवहीनस्तीव्रवतदुर्ग्रहग्रस्तः । अभ्रभवति प्रतिपत्त्या साधुजनं कीर्तिचौरोऽसौ ॥ ३६ ॥

देशान्तरसंभविभिर्भोगवरैर्वर्णनारम्यैः । येऽपि नयन्ति विदेशं पशुसदृशान् देशचौरास्ते ॥ ३७ ॥

नानाहासविकारैर्बहुवैदग्ध्यैः सनमवैचित्र्यैः । रमयति दिवसमशेषं प्रकृतिव्यापारचौरोऽसौ ॥ ३८ ॥

भक्षितनिजबहुविभवाः परविभवक्षपणदीक्षिताः पश्चात् । अनिशं वेश्यावेशस्तुतिमुखरमुखा विटाश्चिन्त्याः ॥ ३९ ॥ अतिशुचितया न वित्तं गृहणाति करोति चाग्र्यमधिकारम् । यो नियमसलिलमत्स्यः परिहार्यो निःस्पृहनियोगी ॥ ४० ॥

रथ्यावणिजः पापाः स्वयमेत्य गृहेषु यत् प्रयच्छन्ति । तत्स्वकरापितमिखलं भवति परं काचशकलमिप ।। ४१ ।।

छन्दानुवर्तिनो ये श्वभ्रापातेऽपि साधुंवादपराः । सर्वस्वहारिणस्ते मधुरा विषवद् विशन्त्यन्तः ॥ ४२ ॥

तव नरपितः प्रसादी गुणगणनपरः परं विजने । उक्तवेति राजदासैः सेवकलोकः सदा मुषितः ॥ ४३

स्वप्ने मयाब्जहस्ता दृष्टा श्रीस्त्वद्गृहं प्रविष्टा सा । मासोपवासतुष्टा देवी श्रीः सादरा प्राह ।। ४४ ॥

मद्भक्तस्ते दास्यति सर्वं तत्त्वं मया लब्धः । इत्युक्त्वा सरलानां विलसन्ति गृहे गृहे धूर्ताः ॥ ४५ ॥

पुरिवष्लवनगरोदययज्ञविवाहोत्सवादिजनसङ्घे । प्रविज्ञन्ति बन्धुवेषाः परेऽपि सर्वापहाराय ॥ ४६ ॥

परिजनपानावसरे पिबति न मद्यं निशासु जार्गात । ध्यानपरः सेवार्थी किमपि च कर्तुं कृतोद्योगः ॥ ४७ ॥

न ददाति प्रतिवचनं ददाति वा गद्गदाक्षरैविषमम् । नष्टमुखः सोच्छ्वासः प्रवेपते तत्क्षणं चोरः ॥ ४८ ॥

यश्चाधिकपरिशुद्धि प्रार्थयते रटित यश्च साटोपः । घोरापट्टनवकारी शङ्कायतनं स पापः स्यात् ॥ ४९ ॥

प्रत्यक्षेऽिप परोक्षे कृतमकृतं कथितमप्यनुक्तं च । यः कुरुते निर्विकृतिः स परं पुंसां भयस्थानम् ॥ ५० ॥ कृतकृतकमुग्धभावः षण्ढ इव स्त्रीस्वभावसंलापः । विचरति यः स्त्रीमघ्ये स कामदेवो गृहे धुर्तः ॥ ५१ ॥

सततमधोमुखदृष्टिः सति विभवे मलिनदशनवसनश्च । विलिखन् कोषनियुक्तः कोषगृहे मूषकश्चिन्त्यः ॥ ५२ ॥

तिष्ठित यः सकलिदनं गृहदासः प्रीतवेश्मभवनेषु । गृहदीर्घकथाः कथयन् स चरः सर्वात्मना त्याज्यः ॥ ५३ ॥

निन्द्ये बहुदण्डार्हे कर्मणि यः सर्वथा प्रतारयति । आजीवभीतिभोज्यस्तेन निबद्धः स्थिरो राशिः ॥ ५४ ॥

दृष्ट्वा गुह्ममशेषं तस्य रहस्यं च लीलया लब्ध्वा । घूर्तेन मुग्धलोकस्तेन शिलापट्टके लिखितः ॥ ५५ ॥

राजविरुद्धं द्रव्यं रूपं वा क्टलेख्यमन्यद् वा । निःक्षिप्य यात्यलक्ष्यं धूर्तो धनिनां विनाशाय ।। ५६ ।।

क्षुद्रः क्षीणोऽपि गृहे लब्धास्वादः कृतो धनैर्येन शस्त्रविषपाशहस्तः स पाशहस्तो धृतस्तेन ॥ ५७ ॥

लज्जाधनः कुलीनः संभावितशुद्धशीलमर्यादः । नारीक्रियते धूर्तैः प्रायेण सगर्भनारीभिः ॥ ५८ ॥

दृष्टाभिरदृष्टाभिः कूराभिः कृतकवचनमुद्राभिः । धूर्तो मुष्णाति वधूं मुग्धां विप्रोषिते पत्यौ ॥ ५९ ॥

सजनेऽपि साधुवेषा विधृताभरणाश्च हेलया धूर्ताः । धीरा हरन्ति सकलं दृष्टे हासोऽन्यथा लाभः ॥ ६० ॥

देशे कृत्वा स्फीते कुम्भधनो डम्बरैर्गृहं पूर्णम् । निक्षेपलक्षहारी वर्षेण पलायते धूर्त: ॥ ६१ ॥ <mark>गुचितरकनकविभूषणतनुबस्त्राः संभ्रमेण पू</mark>ज्यन्ते । रिपुभग्नराजपुत्रव्याजेन गृहे गृहे धूर्ताः ॥ ६२ ॥

आदाय देशवृषभं पुण्यं छागं च धूर्तविकीतम् । मुग्धस्य दुःखपाकः समर्घलाभोदितो हर्षः ॥ ६३॥

साधिक्षेपत्यागो महतां संपत्सु यः कृतासूयः । तस्मै भयेन वित्तं रिक्तोऽपि ददाति यत्नेन ॥ ६४ ॥

निःसारभूर्जसारैः कृत्वा युक्तं महासार्थम् । धूर्तो दिशि दिशि विचरन् धनिकसहस्राणि मुख्णाति ।। ६५ ।।

धूर्तो वसन् विदेशेषूह्द्य सुरापगागयायात्राम्। मृतबन्धूनामर्थे द्रविणं गृह्णाति मुग्धेभ्यः ।। ६६ ॥

मुष्णाति सार्थरमणी शाटीमादाय निद्रया मुग्धान् । धूर्तेन कूटरूपं दत्त्वा निशि वञ्च्यते सापि ॥ ६७ ॥

विधरं वा मूकं वा विणजं निःक्षिप्य भाण्डशालायाम् । धूर्तो नयति त्वरया बहुमूल्यं वर्णकद्रव्यम् ॥ ६८॥

किंचित् परिचयमात्रैः किंचिद् धाष्ट्र्यैः सकल्पनैः किंचित् । किंचिद् विवादकलहैः सर्वज्ञो वञ्चकश्चरति । ६९ ।।

मिथ्याडम्बरधनिकः पुस्तकविद्वान् कथाज्ञानी । वर्णनशूरश्चपलश्चतुर्मुखो जृम्भते धूर्तः ॥ ७० ॥

सर्वावयवविधूननकृतसंकेतान् विसृज्य गेहेषु । भोक्तुं व्रजति दिगन्तान् स्वेच्छाचारी महाधूर्तः ॥ ७१ ॥

शतवार्षिकमामलकं भुक्त्वा श्रीपर्वतादहं प्राप्तः । धूर्तो वदित गुरूणां पुरतः शकुनं स्मरामीति ॥ ७२ ॥ एता लेशेन मया कथिता मायाश्चतुःषष्टिः। को वेद वञ्चकानां मायानां शतसहस्राणि॥ ७३॥

> इति महाकविश्री**क्षेमेन्द्र**विरचिते कलां<mark>विलासे</mark> नानाधूर्तवर्णनं नाम मवमः सर्गः ॥

दशमः सर्गः सकलकलानिरूपणम् ।

एता वञ्चकमाया विज्ञेया न तु पुनः स्वयं सेव्याः । धर्म्यः कलाकलापो विदुषामयमीप्सितो भूत्ये ॥ १ ॥

धर्मस्य कला ज्येष्ठा भूतदयाख्या परोपकारश्च वानं क्षमानसूया सत्यमलोभः प्रसादश्च ॥ २ ॥

अर्थस्य सदोत्थानं नियमपरीपालनं कियाज्ञानम् । स्थानत्यागः पटुतानुद्वेगः स्त्रीष्वविश्वासः ॥ ३ ॥

कामस्य वेषशोभा पेशलता चारता गुणोत्कर्षः। नानाविधाश्च लीलाश्चित्तज्ञानं च कान्तानाम्॥ ४॥

मोक्षस्य विवेकरतिः प्रशमस्तृष्णाक्षयश्च संतोषः। सङ्गत्यागः स्वलयस्थानं परमप्रकाशश्च ॥ ५ ॥

एताश्चतुष्टयकला द्वात्रिंशत् क्रमधृताः समस्ता वा । संसारवञ्चकानां विद्या विद्यावतामेव ॥ ६ ॥

मात्सर्यस्य त्यागः प्रियवादित्वं सधैर्यमकोधः । वैराग्यं च परार्थे सुखस्य सिद्धाः कलाः पञ्च ॥ ७ ॥

सत्सङ्गः कामजयः शौचं गुरुसेवनं सदाचारः। श्रुतममलं यशसि रतिर्मूलकलाः सप्त शीलस्य ॥ ८॥ तेजः सत्त्वं वृद्धिव्यंवसायो नीतिरिङ्गितज्ञानम् । प्रागल्भ्यं सुसहायः कृतज्ञता मन्त्ररक्षणं त्यागः ॥ ९ ॥

अनुरागः प्रतिपत्तिर्मित्रार्जनमानृशंस्यमस्तम्भः । आश्रितजनवात्सत्यं सप्तदश कलाः प्रभावस्य ।। १० ॥ (युग्मम्)

मौनमलौल्यमयाच्ञा मानस्य च जीवितं कलात्रितयम् । एताः कला विदग्धैः स्वगताः कार्याद्चतुःपष्टिः ॥ ११ ॥

शक्तविरोधे गमनं तत्प्रणतिर्वा बलोदये वैरम् । आर्तस्य धर्मचर्या दुःखे धैर्यं सुखेष्वनृत्सेकः ॥ १२ ॥

विभवेषु संविभागः सत्सु रतिर्मन्त्रसंशये प्रजा । निन्द्येषु पराङमुखता भेषजमेतत् कलादशकम् ॥ १३ ॥

गुरुवचनं सत्यानां कःर्याणां गोद्विजातिसुरपूजा । छोभः पापतमानां कोधः सर्वोपतापजनकानाम् ॥ १४ ॥

प्राज्ञः सर्वगुणानां यशस्विता विपुलवित्तविभवानाम् । सेवा दुःखतमानामाशा पृथुकालभुजगपाशानाम् ॥ १५ ॥

दानं रत्ननिधीनां निर्वेरत्वं सुखप्रदेशानाम् । याच्ञा मानहराणां दारिद्र्यं चोपतापसार्थानाम् ॥ १६ ॥

धर्मः पाथेयानां सत्यं मुखपद्मपावनकराणाम् । व्यसनं रोगगणानामालस्यं गृहसमृद्धिनाशानाम् ॥ १७ ॥

निःस्पृहंता क्लाघ्यानां प्रियवचनं सर्वमधुराणाम् । दर्पस्ति मिरकराणां दम्भः सर्वोपहासपात्राणाम् ॥ १८ ॥

अद्रोहः शौचानामचापलं व्रतिविशेषितयमानाम् । पैशुन्यमप्रियाणां वृत्तिच्छेदो नृशंसचरितानाम् ॥ १९ ॥ कारुण्यं पुण्यानां कृतज्ञता पुरुषचिह्नानाम् । माया मोहमतीनां कृतन्नता नरकपातहेतूनाम् ।। २० ।।

मदनङ्छलचौराणां स्त्रीवचनं ज्ञातिभेदानाम् । कूरश्चण्डालानां मायावी कलियुगावताराणाम् ॥ २१ ॥

शास्त्रं मणिदीपानामुपदेशश्चाभिषेकाणाम् । वृद्धत्वं क्लेशानां रोगित्वं मरणतुल्यदुःखानाम् ॥ २२ ॥

स्नेहो विषमविषाणां वेश्यारागो विसर्पंकुष्ठानाम् । भार्या गृहसाराणां पुत्रः परलोकबन्धूनाम् ॥ २३ ॥

शत्रुः शल्यशतानां दुष्पुत्रः कुल्रविनाशानाम् । तारुण्यं रमणीनां रूपं रुचिरोपचारवेषाणाम् ॥ २४ ॥

संतोषो राज्यानां सत्सङ्गश्चक्रवर्तिविभवानाम् । चिन्ता शोषकराणां विद्वेषः कोटराग्निदाहानाम् ॥ २५ ॥

मैत्री विस्नम्भानां निर्यन्त्रणता महार्हभोगानाम् । संकोचो व्याधीनां कौटिल्यं निर्जलान्धकूपानाम् ॥ २६ ॥

आर्जवममलकराणां विनयो वररत्नमुकुटानाम् । द्यूतं दुर्व्यसनानां स्त्रीजितता मरुतटीपिशाचानाम् ॥ २७ ॥

त्यागो मणिवलयानां श्रुतमुज्ज्वलकर्णरत्नानाम् । खलमैत्री चपलानां दुर्जनसेवा वृथाप्रयासानाम् ॥ २८ ॥

निर्वृतिरुद्यानानां प्रियदर्शनममृतवर्षाणाम् । तत्त्वरतिर्लभ्यानां मूर्खसभा सद्विवेकनाशानाम् ॥ २९ ॥

कुलजः सफलतरूणां सौभाग्यं कृतयुगावताराणाम् । राजकुलं शङक्यानां स्त्रीहृदयं प्रकृतिकुृटिलानाम् ॥ ३० ॥ औचित्यं स्तुत्यानां गुणरागश्चन्दनादिलेपानाम् । कन्या शोककराणां बुद्धिविहीनोऽनुकम्प्यानाम् ॥ ३१ ॥

विभवः सौभाग्यानां जनरागः कीर्तिकन्दानाम् ।। मद्यं वेतालानां मृगया गजगहनयक्षाणाम् ।। ३२ ॥

प्रशमः स्वास्थ्यकराणामात्मरतिस्तीर्थसेवानाम् लुब्धः फलरहितानामाचारविवर्जितः श्मशानानाम् ॥ ३३ ॥

नीतिः स्त्रीरक्षाणामिन्द्रियविजयः प्रभावाणाम् । ईर्प्या यक्ष्मशतानामयशः कुस्थानमरणानाम् ॥ ३४ ॥

माता मङ्गल्यानां जनकः सुक्रुतोत्सवोपदेशानाम् । घातस्तीक्ष्णतराणां छेदस्तीक्ष्णासिशस्त्राणाम् ॥ ३५ ॥

प्रणतिर्मन्युहराणां सौहार्दं क्रच्छ्याच्ञानाम् । मानः पुष्टिकराणां कीर्तिः संसारसाराणाम् ॥ ३६ ॥

प्रभुभिक्तर्नीतीनां युधि निधनं सौख्यवीथीनाम् । विनयः कल्याणानामुत्साहः सर्वसिद्धीनाम् ॥ ३७ ॥

पुण्यं प्राप्यतमानां ज्ञानं परमप्रकाञ्ञानाम् । कीर्तिः संसारेऽस्मिन् सारतरा सर्वलोकानाम् ॥ ३८॥ (कुलकम्)

ज्ञेयः कलाकलापे कुशलः सर्वार्थतत्त्वविज्ञानी । प्रवरतरो लोकेऽस्मिन् ब्राह्मण इव सर्ववर्णानाम् ।। ३९ ।।

इत्युक्तं शतमेतद् यो वेत्ति शुभाशुभोदयकलानाम् । तस्यैव व्यवहारे दृष्टा दृष्टप्रयोजना लक्ष्मीः ॥ ४० ॥

उक्त्वेति मूलदेवो विसृज्य शिष्यान्कृतोचिताचारः । किरणकल्किाविकासां निनाय निजमन्दिरे रजनीम् ॥ ४१ ॥ केलीमयः स्मितविलासकलाभिरामः सर्वाश्रयान्तरकलाप्रकटप्रदीपः । लोकोपदेशविषयः सुकथाविचित्रो भूयात् सतां दियत एष कलाविलासः ।। ४२ ॥

कलाविलासः क्षेमेन्द्रप्रतिभाम्भोधिनिर्गतः । शशीव मानसानन्दं करोतु सततं सताम् ॥ ४३ ॥

> इति महाकविश्री**क्षेमे**न्द्रविरचिते कलाविलासे सकलकलानिरूपणं नाम दशमः सगैः।

> > समाप्तः कलाविलासः ।



# (२) देशोपदेशः

प्रथम उपदेश: दुर्जनवर्णनम्।

देवो जयित हेरम्बः स्वदन्तिबसखेलनैः । यस्योच्चैस्तत्प्रभाः शुभ्रा हसन्तीव दिशो दश ॥ १॥

जयन्ति वेश्या व्यसनाभ्रविद्युतो जयन्ति कौटित्यकलानटा विटाः। जयत्यजस्रं जनवृक्षपातिनी प्रकृष्टमायातिटनी च कुट्टनी॥ २॥

ये दम्भमायामयदोषलेशलिप्ता न मे तान् प्रति कोऽपि यत्नः।
किन्त्वेष हासव्यपदेशयुक्त्या

देशोपदेशः क्रियते मयाद्य ॥ ३ ॥

हासेन लिजितोऽत्यन्तं न दोषेषु प्रवर्तते । जनस्तदुपकाराय ममायं स्वयमुद्यमः ॥ ४ ॥

सदा खण्डनयोग्याय तुषपूर्णाशयाय च । नमोऽस्तु बहुबीजाय खलायोलूखलाय च ॥ ५ ॥

समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः वृत्तिच्छेदकृताभ्यासः खलो निर्वाणदीक्षितः ॥ ६ ॥ जिह्नादूषितसत्पात्रः पिण्डार्थी कलहोत्कटः । तुल्यतामशुचिनित्यं विभित्त पिशुनः शुनः ॥ ७ ॥

मन्दः पापग्रहः कौर्यादनिष्टः शुभकर्मणाम् । पिशुनः शनितुल्योऽपि चित्रं यदशनिर्नृणाम् ॥ ८ ॥

अहो वत खलः पुण्यैर्मूर्खोऽप्यश्रुतपण्डितः । स्वगुणोदीरणे शेषः परिनन्दासु वाक्पतिः ।। ९ ॥

ख्लः सुजनपैशुन्ये सर्वतोऽक्षिशिरोमुखः । सर्वतः श्रुतिमान् लोके सर्वमावृत्य तिप्ठति ॥ १० ॥

सत्साधुवादे मूर्खस्य मात्सर्यगलरोगिणः । जिह्वा कङ्कमुखेनापि कृष्टा नैव प्रवर्तते ॥ ११ ॥

मायामयः **प्र**कृत्यैव रागद्वेषमदाकुलः । महतामपि मोहाय संसार इव दुर्जनः ॥ १२ ।।

लज्जाव्यसनसम्मोहहेतुना कामकारिणा । को नाम जघनेनेव खलेन न खलीकृतः ॥ १३ ॥

निकटस्थः प्रभोनित्यं विस्मृतस्वपराशनः । कर्णे पठति पैशुन्यं ब्रह्मविद्यामिवाधमः । १४ ॥

खलो वक्त्येव सर्वस्य दोषं विकत खलस्य कः। दोषो मलिनवस्त्रस्य कदा केन विचार्यते ॥ १५ ॥

खित्रमपि मायावी रचयत्येव लीलया । लघुश्च महतां मध्ये तस्मात् खल इति स्मृतः ॥ १६ ॥

खलेन घनमत्तेन नीचेन प्रभविष्णुना । पिशुनेन पदस्थेन हा प्रजे क्व गमिष्यसि ॥ १७ ॥ भग्नदन्त इव व्यालः श्रेयान् मूर्खंखलो वरम् । पक्षवानिव कृष्णाहिर्न त्वेव खलपण्डितः ॥ १८

दूषणानुगतो नित्यं जनस्थानविनाशकृत् । दुर्मदो विबुधद्वेषी पुरुषादः खरः खलः ॥ १९ ॥

खलः प्रववृते दैवादार्जवे सुजनस्य यत् । तदूर्ध्ववाहुर्विपिने मर्कटः कुरुते तपः ॥ २० ॥

गुणान् स्तौतीत्यसम्बद्धं स्निह्यतीत्यसमञ्जसम् । ददानीति विरुद्धार्थं खलो हन्तीति नानृतम् ॥ २१ ॥

अनियं जपता कर्णे मन्ये पैशुन्यमातृकाम् । कृत्वेश्वरं वशे ग्रस्ताः खलेन निखिला दिशः ॥ २२ ॥

ते दोषा एव न गुणाः कस्तेषामर्जने गुणः । येषां खलसभाद्वारि मस्तके पतितं रजः ॥ २३ ॥

भ्रुकुटिकुटिलदृष्टिभीतुरन्यैव सृष्टि— र्थनलवमदलिप्तः प्रौढवादानुलिप्तः । सदिस कुटिलदोषैर्दुर्जनः सज्जनानां मलिनयति यशांसि स्फारकैलासभांसि ॥ २४ ॥

इति श्रीव्यासदासापराख्य**क्षेमेन्द्रविरां**चते देशोपदेशे दुर्जनवर्णनं नाम प्रथम उपदेशः ॥

द्वितीय उपदेशः कदर्यवर्णनम्।

कर्कशाय नमस्तस्मै सर्वाशानिष्फलाय च । पर्यन्ते विटभोज्याय लुब्धाय खदिराय च ॥ १ ॥ यतेन्द्रियः पांसुशायी निःसंगः प्रसृतिपचः । कदर्यो मुनिरऋुद्धः किन्तु तृष्णास्य वर्धते । ॥ २ ॥

लुब्धात् सर्वजनानिष्टात् कष्टचेष्टानिकेतनात् । विमुखाः सततं यान्ति श्मशानादिव बान्धवाः ॥ ३ ॥

थूत्कृतस्य जनैनित्यं निनिद्रस्य निशास्विप । उलूकस्येव लुब्धस्य न कल्याणाय दर्शनम् ॥ ४॥

कोपिवकृतवक्त्रस्य मन्ये सर्वात्मना हितम् । कदर्यस्यातिपूर्णस्य पिटकस्येव पीडनम् ॥ ५ ॥

धनं भूमिर्गृहं दाराः सर्वथा जन्मसञ्चितम् । परार्थमेव पर्यन्ते कदर्यस्य जिनस्य च ॥ ६ ॥

सहस्राक्षस्तृणतुषे वज्जहस्तो गृहव्यये । अशनाच्छादनच्छेदात् कदर्यः पाकशासनः ॥ ७ ॥

नीरसस्य कदर्यस्य माधुर्यं वचने कथम् । गृहे लवणहीनस्य लावण्यं वदने कुतः ॥ ८ ॥

कदर्यश्चर्मवसनो रूक्षोऽस्नानात् सदा जटी । मलेन स्यामलगलः शूली विलवणाशनात् ॥ ९ ॥

कार्यपीडानिरोघेऽपि नार्थं मुञ्चित सग्रहः । संचयेष्वेकदृष्टिश्च कदर्यः शुक्रतां गतः ॥ १० ॥

निःसत्त्वस्य समुद्रस्य विच्छायस्य पलाशिनः । लुब्धस्यावनिसक्तस्य लोकातीतं विचेष्टितम् ॥ ११॥

कोऽन्यः कदर्यसदृशो दाता जगित जायते । नाश्नात्यदत्त्वा योऽर्थिभ्यो गले हस्तं गृहेऽर्गलम् ॥ १२ ॥ नक्ताशिनः शाकम्लशुद्धयावकभोजिनः । अहो वत कदर्यस्य तथापि नरके स्थितिः ॥ १३ ॥

पटी पितामहकीता तत्पूर्वाप्तश्च शाटकः। दिव्यवस्त्रस्य लुब्धस्य क्षीयते न युगैरपि ॥ १४॥

नष्टोत्सवस्य लुब्धस्य त्यक्तपुण्यदिनस्थिते:। अदृष्टलवणा भार्या प्रातिवेश्यैनिमन्त्र्यते ॥ १५ ॥

मुष्टिमानेन दत्त्वापि लुट्यो घान्यं गृहव्यये । मृतो मुष्टि समादाय क्लेशमूल्यं न गच्छति ॥ १६॥

पितुः पितृदिने लुब्धो देशोत्सवदिनेषु च । मृतकाशौचमाचष्टे ज्वरव्याजं करोति वा ॥ १७ ॥

कदर्यः स्वजनं दृष्ट्वा यदृच्छोपनतं गृहे । करोति दारकलहव्याजेनानशनव्रतम् ॥ १८ ॥

कदर्यः कुशलप्रश्नं न करोति शृणोति वा । अभ्यागतस्य सायाह्ने पश्चाद्भोजनशङ्कृया ॥ १९ ॥

गीतादुद्विजते स्पर्शं नेच्छिति द्वेष्टि भोजनम् । विमुखः सौरभे रूपेऽलुब्धः सर्वेन्द्रियोज्झितः ॥ २० ॥

सत्यं कृतार्थिकलहात् कदर्यादुत्तमः शवः । यः समौनो निरुच्छ्वासः ऋव्यादैरुपजीव्यते ॥ २१ ॥

जीवतः सञ्चिताद् यस्य न निर्याति कपदिका । स्रियमाणस्य तस्यैव सकृत् सर्वं प्रयाति च ॥ २२ ॥

भट्टव्ययं निवार्यंव व्ययभीरोः करोत्यलम् । पुत्रकार्ये कदर्यस्य भार्या जारोत्सवव्ययम् ॥ २३ ॥ चण्डालस्यापि साहाय्ये दृष्ट्वा लाभलवो<mark>द्</mark>गतिम् । चरणौ चूषति चिरं कदर्यः कार्यगौरवा<mark>त्</mark> ॥ २४ ॥

पश्चात् संशुद्धिसन्त्रासान् नियमं समुदाहरन् । विषवद् वर्जयत्येव कदर्यः पानभोजनम् ॥ २५

नैष्ठुर्य नैरपेक्ष्यं च शाठ्यं कौर्यमनार्जवम् । कृतविस्मरणं यच् च तत् कदर्यस्य लक्षणम् ॥ २६ ॥

वित्तव्ययवशाद् दोषमुपकारेऽपि वक्ति यः । कृतघ्नो गर्हितः सद्भिः स कदर्यो विचार्यताम् ॥ २७ ।।

अचुल्लीपाकमस्मेरमसुखं निर्जनं च यत् । यदुत्सवकथाहीनं तत् कदर्यगृहं विदुः ॥ २८ ॥

मन्दाग्निः पाण्डुरोगी च लालास्यश्चुल्ललोचनः । दुर्गन्धवदनो यश्च स कदर्योऽभिधीयते ॥ २९ ॥

दन्तेषु मलपूर्णेषु कम्बले धूमिपङ्गले । नूनं स्थिता श्रीर्लुब्धस्य जघन्यजनवासिनी ॥ ३० ॥

दन्ता ज्वरितमूत्राभा मुखं पक्वफलोपमम् । शुष्काशिनः कदर्यस्य शुष्कचर्मनिभं वपुः ॥ ३१ ॥

कुम्भीपाकेषु येनार्थाविचरं गर्तेषु पीडिताः। स लुब्धस्तेन पापेन मन्ये कुम्भीषु पच्यते॥ ३२॥

सोऽपि सर्वञ्कषः कालः सत्यं लुब्धस्य विस्मृतः । षष्टिवर्षस्य धान्यस्य यः करोति न विक्रयम् ॥ ३३ ॥

नृत्यत्यवृष्टिषु पुरा ह्यतिवृष्टिषु नृत्यति । दुर्भिक्षोपप्लवाकांक्षी कदर्यो धान्यगौरवात् ॥ ३४ ।। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जार्गात संयमी । यस्यां जाग्रति भूतानि सा रात्रिर्लुब्धचेतसः ॥ ३५ ॥

विरमित मितिहीनो लाभलोभेन वित्तं जरयित यतिरूपः संयमादिन्द्रियेच्छाम् । चरित च रितिविष्नं सन्ययत्वाद् गृहिण्याः स्वधननिधनरक्षाचार्यवर्यः कदर्यः ॥ ३६ ॥

इति श्रीव्यासदासापराक्यक्षेमेन्द्रविरचिते देशोपदेशे कदर्यवर्णनं नाम द्वितीय उपदेश: ॥

## तृतीय उपदेश: वेश्यावर्णनम्

अर्थलुब्धामतिप्रौढां चित्रालंकारहारिणीम् । प्रौढां वाणीमिव कवेः स्वच्छन्दां बन्धकीं नुमः ॥ १ ।।

स्पृहारागविनिर्मुक्ता निष्कामा कामचारिणी । स्वध्यानशीला गणिका योगिनीव गुणोज्झिता ॥ २ ॥

नीचोपभोग्यविभवा सदाचारपराङमुखी । दुर्जनश्रीरिव चला वेश्या व्यसनकारिणी ॥ ३ ॥

न लोभात् स्थानमस्थानं जानीते सर्वगामिनी । आवेशमूढमनसां वेश्या पर्यन्तनिष्फला ॥ ४ ॥

नोपशाम्यति वृद्धापि समस्ताहरणोन्मुखी । तृष्णेव बन्धकी नित्यं दुष्पूरा केन पूर्यते ॥ ५ ॥

संकोचिताङ्गी सुरते रक्तापचयकारिणी। जरेव वारवनिता जनतारूपहारिणी॥ ६॥ न सिध्यति धिया भक्त्या शक्त्या युक्त्या गुणेन वा । कुलटा खलसेवेव मानम्लानिकरी परम् ॥ ७ ॥

न वालेष्विप सस्नेहा तरुणेषु न सस्पृहा । न सानुरोधा वृद्धेषु मृत्योर्मतिरिवासती । ८ ॥

अपि वर्षशतं स्थित्वा सदा कृत्रिमरागिणी । वेश्या शुकीव<sup>े</sup>निःश्वासा निःसङ्गेभ्यः पलायते ॥ ९ ॥

ंपणेन हृतसर्वस्वा कृतलोलाक्षविभ्रमा । वेद्या कितवमायेव धूर्तानामपि मोहनी ॥ १० ॥

कृत्रिमं देश्यते सर्वं चित्तसद्भाववर्जिता । सूत्रप्रोतेव चपला नर्तकी यन्त्रपुत्रिका ॥ ११ ॥

निर्यात्येको विशत्यन्यः परो द्वारि प्रतीक्षते । यस्याः सभेव सा वेश्या कार्यार्थशतसङ्कुला ॥ १२ ॥

मधुधारेव वचिस क्षुरधारेव चेतिस । वेव्या कुठरधारेव मूलच्छेदाय कामिनाम् ॥ १३ ॥

मौग्ध्ये बाला रतो प्रौढा वृद्धा मायाशतेषु च । सा कामरूपिणी वेश्या रक्तमांसैर्न तृप्यति ।। १४ ।।

धीमान् मूढो धनी निःस्वः शुचिश्चौरो लघुर्गुरुः। भवितव्यतयेवायं वेश्यया ऋयते जनः॥ १५॥

असूचिभेद्यामासाद्य बालां प्रौढाभिलाषिणीम् । हा कष्टं मुषितोऽस्मीति प्रभाते विकत कामुकः ॥ १६ ॥

स्पष्टकूटकुचा भाटीं प्रौढेवादाय बालिका । मुष्णाति सुरतायोग्या केवलं परिचुम्बनै: ॥ १७ ॥ मात्रा समर्पिता लोभादभियुक्तैविचारिता। जन्माविध विना वेत्ति वेश्या पुरुषसङ्गमम् ॥ १८ ॥

शयनेऽहं तवाद्यैव बाला प्रथमपृष्पिता। इत्य्वत्वा कामुकान् प्रातर्वेश्या भुडक्ते सदोत्सवम् ॥ १९ ॥

न निर्विचारसूरतव्यापारोपरमः क्वचित्। आशैशवादनिच्छन्त्या यस्याः सा कस्य रागिणी ॥ २० ॥

वेश्याया जघनोद्याने फूल्ले यौवनपादपे। दिवानिशं भवत्येव सुवर्णकुसुमोच्चयः ॥ २१ ॥

पुण्यै: पण्यवधूलग्ने यौवनाख्ये शरत्फले । सहस्रभगमात्मानं शक्ररूपं समीहते ॥ २२ ॥

स्तनौ नखम्खोच्छिप्टौ वेश्यायाः खण्डितोऽधरः । न रागाय न लज्जायै केवलं पण्यवृद्धये ॥ २३ ॥

पर्यन्तविरसाः सर्वे भावाः संसारवर्तिनः । आदिमध्यान्तविरसो वेश्यारतिसमागमः ॥ २४ ॥

कटिविटशतैर्घंष्टा पान्थपीतोज्झितं मुखम्। स्तनौ सहस्रम्दितौ यस्याः कस्यास्तु सा निजा ॥ २५॥

स्पष्टं वराशनं त्यक्त्वा भुङक्ते कदशनं रहः। विश्ववञ्चनशालिन्या वेश्ययात्मापि वञ्च्यते ॥ २६ ॥

यामं कथाभिः पानेन परमीष्यीरुषा परम्। वेश्या क्षिपति मुग्धस्य शेषं कृतकनिद्रया ॥ २७ ॥

मोक्षगामि मनो मन्ये वेश्याया रतिसङ्गमे । लिप्यते यन् न रागेण पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ २८ ॥ ब्रूते प्रभाते मिथ्यैव दासी जन्मदिनोत्सवम् । भुक्त्वैव बन्धुनिधनं शिरःशूलं करोति वा ॥ २९ ॥

विरसा सेव्यते वेश्या जनैनित्यरजस्वला । न कामाय न धर्माय धननाशाय केवलम् ॥ ३० ॥

प्रम्लाने यौवने शुक्लकेशरञ्जनतत्परा । वश्ययोगार्थिनी याति वेश्या कस्य न शिष्यताम् ॥ ३१ ॥

मत्स्ययूषरसैर्दासी घृतक्षीरपलाण्डुभि: । प्रियं पराङमुखमिव प्रत्यानयति यौवनम् ॥ ३२ ॥

षिटवर्षापि यद् वेश्या वालेवोन्मार्जितानना । तद्युगादौ तया पीतं नूनं काकैः सहामृतम् ॥ ३३ ॥

कूटविकयदोषेण ब्रह्मस्वहरणेन च । पतितौ पण्यवनिता स्तनौ यत्नेन गूहते ।। ३४ ।।

क्व तदस्ति न जानीमः पिबामः किं न तद् विषम् । तथैव दृश्यते येन प्रपुराणापि पुंश्चली ॥ ३५ ॥

छन्नाननार्धा प्रोत्क्षिप्तस्तनी शीर्णशिरोरुहा । मुष्णाति तरुणीभ्रान्त्या मुग्धान् वृद्धापि बन्धकी ॥ ३६ ॥

क्षीणध्वान्तपटा वृद्धा सबाष्पा नष्टतारका । वेश्या प्रभातवेलेव सर्वस्वापहृतिक्षमा ॥ ३७ ॥

रक्तच्छाया पाण्डुमुखी प्रसर्वैः कृशतां गता । सा गुरून् सूत्रकं रक्षां याचते भूतशङ्क्रया ॥ ३८ ॥

मस्तके भुजयोः कण्ठे जतुरक्षाशतान्विता । भूतवित्रासजननी सा भूतबलिमिच्छति ॥ ३९॥ सुधौतवसना तीर्थे स्थित्वा पुण्यदिनेऽसकृत् । रण्डावेशेन कुरुते वेश्या मैथुनविकयम् ॥ ४० ॥

प्रसिद्धायतने वेश्या कृत्वा लिङ्गार्चनवतम् । महाश्वेतेव निर्याति शैवलोकजिगीषया ॥ ४१ ॥

सा रागकोशशपथक्षीणजिह्वाकरावरा । शीताम्बरा निष्पुरुषा निशि शीतेन कूजति ॥ ४२ ॥

नित्याभ्यक्ता वर्तिलिप्तनयना सा मलीमसा । न स प्रतीपमायाति यस्यायाति पुरः पथि ॥ ४३ ॥

अर्थार्थिनी देवपूजास्वप्नोपश्रुतितत्परा । सदा गणकगेहं सा प्रष्टुं याति ग्रहस्थितिम् ।। ४४ ॥

वाराणसीं व्रजाम्येव किन्तु दोषोऽस्ति दुःसहः । पलाण्डुना विना तत्र न जीवामीति वक्ति सा ॥ ४५ ॥

प्रम्लाननयना दैन्यजननी घर्घरस्वना। दुःखोच्छ्वासवती वृद्धा नीचयाच्त्रेव नोचिता॥ ४६॥

नष्टच्छायाञ्जनवती रोगार्त्या धातुवादिनी । भूतावेशोल्वणा वेश्या युक्ता सिद्धगुणैरिव ॥ ४७ ॥

हृदयनयनचौरी चारुवेशेन वेश्या लितवलितरिङ्गभ्रूलता तावदेव । स्थित इह धनिकोऽद्य प्रातरागच्छ गच्छे— त्यनुचितमुचितं वा विक्ति यावन् न किञ्चित्॥ ४८॥

इति श्रीव्यासदासापराख्यक्षेमेन्द्रविरचिते वेशोपदेशे वेश्यावर्णनं नाम तृतीय उपदेश:। चतुर्थ उपदेशः **कुट्टनीवर्णनम्** 

हालाहलोल्वणां कालीं कुटिलां कुट्टनीं नुमः । वेश्यारतिनिधानस्य क्षयरक्षामहोरगीम् ॥ १ ॥

शकराज्यापहरणक्षमा विबुधवर्जिता । कुट्टनी ब्रह्महत्येव भवस्यापि भयप्रदा ॥ २ ॥

कालकापालिकोत्तालकङ्कालाकृतिराकुला । कुट्टनी मानुपानत्ति रक्ताकर्पणशालिनी ॥ ३ ॥

क्षणाद् बुधोऽप्यबुधतां समुद्रोऽपि विमुद्रताम् । कुट्टनीदृष्टिपतितः शेषोऽप्यायात्यशेषताम् ॥ ४ ॥

भगदत्तप्रभावाड्या कर्णशत्योत्कटस्वरा । सेनेव कुरुराजस्य कुट्टनी किन्तु निष्कृपा ॥ ५ ॥

न कान्तं न कलावन्तं न शूरं सहते सदा । प्रतीपचारिणी घोरा राहुच्छायेव कुट्टनी ॥ ६ ॥

नापेक्षते परिचयं नोपकारं स्मरत्यपि । सर्वदैव विरागान्ता खलमैत्रीव कुट्टनी ॥ ७ ॥

सदंष्ट्रा कुट्टनी कूरा भुजङ्गाकृष्टिकारिणी । याता मूर्तिः कृतान्तस्य नूनमन्यप्रकारताम् ॥ ८ ॥

जनपुण्यैरसामान्यैः कुट्टनी कुट्टनी नृणाम् । कङ्काली वालकङ्काली भक्षिता त्रजतु क्षयम् ॥ ९ ॥

रामेण ताटका मिथ्या हता कृष्णेन पूतना । विश्वकण्टकतां याता निहता किं न कुट्टनी ॥ १० ॥ नूनं बिभेति कुट्टन्याः सोऽपि सर्वहरो यमः । स्नायुचर्मास्थिशोषापि सा मायेव यदक्षया ॥ ११ ॥

कलहोल्लुञ्चितकचा त्रुटितश्रवणद्वया । छिन्ननासा पिशाचीव घटयत्येव कुट्टनी ।। १२ ।।

श्वपुच्छैरछागशृङगैश्च व्यालैरुष्ट्रगलै: खलै: । कुट्टनीहृदयान् मन्ये कौटिल्यमुपजीव्यते ॥ १३ ॥

यौवने मूल्यकुल्येव तुलेव रतिविकये। पण्यस्त्रीणामनेकार्था कृता दैवेन कुट्टनी ॥ १४॥

जाने जाम्बवतो ज्येष्टा जर्जरा वृद्धकुट्टनी । रामायणसहस्राणां साक्षिणी कथमन्यथा ।। १५ ॥

सधनं कामुकं घृष्टा विलोक्यानिशमागतम् । जिह्वां प्रसार्यं निर्याति कुट्टनी कार्यगौरवात् ॥ १६॥

कुट्टन्या प्रविशन्नेव नरः साभरणाम्बरः । सविषाणखुरो मेषः सौनिकेनेव गण्यते ॥ १७ ॥

वात्सल्यपेशलगिरा सर्वमातेव कुट्टनी । करोति पुत्रेत्याह्वानं पुराणस्यापि वेधसः ॥ १८ ॥

न हृद्यस्त्वत्परः काण खल्वाट शोभसे परम् । इति वित्तार्थिनी स्तौति कुरूपमपि कुट्टनी ॥ १९ ॥

हरत्यपक्वमनिशं पक्वं गिलति लाघवात् । बहुच्छिष्टं विधत्ते च लुण्ठिता कुट्टनी नृणाम् ॥ २०॥

कामिनः सप्रयत्नस्य बन्धकीभोजकारिणा । न तृप्यति महाकाली महिषस्यापि कुट्टनी ॥ २१ ॥

```
अदृश्योपकमैस्तैस्तैः करोति सुशिरं नरम् ।
यत् सत्यं जृम्भमाणस्य जिह्नां नयति कुट्टनी ।। २२ ॥
रात्रौ विष्चिकाकान्ता कन्दती वान्तभोजना ।
```

रात्रा विषाचकाकान्ता कन्दता वान्तभाजना । परिष्वक्ता बन्धुजनै: पुनर्जातेव कुट्टनी ।। २३ ॥

... ... ... ... ... । २६॥

भृगुतुङ्गं त्रजामीति कृत्वा पुण्यदिनाविधम् । भुङक्ते नानारसाहारं कुट्टनी बान्धवाहृतम् ॥ २७ ॥

ज्वरातीसारशोफार्ता तीर्थं नीता स्वबान्धवै: । दिनैः प्रतीपमायाति कुट्टनी विजयेश्वरात् ।। २८ ।।

चौराः सर्वे स्थिताः केन नीता सा हेमवालिका । इत्युक्त्वा कुट्टनी स्वस्था निष्कासयति ब्रान्धवान् ॥ २९ ॥

कामिनः सुरतेच्छायां वेश्याविन्यस्तचक्षुषः । पूर्वराजकथाव्याजैविध्नं चरति कुट्टनी ।। ३० ।।

क्षीणं व्यसनिनं मूढं दुर्दशेव विनाशिनी । कुट्टनी प्रेरयत्येव सपत्नकलहादिषु ॥ ३१ ॥

विरक्ता रिक्तहस्तस्य प्रच्छन्नव्यक्तयुक्तिभिः । सक्ता निष्कासनोपाये निद्रां नायाति कुट्टनी ।। ३२ ॥ सर्वस्वेनाप्यसन्तुष्टा रूक्षा स्नेहशतैरिप । निर्मिता कामिनां विघ्नः कृतघ्ना केन कुट्टनी ॥ ३३ ॥

नयननयनसक्ता रक्तमांसप्रसक्ता सकलसकललोकग्रासमुक्ताट्टहासा । कलितकलितरङ्गस्फारसंचारचारा भ्रमति जगति पुंसां कुट्टनी कुट्टनी सा ॥ ३४ ॥

इति श्रीव्यासदासापराख्यक्षेमेन्द्रविरचिते देशोपदेशे कुट्टनीवर्णनं नाम चतुर्थ उपदेश: ।।

पञ्चम उपदेश: विटवर्णनम्

क्षीणाय गुणहीनाय सदोषाय कलाभृते । विटाय कृष्णपक्षेन्दुकुटिलाय नमो नमः ॥ १ ॥

सर्वोद्वेगकरी चेष्टा भुजङ्गस्य विलासिनः। विटस्यानेकजिह्वस्य भोगमात्राभिमानिनः॥ २ ॥

परदारानुबद्धस्य सरागस्य विकारिणः । विञेषं नाधिगच्छामि विषस्य विटकस्य च ॥ ३ ॥

सदा विष्लवशीलेन कोपनेन प्रमादिना । चटुलेन विटः स्पष्टं मर्कटेनोपमीयते ॥ ४॥

अन्तर्मुखोऽन्तरालीनो ध्यानवान् संहृतेन्द्रियः । क्षणादवाप्तो योगित्वमात्मारामस्थितिर्विटः ॥ ५ ॥

वेश्याभिस्थूत्कृतमुखः सुजनेन विवर्जितः । अमङ्गलाकृतिरिव भ्राम्यतेऽविरतं विटः ॥ ६ ॥ सूचीहस्तः सूत्रधारः सकङ्कणप्रवेशकः । क्षीणो नटायते स्पष्टं विटः कपटनाटके ।। ७ ।।

विटो राम इवाभाति काकुत्स्थः कुलटागृहे । निकृत्तकुट्टनीशूर्पणखाश्रवणनासिकः ॥ ८ ॥

गतागतेष्वसिन्नेन सततं चक्रचारिणा । खरस्वनेन प्रकटं विटेन शकटायते ॥ ९ ॥

शूरो दोषाकरः स्त्रीणां वऋश्चित्ते खलो वुधः । गुरुः पापे व्यये शुक्रो विटः पथि शनैश्चरः ॥ १० ॥

वेश्याभिवित्रलब्बोऽपि निरस्तोऽप्यसकृद् विटः । पुनिविश्तति तद्गेहं श्वा हतो लगुडैरिय ॥ ११ ॥

क्षीणः कृतोपवासोऽपि शून्यदेवकुले क्वचित् । मिथ्यैव भोगानाचष्टे यैविराटायते विटः ॥ १२ ॥

निदाघे स्थूलवसनं माघे तनुतराम्बरम् । पिङ्गगं धत्ते विटो वेश्याहस्तोत्पुंसनकुङकुर्मैः ॥ १३ ॥

विलेपनाङ्कितपटः स्वदत्तनखमण्डितः । वेश्यासम्भोगसौभाग्यं याति प्रकटयन् विटः ॥ १४ ॥

फणाटोपकृतास्फोटविचटत्पटपल्लवः । विटस्ताम्बूलगण्डुषैर्वेश्याभिः परिपूर्यते ॥ १५ ॥

उदञ्चितकचः किञ्चिच् चिबुकश्मश्रुवेष्टने । दिने देवगृहाधीशवदनं वीक्षते विटः ॥ १६ ॥

दर्पयन् दन्तनाम्बूलो दन्त्यप्रायाक्षरैः पदैः । अलग्नोष्ठपुटो वक्ति कत्थनः कटुको विटः । १७ ।।

रूक्षैः पश्चात् पुरः स्निग्वैः कचैः कृत्रिमकूञ्चितैः । शिरो विलोलयन् ब्रूते वेश्यां केशधनो विट: ॥ १८ ॥ सुचिरं वालकं कृत्वा हस्ते प्रस्ताववर्जितम्। अङगुल्या वर्णयत्येव सर्वं सर्वोद्भवो विट: ॥ १९ ॥ यत्नेन खादिरं रागं रक्षन् बद्धमिवाधरे । प्रपायां मण्डकं भुङक्ते वेशमात्रधनो विट: ॥ २० ॥ निद्रां न याति विवलन् पलालशयने निशि। तुस्तप्रावरणं दृष्ट्वा .....। २१॥ ..... सजने जननीं पुरः। ममेयं कुम्भदासीति विक्ति मानधनो विटः ॥ २२ ॥ टक्कराकोटिटाङ्कारविस्फूटन्मस्तको रटन । खल्वाटः शङ्कितो याति वेश्यावेश्म जरद्विटः ॥ २३ ॥ ऋणेन खण्डितो रागी पुंश्चलीनखमण्डित:। सपत्नैर्दण्डितो याति विदेशं विटपण्डित: ॥ २४ ॥ मासमात्रं शठः स्थित्वा क्वचित् खशकुटीरके । प्रगत्भते दाक्षिणात्यभङ्गीभणितिभिविटः ॥ २५ ॥ दुर्निमित्तमिवासह्यं यूकानां विपुलं पटम् । जूटं बघ्नाति हा कष्टं बहिर्देशगतो विट: ॥ २६ ॥ रसायनैविलज्ञानैयोगशास्त्रैरसङ्गतै:। गन्धयुक्तिकथाभिश्च मुग्धान् भुङक्ते जरद्विटः ॥ २७ ॥ क्षपितविकलकालो धातुवादी विटाग्र्यः सततमलिनभस्त्राभस्ममुषाङगहस्तः ।

विकटकचकरालः कज्जलालिप्तभाल– श्चरति रसविदग्धो दग्धचीरः पिशाचः ॥ २८ ॥

इति श्रीव्यासदासापराख्यक्षेमेन्द्रविरचिते देशोपदेशे विटवर्णनं नाम पञ्चम उपदेशः।

षठ उपदेशः **छात्रवर्णनम्** 

नमञ्छात्राय सततं सत्रे वामार्धहारिणे । उग्राय विषभक्षाय शिवाय निशि शूलिने ।। १ ॥

कालकङ्कालसदृशश्छात्रो देशान्तरागतः । करङ्कशङ्कया दूरात् सजने वर्ज्यते जनैः ग २ ॥

क्षत्रिणः सपवित्रस्य स्पर्शहुङ्कारकारिणः । लज्जन्ते मुनयोऽप्यग्रे गौडस्यापरपाकिनः ॥ ३॥

ग्रहवारेषु भुञ्जानः स्नातकः संशितवृतः । प्रणतश्चान्नसंकाङक्षी जपति प्रहरद्वयम् ॥ ४॥

अवाप्तितिलकः सत्रे भोज्यैरुद्वर्तनैश्च सः । भुजङ्गः कञ्चुकिमव त्यक्त्वा संजायते नवः ॥ ५ ॥

भाटी: पृच्छिति वेश्यानां द्यूतं पृच्छिति निर्जितम् । मांसं संपृच्छिति भोज्ये व्रतिखन्नेषु दैशिक: ॥ ६ ॥

छात्रः प्रवृत्तः पाण्डित्ये वृद्धकीरिजगीषया । कष्टेन जानात्योंकारं स्वस्तिज्ञाने कथैव का ॥ ७ ॥

अलिपिजोऽप्यहंकारस्तब्धो विप्रतिपत्तये । गौडः करोति प्रारम्भं भाष्ये तर्के प्रभाकरे ॥ ८ ॥ स्पर्शं परिहरन् याति गौडः कक्षाकृताञ्चलः । कुञ्चितेनैकपार्थ्वेन दम्भभारभरादिव ॥ ९ ॥

अलक्तकाङ्कितोद्घृष्टनसम्बित्राम्बरोऽथ सः । लज्जते मलपत्रेण चक्रनाराचसञ्चये ॥ १० ॥

कुद्धः कर्मकरान् सर्वान् निरस्य लगुडाहतान् । तमेव सहते दासं तरुणी यस्य गेहिनी ॥ ११ ॥

उपानत्कुत्सितारावर्गावतः स शनैर्त्रजन् । लोहितक्षुरिकापट्टवेष्टितां वीक्षते कटीम् ॥ १२ ॥

लीलाञ्चितलतापाणिर्भूविलासविकारकृत् । वेब्यावेश्माग्ररथ्यासु सायं भ्रमति दैशिक: ॥ १३ ॥

कितवः कुट्टनी वेश्या चर्मकारः सनापितः । पञ्च गौडशरण्डस्य करण्डग्रन्थिभेदिनः ॥ १४ ॥

निर्दीपपात्रतुल्यास्यकान्त्या जितशनैश्चरः । गीयते रूपकन्दर्पश्छात्रो दुर्गतगायनैः ॥ १५ ॥

यातः प्रसिद्धि काठिन्यादविश्रान्तरितः सदा । त्रिगुणेनापि मूल्येन वेश्यां नाप्नोति दैशिकः ॥ १६ ॥

यदैव शयने गाढं जूटं बध्नाति दैशिक:। तंदैव हा मृतास्मीति वेश्या बूते भयादिता ॥ १७ ॥

भाटीं गृहण।ति या वेश्या परनाम्नापि दैशिकात् । सैव तस्याः कटीशूलपथ्ये याति चतुर्गुणा ।। १८ ॥

यस्योपस्पृशतः शौचे पर्याप्ता नाभवन् नदी । स एव भुङक्ते वेश्याभिरुत्सृष्टं मधुभोजनम् ॥ १९ ॥ शीतकाले शिरःशाटी वेश्यावेश्मसु दैशिकः । हसन् कालमुखः शुक्लदशनो वानरायते ॥ २०॥

रण्डां परवध् वापि यत्नादन्वेष्टुमिच्छति । पितुर्नाम्ना परिचयं स करोति गृहे गृहे ॥ २१ ।।

हसन्ति कि भणन्तीति मृग्धोक्त्या परयोषितः। विश्वास्य सेवते धूर्तः सत्रभोजनवर्णनैः॥ २२॥

चञ्चत्कर्णसुवर्णाङ्कः स्थूलित्रगुणवालकी । प्रभाते धनदाकारस्तूर्णं निर्याति दैशिकः ।। २३ ।।

स पिशाच इवाभाति दिनान्ते द्यूतनिर्जितः । नग्नो भग्नमुखः पांसुलिप्तसत्रपसत्रपः ॥ २४ ॥

उदरावद्धवस्त्रेण ग्रन्थिजूटेन नादिना । लगुडोद्धतहस्तेन छात्रेणोन्मूल्यते मठः ॥ २५ ॥

अनेकक्षुरिकाघातक्षुण्णकुक्षेः क्षयैषिणः । ... को नाम गौडयक्षस्य सत्रे याति विपक्षताम् ॥ २६ ॥

भुक्तं करोति न प्रीत्या न भयान् न च गौरवात् । गौडक्चरति लोकेऽस्मिन् दुर्ग्रहोऽपि सविग्रहः ॥ २७ ॥

द्वादश्यामन्यवद् गौडः सत्रच्छेदादुपोषितः। स्वयं पत्रवेन कुरुते मत्स्यमासेन पारणम् ॥ २८॥

नापितश्चर्मकारो वा घीवरः सौनिकोऽपि वा। स्वदेशे दैशिको नूनं सन्ध्यापाठं न वेत्ति यत्।। २९॥

सत्रे छात्रेण पात्रेण कृते भोज्यप्रतिग्रहे । तुष्यन्ति देवता वेश्याः क्षीरिणीघृतमोदकैः ॥ ३० ॥ वेक्ष्यासक्तो द्यूतकरञ्चाकिकः प्रायकृत् सदा । कुक्षिभेदी मठवने छात्रः पञ्चतपा मुनिः ।। ३१ ॥

न ब्रह्मचारी न गृही न वनस्थो न वा यतिः। पञ्चमः पञ्चभद्राख्यश्छात्राणामयमाश्रमः।। ३२ ॥

दैशिकः कृपया येन पीतकोशः प्रवेशितः ।

तस्यैव लिखति प्राये ब्रह्महत्यां विषाशनः ॥ ३३ ॥

वेश्यावारज्वरः सत्रसन्निपातो मठक्षयः । न सङग्रहैर्न हृदयैः साध्यतामेति दैशिकः ॥ ३४ ॥

शृङ्गग्राही दिधिक्षीरे सूदाघातेषु दण्डधृत् । मठच्छात्रः सदाछत्री न तथापि स दीक्षितः ॥ ३५ ॥

चाकिकः शिवतां यातइचौरः कर्मकरैर्धृतः । गौडो गर्वोन्नतग्रीवष्ठक्कुरोऽस्मीति भाषते ॥ ३६ ॥

सत्रान्नेनोदरस्थेन ये मृता बुद्धदैशिकाः । ते सत्रतूर्ये कोशन्ति जातास्तत्रैव कुक्कुटाः ॥ ३७ ॥

याचते पण्यमधिकं मूल्यमल्पं प्रयच्छति । वणिजस्तिष्ठति पुरः प्रभाते दैशिकः कलिः ॥ ३८ ॥

मत्स्या मत्स्यमिवाश्नन्ति भागीकृत्यातुरं क्षणात् । छात्राश्छत्रकरण्डादिपटशाटककम्बलैः ॥ ३९॥

श्राद्धपक्षे मठच्छात्रो भुक्त्वा ठक्कगृहे क्वचित् । न पश्यत्यूर्ध्वनयनः शूलारूढ इव क्षितिम् ॥ ४० ॥

नायं मठः शठमठः प्रांशुईठमठोऽपि वा । वृद्धराक्षसपूर्णेयं घोरा दारुगिरेर्गुहा ॥ ४१ ॥ मठइमशाने वेतालाः पिशाचाः स्नानकोष्ठके । घटयन्ति जनं छात्राः सत्रे सन्त्रासभैरवाः ॥ ४२ ॥

कुपितं कपिमालिङग्य कण्ठे बद्ध्वा महोरगम् । गौडं चातुरमासाद्य वैद्यस्य कुशलं कुतः ॥ ४३ ॥

स्नाने दाने व्रते श्राद्धे निष्कारणरुषा ज्वलन् । मातरं चौदयामीति वदन् सर्वं करोति सः ॥ ४४ ॥

त्रजित दिनमिक्तः सत्रपां सत्रपालीं रमयित च कुमारीं दन्तरूपो विरूपः । क्षपयित भजमानः स्वां कुलालीं कुलालीं विलसित मठचट्टः पापकारी विकारी ॥ ४५ ॥

इति श्रीव्यासदासापराख्य **क्षेमे**न्द्रविरचिते देशोपदेशे **छात्रवर्ण**नं नाम पष्ठ उपदेश: ।

## मप्तम उपदेशः वृद्धभार्यावर्णनम्

नुमः पुष्पवतीं कान्तां कन्यां यौवनशालिनीम् । पुरुषस्पर्शरहितां श्वभ्रजातां लतामिव ॥ १ ॥

अविद्ययेव जरया स्पृह्या च विमोहितः । कुमारीं याचते वृद्धः कदर्य इव संपदम् ॥ २ ॥

विवाहं परलोकार्थं करोत्येष विचक्षण: । इति वृद्धस्य वरणे विक्ति स्मितमुखो जन: ॥ ३ ॥

कृतारुचिः पृथुश्वासतमोदृष्टिविरागवान् । कन्याया वरणे वृद्धो मूर्तो ज्वर इवागतः ॥ ४ ॥ अकाले जरया पुत्रि व्याप्तोऽयं धनिनां वरः । इति वृद्धः पिता बूते तनयामश्रुवर्षिणीम् ॥ ५ ॥

वृद्धहस्तेन कुचयोः स्पर्शो मे कथमेतयोः । इत्युच्छ्वासवती कान्तं कन्या शोचित यौवनम् ।। ६॥

आलभ्य कन्यामञ्जर्या विवाहे पाणिपल्लवम् । वृद्धः कुचफलन्यस्तवदनो वानरायते ॥ ७ ॥

वधूर्वरोत्सवायाततरुणन्यस्तलोचना । नोपसर्पति वृद्धस्य शय्यां वध्यशिलामिव ॥ ८ ॥

भार्यासमागमै वृद्धः प्रणामानतमस्तकः। पादास्फोटनभग्नास्यः पतितो मूछितः क्षितौ ॥ ९ ॥

लालापूर्णेन वक्त्रेण परिचुम्ब<mark>नमीहते ।</mark> घिगहो वत नष्टा धीरिति वृद्धं <mark>ब्रवीति सा ॥ १०</mark> ॥

पितुः पितामहोऽस्तीति त्वत्तुल्यः किं न लज्जसे । आनीताहं कुपतिना वद कस्य कृते त्वया ॥ ११ ॥

इति प्रलापिनीं वृद्धः शयनं याचते वधूम् । वाक्यैः पतितदन्तालीगलल्लालालवाकुलैः ॥ १२ ॥

वधूर्वृद्धभुजङ्गेन स्पृष्टा हाकष्टवादिनी । दप्टेव खट्वामुत्सृज्य गेहाद् गेहं पलायते । १३ ॥

बलाद् बन्धुजनैर्नीता पुनः शय्यानिकेतनम् । वधूर्वृद्धस्य संस्पर्शं चण्डालस्येव रक्षति ॥ १४ ॥

पृथगंशुकसंवीतां सुप्तामालिङ्गतः प्रियाम् । वृद्धस्व निद्रा नायाति कुपितेव तदीर्ध्यया ॥ १५ ॥ रजस्वलोत्सवे वघ्वाः पूर्वजारसमागमात् । प्रातः क्षिपति सिन्द्रं वृद्धस्य वदने जनः ॥ १६ ॥

विधेयं सकलाज्ञासु पुष्पालंकारवस्त्रदम् । कटुकौषधवद् वृद्धं मुहूर्तं सहते वधू: ।। १७ ।।

मुहुः शक्तिदरिद्रस्य गूढाङ्गं स्पृशतो मुहुः । न रतिविरतिर्वापि स्थिवरस्य प्रजायते ॥ १८ ॥

प्रमादाद् यदि वृद्धस्य शक्तिराकालिकी भवेत् । तदर्थं तस्य निर्यान्ति शुक्रेणैव सहासवः ॥ १९ ॥

पीनस्तनोरुजघनां जीर्णवीणोपमाकृतिः । तरुणीं संस्पृशन् वृद्धः शुष्कोऽप्यायाति शुष्कताम् ॥ २० ॥

वृद्धस्य वृष्यैराहारैर्वाजीकरणमिच्छतः अतीसारैः सवमनैर्नष्टा पुष्टिस्त्रिवार्षिकी ॥ २१ ॥

अहो वृद्धस्य पर्यन्ते लग्नः सुकृतसञ्चयः । भार्या सुरतमन्त्रेण नामग्रहणकारिणी ॥ २२ ॥

गर्भिणी परवीजेन वृद्धस्योत्सवकारिणः । ददात्यनुज्ञां सततं पादसंवाहने वधूः ॥ २३ ॥

प्रहर्षात् पादपतनैर्बन्धुमध्ये वध्गिरा । पुत्रजन्मनि वृद्धेन सपत्नोऽपि निमन्त्रितः ॥ २४ ॥

घुणजग्धस्य दग्धस्य तरोर्जातोऽयमङकुरः । इति त्रुवाणा वृद्धस्य प्रनृत्यन्त्युत्सवे स्त्रियः ॥ २५ ॥

षष्ठीप्रजागरेणेव वृद्धस्याजीर्णकारिणः । पर्यन्तकारी विषमः श्वासः समुपजायते ॥ २६ ॥ ः धन्या त्वं वृद्धदयिते पुत्रिकाविधवाधुना । गृहिणी स्त्रीभिरित्युक्ता वाष्पं नोज्झत्यमङ्कगलम् ॥ २७ ॥

अभियुक्तैस्तथा चोक्तं कैश्चित् कुशलवादिभिः। भाग्ययोग्यं न नारीणां यौवने म्रियते पतिः॥ २८॥

मा श्रीषं मापि क्व द्राक्षं निन्द्यं सर्वापदां पदम् । स्थविरं तरुणीभार्यं वेश्यासक्तं च निर्धनम् ॥ २९ ॥

वव कियत् कि तवास्तीति कण्ठप्राप्तार्धजीवितम् । वृद्धं चौरमिवाभ्येत्य धनं पृच्छति गेहिनी ॥ ३० ॥

विरतसुरतशक्तः स्पर्शमात्रैकभिक्ति—

निशि निशितवचोभिर्भत्स्यमानो गृहिण्या ।

भुजभुजगनिबद्धं स्वक्षये वृद्धयक्षः

सुभगभगनिधानं रक्षति न्यस्तहस्तः ॥ ३१ ॥

इति श्रीव्यासदासापराख्यक्षेमेन्द्रविराचिते देशोपदेशे वृद्धभार्यावर्णनं नाम सप्तम उपदेशः।

अष्टम उपदेशः **प्रकीर्णवर्णनम्** 

एकत्र संक्षिप्तिधिया प्रकीर्णजनवर्णनम् । देशभाषापदैर्मिश्रमधुना क्रियते मया ॥ १ ॥

गुरु:

रागद्वेषसमाकुलमुग्रमहामोहलोभदम्भभयम् ।
गुरुमपि लाधवहेतुं
भवमिव बहुविश्रमं वन्दे ॥ २ ॥

गुणरहितो रुतकारी शिष्यवधूनां सदा गुरुर्गदितः । दीनारक्षयकरणाद् -दीक्षेत्युक्ता कृता तेन ॥ ३ ॥

सुलभमहो बत पुंसां
कलिकाले लीलयैव मोक्षपदम् ।
हीषामण्डकमधुना
विकत गुरुज्ञानसर्वस्वम् ॥ ४ ॥

### दिविर:

लुण्ठितसकलसुरद्विज –
पुरनगरग्रामघोषसर्वस्वः।
पुनरपि हरणाकाङक्षी
व्रजिति गुरुं दीक्षितो दिविरः ॥ ५ ॥

कलमशिखाहतजनता — दीनतराक्रन्दलब्धविभवस्य। दिविरस्योन्नतिहेतो — र्यागविधाने मतिर्भवति॥ ६॥

वञ्चनविरचितपटली — .
संग्रहमिश्रैश्च दीर्घसञ्चारः ।
निगिलति मेषमशेषं
तालक्षद्वोऽथ वाचालः ॥ ७ ॥

## कुलवधू:

बक्त्रालोकिनि सदने

प्रागलभ्याद् दासभावमानीते ।

पत्यौ विरचितवेशा याति गुरुं दीक्षिता पत्नी ॥ ८ ॥

पशुसंस्पर्शाद् विमुखी समयविहीनस्य गेहिनी भर्तुः । आयाति सदा कृत्वा गुरुसुरतपवित्रमात्मानम् ॥ ९ ॥

खरतरपृष्ठकटीतट—
मन्थरगमना गृहानेत्य ।
पादाघातैः पत्नी
हन्ति पतिं भोजनस्य चिरात् ॥ १० ॥

भट्ट:

मधुपाने कृतबुद्धिः
कौलकथानष्टजातिसंकोचः ।
मत्स्यशरावकहस्तो
गुरुगृहमायाति दीक्षितो भट्टः ॥ ११ ॥

घटगलगलगलशद्धै – र्गलपूरं भैरवं पिबन् भट्टः । संलक्ष्यते प्रवाहे लुठित इवाम्भोभरात् खिन्नः ॥ १२ ॥

नीत्वा निखिलां रात्रि क्षीवो वान्तासवः श्वलीढास्यः । अभिवादनपरिशुद्धः प्रातर्भट्टोऽन्यभट्टेषु ॥ १३ ॥ वणिक्

निक्षेपक्षयकारी

निह्नवदक्षः कलाक्षपायक्षः।

वणिगर्थोदयकाङक्षी

गुरुगृहमाप्तो न मोक्षार्थी ॥ १४ ॥

मार्जनरेणुकरालो

गुडमधुघृतपिङ्गतैललिप्तकरः ।

ग्राहकघट्टनसक्तो

हट्टपिशाचो वणिङ मूर्तः ॥ १५ ॥

दुर्गंन्धोत्कटसंचित-

धनित्चयिकलन्नहद्वनिगडस्य ।

वणिजः कृतो विधात्रा

श्रीग्रुनाथः प्रणालनिष्कर्षः ॥ १६ ॥

कविः

सारस्वतमन्त्रार्थी

किंचित् संस्कारलिप्तजिह्वाग्रः।

कुलवागीशीसिद्धयै

याति गुरुं काव्यहेवाकी ॥ १७ ॥

अज्ञातधातुलिङ्गं

मुखकूणनमुल्बणमपक्वम् ।

अज्वरिमव वमित कविः

श्लोकं कुच्छात् सह प्राणैः ॥ १८॥

गुष्करलोकध्यानात्—

कुष्णाति दिवानिशं हृदयम् ।

मन्दः काव्येन विना गत्वा कुरुते न वृत्ति स्वाम् ॥ १९ ॥

धातुवादी

जरया जीर्णशरीरः

कासश्वासप्रयासहतशक्तः।

व्रजति रसायनसिद्धः

स्वगुरुं वृद्धोऽप्यशेषायुः ॥ २० ॥

मूषामुखविस्तीर्णे-

र्भूरिसुवर्णैः करोमि सम्पूर्णेम् ।

निजजनमपरं च रसै-

रित्युक्तवा निर्धनो म्रियते ॥ २१ ॥

पर्यन्तातीसारे

लग्ने वृद्धस्य सूतसिद्धस्य ।

शुद्धिर्देहमलानां

जातेत्युपजायते हर्पः ॥ २२ ॥

## द्युतकरः

व्वेताककितिगणपति-

मन्त्रार्थी कितवचक्रविजयाय।

कितवः शफरीमण्डक -

सिन्दूरकरो गुरुं याति ॥ २३ ॥

मूत्रनिरोधात् कृच्छी

सततमनशनवतो जितो मौनी।

धत्ते तापसवृत्ति

चित्रं संसारवञ्चकः कितवः ॥ २४ ॥

भस्मविलिप्तशरीरः

संततं नग्नः कपालपाणिश्च ।

ईश्वररूपोऽपि भृशं

दारिद्र्यनिकेतनं कितवः ॥ २५ ॥

बुद्धि विहीनः

गुरुरिति वितरित सर्वं

पशुसंकाशो गतानुगति:।

बुद्धिविहीनः शिष्यः

केवलभक्तो गलाट सध्यः ॥ २६ ॥

गुरुभवतः

यागगृहेष्वासन्नो

भोजनपानैकसेवक: शिष्य: ।

चौरस्याप्यतिचौर-

श्चरति सदा वञ्चकस्य गुरोः ॥ २७ ॥

जय जय भगवन् मोक्ष-

क्षपणैकनिमित्तदत्तसंसार।

मग्रमधर्मपथे मा-

मुद्धर नाथ स्वहस्तेन ॥ २८॥

इत्यादिस्तुतिवचनैः

पादाग्रालीनमस्तकः स गुरोः।

भुङ्कते पिबति च दम्भाद्

भक्तिविहीनो महाधूर्तः ॥ २९ ॥

वैणिकः

आह्वानेऽपि विसर्जन-

कारी देवस्य घर्घरैगीतै:।

तुम्बकवीणास्कन्धः

प्रविशति यागे गुरो: शिष्य: ॥ ३० ॥

सोत्कण्ठेषु श्रोतृषु

कृच्छ्राद् दिवसेन सारणां दत्त्वा ।

सन्त्रीघर्षणखषखष-

गव्दैः श्रुतिशूलमाधत्ते ॥ ३१ ॥

नारदतुम्बुरुगर्वः

स्वरटांकारशब्देन ।

मुहुरीक्षते मुखानि

श्रोतृणां साधुवादाय ॥ ३२ ॥

वैद्यः

आतुरधनसम्पूर्ण-

चूर्णार्धश्लोकपाठपाण्डित्यः।

वैद्यो गृहमेति गुरोः

शिष्यधनव्याधिभक्षस्य ॥ ३३ ॥

हृदयविहीनो धूर्तः

संग्रहरहितः स वञ्चको वैद्यः।

वितत न दोषान् दोषी

चरकश्चरकं न जानाति ॥ ३४ ॥

शद्वाटोपैभंयकृद्

दुःसहतरसंनिपातहतलोकः।

वैद्यो विद्युदिवोग्रः

पतित निधानेषु सदनेषु ॥ ३५ ॥

निर्गुट:

यूकाङगश्चं ललमुख-

श्चन्द्रापीडान्वयी नयनपीडः।

कुलगुरुमेति ग्रामात्-

तण्डुलतस्त्रां (?) वहन् कक्षे ॥ ३६ ॥

चूर्णहरिद्रारिङजत–

नवहिमसूत्राभशीर्षशाटाकः ।

खञ्जन्या सितसङ्कट-

विकटामोचोटनिर्गताङगुष्ठः ॥ ३७ ॥

ऋणराशिलेंखशतै-

र्भुक्तफलो निर्गुटः कुटुम्बिभटैः।

नी राजदण्डभीत्या

प्रविशति वर्षेण राजकुलम् ॥ ३८॥

पण्डितः

चरितैर्गे।रवहेतु-

मूंबाणां पण्डितो गुरुं याति ।

पदमन्दसानुनासिक-

दीर्घपदैर्जनितशिरःशूलः ।। ३९ ।।

वाक्यसमन्वयहीनो

मेलाकलमस्फारभारमलपत्रः।

विपरीतिच्छन्नाधें:

पठित पदैष्टिपिकाबन्धैः ॥ ४० ॥

विद्वानसाधुशद्वोविस्मृतलिङ्गो नपुंसकप्रकृतिः । अविदितसकलसमासोऽसत्सु सदा द्वन्द्वमेव जानाति ॥ ४१ ॥ नासा (?) स्थूत्कृतिमिश्रैमिथ्याकासैः सकण्ठटाङ्कारैः ।
पृष्टो विध्नं कुरुते विस्मृतलट्प्रत्ययो विद्वान् ॥ ४२ ॥
लेखकः

मिथ्या प्रातः प्रातर्दाता सर्वस्य चर्मकार इव । लिखति भगार्चनकल्पं याति गुरुं लेखको भक्तः ॥ ४३ ॥

संकरकृद् वर्णानां विवुधानां पतितपद्मिक्तिभिर्भयदः । सततामेध्यः पापी कलिकालो लेखकः साक्षात् ॥ ४४ ॥

आकारशीर्षहारी नवदरकारी पदार्थसंहारी । अक्षरभक्षकमेलालिप्तमुखो लेखकः कालः ॥ ४५ ॥

#### जटाधर:

नयनशिवः खल्वाटो . ... दन्तुरश्च रूपशिवः । जटिनो विश्नन्ति यागे ध्यानशिवस्तन्त्रमन्त्रहीनश्च ॥ ४६ ॥

त्रिफलाक्षालनविमलो धूपाढ्यो भस्ममुष्टिहतयूकः । वेश्यानामुपधानं धन्यो जटिनां जटाजूटः ॥ ४७ ॥

तन्त्रस्थान।यातः प्रायतपोभिः शटीजपध्यानैः । अञ्नाति मठतपस्वी शिवतासिद्ध्यै पुनर्विषमः ॥ ४८ ॥

#### रण्डा

कुशतिलराजतवालिः कलितकरा स्नानदानजपनिरता ।
मधुमांसाशनहीना रण्डा त्राणं गुरुं स्मरति ॥ ४९ ॥
श्राद्धे भर्तुरविद्यां त्यक्त्वा सा भट्टभोजकश्राद्धम् ।

भक्त्या मृतकोद्धारे जघनं हस्ते गुरोः क्षिपति ॥ ५०॥

मण्डितपीवरजघना घनकुचकलशा विलोलाक्षी । अस्तु सुखाय विटानां नवरतरसवाहिनी रण्डा ॥ ५१॥

इत्युद्देशनिदर्शनेन विविधं यत् किंचिदुक्तं मया तत् सर्वं स्मितकारणं सहृदयाः शृण्वन्तु सन्तः क्षणम् । क्षेमेन्द्रः प्रणतिं करोति न पटुर्लोकोपहासेष्वलं किन्त्वेष व्यपदेशतः प्रतिपदं देशोपदेशः कृतः ॥ ५२ ॥

इति श्रीव्यासदासापराख्यक्षेमेन्द्रविरचिते वेशोपदेशे प्रकीणंथणंनं नाम अष्टम उपदेशः।

दीर्घा दूरे दुराशा खलमुखरमुखालोकने का कथैव सेवासन्तापशान्तिः प्रशमपरिचिता स्वान्तसन्तोषलक्ष्मीः । सर्वं श्लाघ्य वदन्ते पयिस बुसरजः किन्त्वयं दोषलेशाद्— यस्योन्मेषः कथानां हृदयपरिमलः शुध्यते केन सार्थम् ॥ १ ॥

दर्पान्धो नगरे तथा परगुणोत्कर्षे महामत्सरो ग्रामे शेषवृषाशयस्तरुशिलाप्रायः परो गह्वरः । सोन्मेषप्रतिभः प्रगल्भवचसामन्तश्चमत्कारिणां चित्रं नास्ति विचारचारुचतुरः प्रत्युत्तरार्हः सुहृत् ॥ २ ॥

> कृतिः क्षेमेन्द्रस्येति शम् ॥ देशोपदेशः समाप्तः॥

# ३ नर्ममाला

प्रथमः परिहासः गृहकृत्याधिपतिः ।

येनेदं स्वेच्छया सर्वं मायया मोहितं जगत्। स जयत्यजितः श्रीमान् कायस्थः परमेश्वरः ॥ १ ॥

अस्ति स्वस्तिमतामग्र्यं मण्डितं बुधमण्डलै: । खण्डिताखण्डलावासदर्पं कश्मीरमण्डलम् ॥ २॥

यस्मिन् प्राज्यभुजस्तम्भस्तम्भिताहितविक्रमः । त्रिविकम इव श्रीमाननन्तो बलिजिन् नृपः ॥ ३ ॥

तेन प्रजोपसर्गेषु वारितेषु विवेकिना । दुनियोगिषु सर्वेषु नीतेषु स्मृतिशेषताम् ॥ ४ ॥

विदग्धचूडामणिना केनचित् केलिशालिना । विद्वद्गोष्ठीगरिष्ठेन कश्चित् सहृदयो जनः ॥ ५ ॥

हासायातीतकायस्थचरितं कर्तुमीरितः । करोति तत् प्रसङ्गेन दुराचारविडम्बनाम् ॥ ६ ॥ कृतविश्वप्रपञ्चाय नमो मायाविधायिने । उत्पत्तिस्थितिसंहारकारिणे पुरहारिणे ॥ ७ ॥

व्यापिने जन्महीनाय निर्गुणाय कलाभृते । सर्वाधिकारिणे सर्वकालकूटाशनाय ते ॥ ८ ॥

पुरा हतेषु दैत्येषु विष्णुना प्रभविष्णुना । दुःखितो दीर्घवैराग्यस्तद्गेहगणनापितः ॥ ९ ॥

गत्वा वैतरणीतीरं तपो वार्षसहस्रकम् । स्वमूत्रचुलकाहारः सुरवैराच् चकार सः ॥ १० ॥

तुष्टस्तमेत्य वरदः किलः साक्षादभाषत । सर्वदेविवनाशाय गच्छ वत्स महीतलम् ॥ ११ ॥

अनेन कलमास्त्रेण मह्त्तेन प्रहारिणा । विच्छिन्नदीपकुसुमान् धूपहीनान् निरम्वरान् ॥ १२ ॥

भ्रष्टालयान् घूलिलिप्तान् हाहाभूतान् श्वभिर्वृतान् । करिष्यसि सुरान् सर्वान् भक्तपानीयकाङक्षिणः ॥ १३ ॥

जगित ब्राह्मणानां च वृत्तिच्छेदे त्वया कृते । यज्ञच्छेदाद् विनंध्यन्ति दिवि देवा न संशय: ॥ १४ ॥

दैत्यक्षये कृते यस्माद् भवता दिवि रोदितम् । तस्मात् त्वं दिविरो नाम भुवि ख्यातो भविष्यसि ॥ १५ ॥

मषी सकलमा यस्य काली कवलिताखिला। सदा सकलमायस्य तस्य सर्वार्थसिद्धिदा ॥ १६ ॥

त्वद्वंशेऽत्र भविष्यन्ति दैत्या दिविररूपिणः। यैरियं लब्धविभवैः पृथिवी न भविष्यति ॥ १७॥ इत्युक्त्वान्तर्हिते तस्मिन् कलौ कल्मषमानसः । याति काले सुविपुले महीमवततार सः ॥ १८ ॥

सौनिकेन प्रजातोऽथ भूतले मर्मघातिना । स कुद्दालकभार्यायां जगदुन्मूलनवृतः ॥ १९॥

तीक्ष्णैस्तदन्वये जातैः सर्ववृत्तिविलोपिभिः । रूक्षैर्न कस्यचिन् मित्रैः पापैः सर्वापहारिभिः ॥ २०॥

कल्पान्तैरिव सर्वत्र ग्रस्तस्थावरजङ्गमैः । मधीविलिप्तसर्वाङ्गैः कालेनालिङ्गितैरिव ॥ २१॥

अधोगतैर्मृदुतरैः स्तब्धैरभ्युद्गतैः क्षणात् । पुरीषैरिव कायस्थैः कायस्थैर्दोषकारिभिः ॥ २२ ॥

सेवाकाले बहुमुखैर्लुब्धकैंब्हुबाहुिभः । बञ्चने बहुमायैश्च बहुरूपैः सुरारिभिः ॥ २३ ॥

व्याप्तासु नगरग्रामपुरपत्तनभूमिषु । तस्मिन् काले मषीलिप्तकलमेन खमुल्लिखन् ॥ २४ ॥

ननर्त कर्तरीहस्तो भूजंप्रावरणः कलिः । भस्त्राकक्ष्याभिधानोऽयं सर्वभक्षो महासुरः । जातो जगत्क्षयायेति पिशाचनिचया जगुः ॥ २५ ॥

देवापहारिणा तेन गोघासलवणच्छिदा । भुज्यते पीयते भूरि दिविरेण दिवानिशम् ॥ २६ ॥

भक्त्या भगवतो विष्णोस्त्रैलोक्याक्रमणे पुरा । धर्मः प्रयातो द्रवतां मधीरूपेण तिष्ठति ॥ २७ ॥ देवनागमनुष्याणां नित्यनैमित्तिकच्छिदः । तस्य कायस्यनाथस्य त्रैलोक्यात्रमणे पुनः ॥ २८ ॥

किलः प्रयातो द्रवतां मधीरूपेण तिष्ठित । यथा स्वर्गप्रदा गङ्गा तथैषा नरकप्रदा ।। २९ ॥

व्यथितः प्रथितैग्रमिनिगडैर्लगुडैस्तथा । भयाद् वैराग्यमापन्नः स बभूव महाव्रती ॥ ३० ॥

भग्नव्यथोऽथ सन्त्यज्य व्रतं प्रायाद् दिगन्तरम् । कालेन विस्मृतोऽभ्येति भूर्जज्ञोऽलीकनि:स्पृहः ॥ ३१॥

क्रमाद् ग्रामनियोगेन नगरे गणनापतेः । दम्भसम्भावितः प्राप गृहकृत्यं विधेर्वेशात् ॥ ३२॥

तस्यानुजीविभिः कूरैरनुवर्तनजीविभिः । वसुहीना वसुमती कृता प्रकटतस्करैः ॥ ३३ ॥

दम्भध्वजो निष्प्रपञ्चो लुब्धकः कलमाकरः। सूचीमुखो भूर्जगुप्तो महीमण्डश्च दुःसहः॥ ३४॥

दैत्यावताराः सप्तैते तन्माहात्म्यान् नियोगिनः । लुष्ठ्या वध्याश्च पूज्या ये सर्वे इत्यवदन् मदात् ।। ३५ ।।

उपतापो वज्रतापः परिघो द्वारभञ्जकः । धूमकेतुः कपिमुखः कुक्षिभेदो गृहोल्मुकः ॥ ३६ ।।

अष्टौ पिशाचास्तस्यैते भटमुख्याः पुरःसराः । मर्त्यलोकविनाशाय वभ्रमुर्यष्टिपाणयः ॥ ३७ ॥

स वृतः सेवकशतैः सदा दम्भहरार्चने । स्तीत्रं पठति हाहेति कुर्वन् सास्नुविलोचन: ॥ ३८ ॥

3 8 8

स्गिरा चित्तहारिण्या पश्यन्त्या दृश्यमानया । –ह्यः कियन्तो मया दत्ताः प्रायस्या विजयेश्वरे ॥ ३९ ॥

जयत्युल्लासितानन्तमहिमा परमेश्वरः । –आदौ स्थितानामुपरि प्रयान्त्वेते त्रिसप्ततिः ॥ ४० ॥

यः स्फीतः श्रीदयाबोधपरमानन्दसम्पदा । –प्रायस्थाने मृता भट्टाः कृष्यन्तां गुल्फदामभिः॥ ४१ ॥

विद्योद्द्योतितमाहातम्यः स जयत्यपराजितः। -निर्धामधूमकर्तारो ग्रामान् यान्तु नियोगिनः ॥ ४२ ।।

सर्वानन्दस्वरूपाय सर्वमङ्गल्यहेतवे । -सर्वस्वहरणं कृत्वा वध्या दण्डनिषेधिनः ॥ ४३ ॥

सर्वक्लेशापहर्ने च चिद्रपत्रहाणे नमः। –पीडिताः प्रस्रवन्त्येव प्रजा गुग्गुलुबीजवत् ॥ ४४ ॥

इत्यादिस्तोत्रमुखरो घण्टावधिरिताखिलः। समादिक्याविकाच् चाशु नियोगिनिबिडां सभाम् ॥ ४५ ॥

मरीचः प्रथितस्थानमास्थितो जनदुष्कृतैः। ददर्भ दूरादायान्तं कार्यदूतं नियोगिनम् ॥ ४६ ॥

पदालग्राशिवं देवगृहोच्चाटनचा किकम्। सुसुक्ष्मदलविन्यासविभागोन्नतटिप्पिकम् ॥ ४७ ॥

अतसीकुसुमच्छायं मृदुस्पर्शाङ्गरक्षकम्। जात्यकस्तूरिकामोदस्थ्लतूलपटीवृतम् ॥ ४८॥

हस्ताङ्गगुलीन्यस्तहैमित्रगुणावर्तवालिकम् । दूराध्वकलमसोच्छ्वासांत्कुर्वाणं विकृतीर्मुखे ॥ ४९ ॥ दृष्ट्वा पिश्नमायान्तं तं भागवतमन्तिके । उत्थाय हर्षादालम्ब्य पाणौ पार्झ्वे न्यवेशयत् ॥ ५० ॥

चाक्रिकः पुंश्चलको वा-

पिशुनेभ्यो नमस्तेभ्यो यत्प्रसादान् नियोगिनः । दूरस्था अपि जायन्ते सहस्रश्रोत्रचक्षुषः ॥ ५१ ॥

सोऽत्रवीत् त्वामहं श्रुत्वा स्थितं शक्तिमतां धुरि । प्राप्तो देवगृहादेष राशिमार्गप्रदर्शकः ॥ ५२ ॥

वस्त्रालंकाररत्नादि यत् किञ्चिद् देववेश्मसु । विद्यमानमशेषं तत् करिष्ये प्रकटं तव ॥ ५३

विजयेश्वरवाराहमार्तण्डादिषु विद्यते । त्वद्भाग्योपचयाद् राशिरपोष्यपरिपूरकः ॥ ५४ ॥

अभीरुरपवादेषु निःशङ्कः पातकेषु च । तत्र तीक्ष्णो भृशं शक्वत् क्रियतां परिपालकः ।। ५५ ॥

स चास्ति भुवि विख्यातः कायस्थो भवता समः । विना धनं विनायासं सर्वस्वहरणं विना ॥ ५६ ॥

ष्रह्महत्या न गण्यन्ते गोवधेषु कथैव का । प्रभुभक्तिकृता येन मूलादुन्मूल्यते जन: ॥ ५७ ॥

अन्येऽपि सन्ति सर्वत्र तिष्ठधस्तु न लभ्यते। नीतः स्वजनको येन निधनं बन्धने धनी ॥ ५८॥

यदि नाम भवत्पुण्यैः स समेष्यति मद्गिरा । तत् स्वगेहं निधानानां विद्धि स्वच्छन्दमन्दिरम् ॥ ५९ ॥ इति ब्रुवाणमसकृत् कर्णे विहितसंविदम् । महत्तमस्तमवदत् तूर्णमानीयतामिति ॥ ६०॥

ततः स सत्वरं द्वित्रैरादराय गतागतैः । तमानिनाय निश्चित्य पापिनं परिपालकम् ॥ ३१ ॥

#### परिपालकः

काष्ठस्तव्धोन्नतग्रीवः सनिःस्पन्दोर्ध्वलोचनः । कामलाहरितच्छायशिरःशाटककञ्चुकः ॥ ६२

लम्बमानेन महता मेध्यकीडानुकारिणा। उदरेण दरेणेव व्याप्तः पिशितवेश्मना ॥ ६३ ॥

तीव्रदर्पो महाकोपः प्राणहृन् निष्प्रतिकियः । सोपद्रवः सोपतापः सन्निपात इव ज्वरः ॥ ६४ ॥

स महान्तं समासाद्य दुःसहं दंसनं विटम् । लीलयैव वशीकृत्य लेभे देवगृहान् बहून् ॥ ६५ ॥

ततो मूर्तेरिवायासैः सहसैव पुरःसरैः । अर्घवेलां ययौ कर्तुमसङ्कर्यैः परिवारितः ॥ ६६ ॥

काचरोऽयं हिरण्याक्षः पूर्ववैरमनुस्मरन् । देवानवाप्तः संहर्तुमिति तं बुबुधे जनः ॥ ६७ ॥

भयात् पलाय्य <mark>यातेषु धनिकेषु सुरालयात् ।</mark> तमयुः पुनरक्षीणा देवागारनिवासिनः ॥ ६८ ॥

भटैरर्गलितद्वारकवाटस्फोटनाकुलै: । प्रारब्धे गृहभाण्डादिविलुण्ठनमहोत्सवे ॥ ६९ ॥ सहसा हृतवस्त्राणां गृहिणीनां समाययौ । सन्त्रस्तवालकानां च करुणो रोदनध्वनि: ॥ ७० ॥

#### लेखकोपाध्यायः

अथाययौ चिरावाष्तवहुहर्षस्खलद्गतिः । कृञः शनैश्चराकारो घूसरः क्षुत्क्षतोदरः ॥ ७१ ॥

बहुच्छिद्रशिर:शाटलटरपर्यन्ततूस्तकः । शतचक्रलिकास्यूतमललिप्ताङ्गरक्षकः ॥ ७२ ॥

शीर्णजीर्णपटीगुप्तकक्ष्यानियमिताञ्चलः । याचितानीतसंशुष्कपादत्रव्यथितः खलः ॥ ७३ ॥

लेखाधिकारी निःस्वोऽपि लेखसंस्कारगर्विनः । परिपालकनिर्दिष्टो वायुभक्ष इवोरगः ॥ ७४ ॥

तद्गेहिनी शीर्णवस्त्रखण्डावृतकटीतटा । कज्जलालिप्तनासाग्रा लडन्मृत्कर्णभूषणा ॥ ७५ ॥

क्षुधितापत्यकुपिता शूर्पार्धावृतमस्तका । समुत्थाय सशूत्कारं कषन्ती वहुशः स्फिजी ॥ ७६ ॥

पत्यौ चिरात् प्राप्तपदे हृष्टादाय यतस्ततः । साक्षतापूपधूपाद्यैर्गणाधिपमपूजयत् ॥ ७७ ॥

सोऽप्यनेकार्थसन्देशानाकर्ण्यावहितः प्रभोः । दाप्यप्रसारितकरो लेखानस्खलितोऽलिखत् ॥ ७८ ॥

धावत्कलमचीत्कारतारः कपिरिवाहतः। दीनारान् गणयन्नाग् ददौ लेखशतद्वयम् ॥ ७९ ॥ परिपालकपादानां यत् किञ्चिदुपयुज्यते । दर्वी वृसी पटलिका कुण्डभाण्डकरण्डिका ॥ ८० ॥

इत्यादिलेखदानेन प्रसिद्धि परमां गतः । सोऽचिरेणाभवत् पुष्टः पूर्णपाणिर्मदोद्धतः ॥ ८१ ॥

लेखपत्राणि विगलल्लोचनः परिवाचयन् । चकार विकृतीस्तास्ता नानाभ्रूनेत्रकुञ्चनैः ॥ ८२ ॥

## गञ्जदिविर: -

ततो गृहीतमध्यस्थच्छत्रभङ्गव्यवस्थया । आययौ गञ्जदिविरो भट्टभागवतार्थितः ॥ ८३ ॥

स प्रायस्थखलीकारान् मानी सन्त्यक्तकर्पटः । शिरःशाटकविन्यासश्चित्रितार्धललाटभूः ॥ ८४ ॥

सर्वदेवगृहग्रामराशिसंहारतत्परः । रज्जुशेषीकृताशेषनिर्जरः परिपालकः ॥ ८५ ॥

स प्राप्य प्रददौ दीर्घा शरत्वण्मासकल्पनाम् । यस्या मध्येऽस्ति लिखितं सार्धं लक्षचतुष्टयम् ॥ ८६ ॥

स्वार्थोपायं ततः पृष्टस्तेन स्वीकारसंविदा । जवाच भागसन्तोषात् किञ्चित्सद्भावमास्थितः ।। ८७ ।।

अस्मिन् देवगृहे ते ते प्रसिद्धाः परिपालकाः । विकीतनिजसर्वस्वाः प्रयाता मद्विरोधिनः ॥ ८८ ॥

भवतोऽद्य तु कर्तव्या स्नेहादुपक्वतिर्मया । कुलाचार्यः स भगवानेको हि गुरुरावयोः ॥ ८९ ॥ स्वीकृतैरिह दानेन पञ्चषैश्चिक्तकाशिवैः । भुज्यते निखिलं देवद्रव्यं भुक्तिश्च पार्षदी ॥ ९० ॥

विकीतशेषं यत् किञ्चिद् विद्यते सुरमण्डले । तन्मतेनैव तत् सर्वं भुज्यते निजवत् त्वया ॥ ९१ ॥

तथाहि ताम्रजः पूर्वं महान् नीतो घटो मया । भक्तितस्तच्छतांशेन कृता घण्टा सुरालये ॥ ९२ ॥

कालेन घण्टां विकीय तदंशेन कृता घटी। क्रमेण भक्षिता सापि कृता शेषेण घण्टिका ॥ ९३॥

चिरं सञ्चूणिता सापि कृता सूक्ष्मझिलीमली । इति कृत्वा ततः स्तोकघण्टांशः परिपालितः ॥ ९४ ॥

एवं चतुर्भुजा लुण्ठिः कियते शिवपूजया। सन्ति धान्यसहस्राणि कियतां भवतात्र तु ॥ ९५ ॥

क्रयविकयिका नाम ततो विज्ञप्यसे मया । इत्युपायशतैस्तैस्तैस्तदुक्तैः परिपालकः । जरठाखुरिवाक्षोटं शून्यं चक्रे सुरालयम् ॥ ९६ ॥

मार्गपतिः, व्यापारिको वा

अथान्यराशिप्रवणः प्रवीणः साधुलण्ठने । आपत्प्रशमनं प्राप ग्रामं तस्मान् नियोगवित् ॥ ९७ ॥

तस्यावस्करसंछन्नमहारौरवसोदरे । खण्डस्फुटितनासाग्रवारिधानीमहाधने ॥ ९८ ॥

दामप्रोतजरद्द्वारस्खलत्खडखडारवे । यस्य स्थितिरभूद् गेहे कुकुटीकोटरोदरे ॥ ९९ ॥ दाधकम्बलिकाखण्डकृतमुण्डावगुण्ठनः ।
श्वजग्धजीर्णशीर्णाग्रोपानत् खञ्जः शनैर्वजन् ॥ १००॥
कर्पटीतिलमृद्रभेपवित्रार्घसमुद्गकैः ।
दारुपात्री वहन् पूर्णा भग्नामाखुविखण्डिताम् ॥ १०१॥
ग्नायी जपोच्चलत्कूर्चः सदाचारपथे स्थितः ।
दिनार्घमपठत् स्तोत्रं गत्वा यः सुरमन्दिरम् ॥ १०२॥

गोप्रदक्षिणकृद् विष्रप्रणतो द्वादशीवृतः। ददौ दीनजने मार्गे यत्नेनैककपर्दिकाम् ॥ १०३॥ तम्यैव दैवादायातकार्यस्याशु नियोगिनः। उपस्करणभाण्डादिपरिपूर्णमभूद् गृहम् ॥ १०४॥

शिशिरे यस्य नाङ्गारं प्रददुः प्रातिवेश्मिनः । अयाचितं ददुस्तस्य वस्त्रालङ्करणेप्सितम् ॥ १०५ ॥

ततः सुधाधविलतं तस्य सम्मार्जिताङ्गनम् । बहुदासमभूद् गेहं सिन्दूरोदरमन्दिरम् ॥ १०६ ॥

मिष्टभोजनसञ्जातनवलावण्यसच्छविः । तस्याभूत्तरुणी भार्या दिनैरप्सरसः समा ॥ १०७ ॥

ततोऽपि व्रजतो ग्रामं करण्डशयनादिकम् । निर्ययौ पुरतद्छत्रं कलशं ताम्रकुण्डकम् ॥ १०८ ।

शक्तिः पतद्ग्रहो घण्टा ताम्रपात्रमुपानहौ । करिका भगवत्पादा भूर्जभस्त्राथ स्नृक्सुवौ ॥ १०९ ॥

अक्षसूत्रं मधीभाण्डं दर्पणः स्नानशाटिका । सम्पुटीटुप्पिकाखड्गाः पादुके मन्त्रपुस्तिका ॥ ११० ॥ नक्षत्रपत्रिका खड्गपत्रं लोहितकम्बलः । पवित्रसूत्रकं तन्त्री सूची कलमकर्तरी ।। १११ ।।

वचा जतुमयी रक्षा क्षुरिका योगपट्टकः । स्तोत्रमन्त्राणि गङ्गामृद् बिल्वमुच्छिष्टफालकम् ॥ ११२ ॥

इत्येकीकृत्य तस्याग्रे भाण्डोपस्करणं ययौ । इतस्ततः समानीतमपुनर्दानचेतसा ।। ११३ ।।

उच्चै:कृतलतापाणिर्भाटकानीतघोटकः । भाङ्कारपार्ष्णिप्रहतिर्वदनेनाञ्चता मुहुः ।। ११४॥

सन्तर्जयन्निव जनं ज्यो ः ः तीमव कुर्वता । शिथिलस्थूलवसनः स ययौ पुरम्च्छलन् ॥ ११५ ॥

प्रविवेश ततो ग्रामं सुधौतसितकर्पटः । क्षयाय ग्राममत्स्यानां वृद्धो बक इवागतः ॥ ११६॥

अथ भोजनचर्यादिन्यपदेशैः सहस्रशः । तस्य यक्षेश्वरस्येव निधानान्याययुः पुरः ॥ ११७ ॥

योगी हरणचिन्तासु प्रयोगी भूर्जयोजने । वियोगी निजदाराणां भोगी नरकसम्पदाम् ॥ ११८ ॥

नोपयोगी फलोत्पत्तौ दोषोद्योगी तु केवलम् । अशोकः सततं रोगी नियोगी जयति प्रभुः ॥ ११९ ॥

वृक्षारोहसहस्रेषु प्रायः क्लान्तशतेषु च । ग्रामे तस्य विपत्रेषु नरकप्रतिमाभवत् ॥ १२० ॥

गवां दण्डाय यश्चके निधनावधि बन्धनम् । का नाम गणना तस्य नृषु सर्वापराधिषु ॥ १२१ ॥ सर्वस्वहरणं बन्घो निग्रहो गृहभञ्जनम् । इति तस्य मुखाद् घोरं न चचाल वचः सदा ।। १२२ ॥

पञ्चषाः सततं तस्य करभा इव भारिकाः । घृतमाक्षिकदीनारमरिचार्द्रकसैन्धवम् ॥ १२३ ॥

मुद्गकम्बलमायूरोपानन्मेषविहङ्गमम् । विसद्राक्षामधुघटाक्षोटपर्यङ्कृपीठिकम् ॥ १२४ ॥

कांस्यताम्रायसानेकगृहोपस्करणादिकम् । निन्युस्तत् तदविश्रान्ता गृहं यच् चावदद् वचः ॥ १२५ ॥

दण्डत्याजनलेखांश्च स प्राप्तान् स्वामिनोऽन्तिकात् । साधिक्षेपं सथूत्कारं चकार तिलक्षो नर्खैः ॥ १२६ ॥

नित्यं मांसघृताहारः स राजपुरुषे स्थिते । भुङक्ते विलवणं दम्भादेको मुद्गपलद्वयम् ॥ १२७ ॥

### ग्रामदिविर:

निरस्य मूलदिविरं चौर्याणामचिकित्सकम् । चकार दारिकं सोऽथ चिकित्साचतुरं परम् ॥ १२८ ॥

स मुक्तो वन्धनात् तेन क्षिप्रं द्वादशवार्षिकात् । लिलेख कूटकपटप्रकटाक्षरकोविदः ॥ १२९ ॥

कृत्ताङ्गुष्ठः स **वामेन पाणिना दिविरो रहः।** खलस्तस्य गृहं गत्वा विदधे भूर्जयोजनम् ॥ १३०॥

गृहीत्वा मद्यकलशं स जानुयुगलान्तरे । मुहुर्मुहुः परिमितं पिबन् बहुतरं शनैः ॥ १३१ ॥ लिलेख चीरीचीत्कारतारं कलमरेखया । अन्त्याङगुल्या सनिर्घोषं लालयोत्पुंसिताक्षरः ॥ १३२ ॥

विलुम्पन् विप्रगोदेवनित्यनैमित्तिकव्ययम् । श्रीचर्मकारगुरुणा रुग्णनाथेन भाषितम् ॥ १३३ ॥

शिवभक्तिभराकन्दं मुहुर्गायन् खरस्वरः । यूकाः पिषन् नखाग्रेण मुहुरुच्चित्य कम्बलात् ।। १३४ ।।

मुहुर्निःश्वस्य निःश्वस्य निन्दन् संसारचेष्टितम् । व्ययेन स समीकुर्वन् प्रवेशं हर्षनिर्भरः ॥ १३५ ॥

आविष्ट इव वेतालश्चकम्पे मद्यघूणितः । उत्सरत्पटलीमिश्वकङ्कावलयमालितः ॥ १३६ ॥

स्थूलभूर्जफडत्कारस्फारवाद्यरसाकुलः । कर्परीच्छिद्रनिर्यातव्याविलगवृषणद्वयः ॥ १३७ ॥

लुअत्पूर्णमधीभाण्डच्छटाच्छुरितविग्रहः । ननर्तं दिविरः क्षीवो नग्नो भग्नवृसीघटः ॥ १३८ ॥

धूसरो मलदिग्धाङ्गः स पिशाच इवोत्थितः। जनजीवापहारेण ननन्द मदनिर्भरः॥ १३९॥

कक्षाकुट्टनसङ्घट्टराङ्कारारावकारिणः । स्कन्धवाद्यरसः कोऽपि तस्याभून् निर्जने चिरम् ।। १४० ।।

# कायस्थसुन्दरी

ब्यापृतोऽप्यनिशं तेन दिविरेणापहारिणा । वातेनेवानलः सार्धं जज्वाल जनकाननम् ॥ १४१ ॥ अचिरादथ संवृत्ते गृहे तस्य महाधने ।
अलङ्कृता माल्यवती ताम्बूलदलनवता ॥ १४२ ॥
गृहिणी दर्पणपरा राजमार्गावलोकिनी ।
बभार तिद्वरिहता भूपालललनामदम् ॥ १४३ ॥
हारो भारायते हेमताटङ्कं मे न वल्लभम् ।
धिग् विणग्विनतायोग्यां गुर्वी कनकसूत्रिकाम् ॥ १४४ ॥
एकैवैकावली कान्ता लिलतेयं प्रिया मम ।
इति दर्पणिरा तस्या नाभवत् कस्य विस्मयः । १४५ ॥
अहो भगवती कार्यसर्वसिद्धिप्रदा मणी ।
अहो प्रबलवान् कोऽपि कलमः कमलाश्रयः ॥ १४६ ॥
या पणौ याचितं चामं भग्नस्यूताइमभाजने ।
तयैव पीयते रौप्यपात्रे कस्तूरिकामधु ॥ १४७ ॥

इति श्रीव्यासदास।पराख्य**क्षेमे**न्द्रविरचितायां नमंमालायां प्रथम: परिहास: ॥

तत्प्रातिवेश्मिकसुताः कुलीना जगुरङ्गनाः ।। १४८ ॥

इत्यधस्तां समालोक्य हर्म्ये कायस्थसुन्दरीम् ।

द्वितीयः परिहासः

## पारदारिक:

सापि बालकुरङ्गाक्षी यौवनेन प्रमाथिना । भिद्यमानेव दर्षेण न ददर्श वसुन्धराम् ॥ १ ॥ श्वश्रूजनविरुद्धा सा तरुणप्रातिवेशिमका । परिहासकथाशीला गीतवाद्यानुरागिणी ॥ २ ॥

क्ष. ल. का. २१

चारुसौरभलिप्ताङगी न सा जग्राह कञ्चुकम् । दर्शयन्ती स्तनाभोगमर्धस्रस्तशिरोंशुका । ३ ॥

जृम्भमाणा परावृत्य साचीकृतविलोचना । जनमैक्षत लोलाक्षी वलितत्रिवलीलता ॥ ४ ॥

अयत्नसाध्यां तां वीक्ष्य विटा ललितलोचनाम् । बभ्रमुस्तद्गृहोपान्ते निर्व्यापारगतागताः ॥ ५ ॥

चिरं तर्दाथनश्चित्रवस्त्रवेषविभूषिताः । सुगन्धितैलताम्बूलधूपादिव्ययकारिणः ॥ ६ ॥

नियोगिधनबद्धाशाः स्त्रीरत्नप्राप्तिसोत्सुकाः । सस्मिताक्षिनिकोचादिविकारशतकारिणः ॥ ७ ॥

तज्ज्ञैरप्यपरिज्ञातपदाविछद्रप्रतीक्षिणः । दंशकामा भुजङ्गास्ते लीलाकुटिलगामिनः ॥ ८ ॥

शून्यां देवकुठीं गत्वा प्रसिद्धाः पारदारिकाः । द्वित्रास्तत्सङगमोपायं प्रातिवेश्म्या व्यचिन्तयन् ॥ ९ ॥

एकोऽवदत् तत्र विटः सुलभैषा न संशयः । खल्वाटं तुन्दिलं वृद्धं स्वपति सहते कथम् ॥ १० ॥

नित्यप्रवासिनं लुब्धमीर्ष्यालुं सुरतासहम् । मत्तच्छागमदामोदं बहलष्ठीविनं शठम् ॥ ११।।

सुतोपरोधो वन्ध्याया नास्या न च वयःक्षयः । न च दुःखाभिभूतासौ रागदग्धा न लक्ष्यते ॥ १२॥

एतैर्हि दोषैर्नायान्ति दुःशीला अपि योषितः । अपरः प्राह भवता साभिप्रायं विचिन्तितम् ॥ प्रत्यासत्त्या परिचये किन्तु यत्नो विधीयताम् ॥ १३॥ विवाहयज्ञतीर्थादिदेवयात्रोत्सवैविना । न लभ्यते परिचयः परदारोपसर्पणे ।। १४ ।।

सुचिरं प्रेक्षणं लोलकुन्तलोत्तालनं मुहुः। तत्सम्बद्धाः सापदेशाः कथास्त्यागप्रकाशनम् ॥ १५ ॥

भोगसौभाग्ययशसां प्रसिद्धिप्रतिपादनम् । मन्दमन्दं वचः स्वैरं तद्वाक्यश्रवणादरः ॥ १६ ॥

तन्मुखन्यस्तनयनं चुम्बनालिङ्गनं शिशोः। शिल्पसम्पादनं चास्या वस्त्रालङ्करणेप्सितम् ॥ १७॥

जाते परिचये माल्यताम्ब्लादिसमर्पणम् । भित्तौ निपीडनं गाढं विजने परिचुम्बनम् ॥ १८॥

गुद्धस्पर्ञो रितरचेति शीलविध्वंसयुक्तयः। इत्थं का नाम न मया कृता शीलपराद्धमुखी। नियोगिभार्या लभ्यैव सर्वदा गमनोन्मुखी ॥ १९॥

#### जीवन दिविर:

अथावदत् तृतीयोऽपि स्वाधीनं सर्वमेव नः । किन्त्वत्र विधिवैमुख्याद् विघ्नः समुपलक्ष्यते ॥ २० ॥

योऽयं तीक्ष्णाक्षिपटले चित्रगुप्तविचेष्टितः । निःशेषजीवनातङ्कृविधायी निर्गुणान्तकः ॥ २१ ॥

भारकोच्छृङ्खलायासखण्डलेख्यादियुक्तिभिः । निर्मुणाः प्रापिता येन गोपालपशुपालताम् ।। २२ ।।

न कालो यदि नामासौ तित्क जीवनहृन् नृणाम् । पक्षाघातो न रोगव्चेत् तत् किमेकाङ्गनाशनः ॥ २३ ॥ कियन्तोऽद्य मृताः कुत्र पृच्छन्निति मुहुर्मुहुः । मृतजीवी श्वतुल्योऽसौ भुङ्क्ते कापालिकत्रतम् ॥ २४॥

हरणोद्यतहस्तोऽसौ साधूनामपि वर्तने । सदोषैर्दीयतेऽस्माभिर्नरकाय तिलाञ्जलिः ॥ २५॥

यद्यप्यसौ स्नुषाकामी कल्यपालकुलोज्ज्वलः । तथापि सर्वः सर्वज्ञः परदोषानुदर्शने ॥ २६ ॥

अथवास्त्येव मे मित्रं शक्तिमान् राजवल्लभः । वाङमात्रेणैव नः सर्वं संरक्षिण्यति जीवनम् ॥ २७ ॥

अगारदाहिनो धेनुस्त्रीशिशुब्राह्मणान्तकाः । बहवो रक्षितास्तेन दिग्वार्तामात्रसेवकाः ॥ २८ ॥

#### श्रमणिका

गृहं नियोगिकान्तायाः प्रविशत्यतिनिर्भरम् । एषा श्रमणिका नित्यं कुट्टनी वज्जयोगिनी ।। २९ ।।

या माता वश्ययोगानां जाराणां सिद्धदूतिका । नरोपपत्तिदीक्षासु स्त्रीणां समयदेवता ॥ ३० ॥

अरुन्धतीमपि क्षिप्रं प्रतारयति लीलया । पुराणपुंश्चली सा हि जाह्नवीं मन्यते तृणम् ॥ ३१ ॥

सा समीहितमस्माकमचिरेण विधास्यति । इत्युक्त्वा ते ययुर्धूर्ता वृद्धश्रमणिकागृहम् ॥ ३२ ॥

## बारकोपाध्याय:

कदाचिदथ तामेव हर्म्ये हरिणळोचनाम् । सत्रभोजनपूर्णाङ्गः पुनरायातयौवनः ॥ ३३ ॥ निर्दग्धचन्दनस्फारतिछकः पृथुजूटभृत् । मायूरोपानदामन्दमन्दरारावगवितः ॥ ३४ ॥

कक्षान्तसंवृतपटो ब्राह्मणानिष न स्पृशन् । रे रे दासीसुतेत्यादि जनं कोपेन भर्त्सयन् ॥ ३५ ।।

मलपत्रं वहन् मूर्खो ददर्श मठदैशिकः । सहसा विस्मयाविष्टो दष्टो मकरकेतुना ॥ ३६॥

नियोगिगृहबालानामुपाघ्यायमुपेत्य सः । आययौ मासम्लयेन नित्यमक्षरशिक्षकः ॥ ३७ ॥

लब्धप्रवेशस्तामेव ध्यायन् धूर्तः पपाठ सः । जानन्नपि लिपि सर्वामोंकारमलिखच् छनैः ॥ ३८ ॥

कौतुकाद् गृहनारीभिर्वृतस्तस्थौ तदुन्मुखः । उपाध्यायोऽपि दीनारगणनां विदयद् धिया ॥ ३९ ॥

अष्टावतारस्तोत्रेण सर्वज्ञ इव गर्वितः । दैशिकं पाठयामीति सोऽभूदधिकमुद्धतः ॥ ४० ॥

पान्तु नो भगवत्पादा जघन्यजनवत्सलाः । परलोकस्य हन्तारो गमने क्षेमकारिणः ॥ ४१ ॥

भाभूतो कुङकुमाद्रौ रइनइसदृशौ (?)

•••मुसिमुसिलक्षणौ फेनपर्वी (?)

•••मणिकनकधरौ दिव्यगन्धानुलिप्तौ
सङग्रामेण प्रविष्टौ पलुप(?)...नौ लभ्यतां राज्यलक्ष्मीः ॥ ४२

गङ्गायमुनयोवित्ववृषभं कूर्णकुम्भयोः । पञ्चचन्द्रन...ली पट्टबन्धं भविष्यति (?) ॥ ४३॥ इत्यादि दत्त्वा वालानां नित्यं सुफलकेषु सः वर्षं तिष्ठति निःशंको गणयन् मासवेतनम् ॥ ४४ ॥

कर्तनं लिखनं सूचीपट्टिकावानमौषधम् (?) । कुर्वन्नवैति पुरतः स्थितान् नोवा कुमारकान् ॥ ४५ ॥

उपाध्यायेत्यभिहितो विक्त कोधाग्निना ज्वलन् । गान्धविकश्चर्मकृद् वा कि तवास्मीति निष्ठुरः ॥ ४६ मठदैशिकः

सस्मितं सस्मितालापं मुहुर्गोष्ठीविधायिनम् । नियोगिकान्ता पश्यन्ती दैशिकं नाचलत् ततः ॥ ४७॥

स भाषां बुद्ध्यमानोऽपि तत्तत्स्त्रीभिरुदाहृताम् । कि भणन्तीति पप्रच्छ प्रोल्लसद्भूलतो मृहुः ॥ ४८ ॥

स ताभिर्नर्भसोत्प्राससाधिक्षेपविडम्वनै: । आयास्यमानो मत्ताभिरभूत् प्रहसिताननः ॥ ४९ ।)

नायं किञ्चिन् महाभागो जानाति न च बुध्यते । इति नो भेजिरे लज्जां विवस्त्रा अपि तस्य ताः ॥ ५० ॥

ऋष्यशृङ्गव्रतः सोऽथ वि ... ... । तासां गोष्ठीरसाभिज्ञः स्तनौ पस्पर्श पाणिना ॥ ५१ ॥

स बीजाश्व इवोत्सृष्टो वडवामण्डले युवा । मिषेवे ललनाः सर्वाः प्रोषितस्य नियोगिनः ॥ ५२ ॥

भ्रातृजायां स्वसारं च तां च भार्यां मृगीदृशम् । अन्याश्चास्य सदा स्वैरमकामयत दैशिक: ।। ५३ ।।

तास्तेन जारगुरुणा कृतदीक्षा वराङ्गनाः वभूवुः सर्वगामिन्यो निविकल्पव्रते स्थिताः ॥ ५४ ॥ सभत्का

तया श्रमणिकादूत्या ततस्तेऽपि कृतोद्यमाः । धूर्ताः स्वाधीनतां प्राप्तां स्वैरिणीं तां सिषेविरे ॥ ५५ ॥

अथाधिकारी तरुणीं सोत्कण्ठस्तां स्मरन् प्रियाम् । भृतवस्त्रो विवेशाशु मिथ्याग्रामचिकित्सया ॥ ५६ ॥

स सेवार्थं समानीतघृतमाक्षिकसर्पिषाम् । भारिकैर्धनिकैर्भीत्या नगरं समपूरयत् ॥ ५७ ॥

प्राप्तं विलोक्य सुचिरात् तं दृष्टानेककामुका । पीवरं ग्राम्यमासन्नरोगं पूर्णमिवाम्बुना ।। ५८ ॥

तां च मेपघृतामिक्षाकिलाटमधुसम्पदम् । रुरोदैकेन नेत्रेण जहासान्येन तद्वधूः ॥ ५९ ॥

इदं सुरुचिरं वस्त्रं कीतमाभरणं च ते । तस्येतिवादिनो दृष्ता सा चक्रे सर्वमश्रुतम् ॥६०॥

सा शिरोवेदनाव्याजनिवद्धाभ्यङ्गपट्टिका । स्तनन्ती सस्वनं पत्युर्नाभवत् पार्श्ववर्तिनी ॥ ६१ ॥

ततो वाचालवाचालमालाकलकलाकुले । गृहे तस्याभवद् व्यग्रग्रामदासे महोत्सवः ॥ ६२ ॥

दिनान्ते बहुभक्ताशी लोहितासवदुर्मदः । नियोगी शयने तस्थौ कुम्भकर्ण इवापरः ॥ ६३ ॥

अथ कृच्छ्रादिवाभ्येत्य रात्रिशेषे तदङ्गना। आलिङ्गने समुद्धिग्ना चुम्बने बलितानना ॥ ६४॥ रुन्धाना जघनस्पर्शमूरुस्वस्तिकनिश्चला । गृहव्यापारिखन्नेव निद्रां चक्रे मुधैव सा ॥ ६५ ॥

ततः प्रभाते प्रसृते भूर्जभाण्डादिके पुरः । वदन्ती सर्वगात्रेषु शूलं साप्यकरोत् क्लमम् ।। ६६ ।।

अथाहूतः परिजनैर्वेद्यो मद्यामिषप्रियः । निधि हस्तगतं दैवान् मन्यमानः समाययौ ॥ ६७ ॥ वैद्यः

नमो विद्याविहीनाय वैद्यायावद्यकारिणे । निहतानेकलोकाय सर्पायेवापमृत्यवे ।। ६८ ॥ भ्रान्तो गृहशतं तूर्णं भाराकान्त इवोच्छ्वसन् । ललाटस्वेदसलिलं पाणिना विक्षिपन् मृहः ॥ ६९ ॥

वहन्नीषधसङ्केतनामसंयोगचीरिकाम् । कृतान्ताधिकृतस्याग्राद् यः प्रायस्थ (?) इवागतः ॥ ७० ॥

चिकित्सकोऽर्थप्राणानां व्याधीनामचिकित्सकः । आजीवमीश्वरः शूली येन न त्यज्यते जनः ।। ७१ ।।

स वैद्यः कालकूटो वा व्यालो वेताल एव वा । भूयसा याति मांसेन यः क्षिप्रमनुकूलताम् ॥ ७२

स वैद्य एव कुपितो वायुरायुःक्षयङ्करः हस्तस्पर्शेन त्रिमलक्षालकः क्षपितेन्द्रियः । ७३ ॥

कृच्छ्रसंन्यासकृत् पुंसां प्राणाचार्यः किमुच्यते । स्थितं भुक्तं नु पीतं नु वैद्येनेति प्रलापिनः । योऽति विधत्ते यत्नेन भिषगार्तोपजीवकः ॥ ७४

नगरोत्सवयात्रासु विवाहेष्वितभोजनात् । जनता याति यन् मान्द्यं तद् वैद्यस्य शनेः फलम् ॥ ७५ ॥ गुह्याङगस्पर्शकृत् स्त्रीणां वह्वाशी जीवितापहः । नृणां त्रिदोषकृत् सत्यं वैद्य एव न तु ज्वरः ।। ७६ ।।

विद्याविरहिता वैद्याः कायस्थाः प्रभविष्णवः । दुराचाराश्च गुरवः प्रजानां क्षयहेतवः !। ७७ ॥

उपसृत्य स पस्पर्श स्तनौ तस्याः सुसंहतौ । कठिनौ सततस्पर्शी खलः खलतराविव ॥ ७८॥

लड़घनं सहते नैषा हितं शूले न वृंहणम् । करोतु मम चिन्तासु सर्वाहारं मया सह ।। ७९ ।।

जडा ह्यस्याः स्थिता बुद्धिर्धातुश्च विषमः स्थितः । तस्मात् स्निग्धं दिध पूर्वमत्र योज्यं सशर्करम् ॥ ८० ॥

इत्युक्ते वैद्यनाथेन स्त्रीभिस्तूर्णं ससम्भ्रमम् । आहूतः पादपतनैज्योतिर्गणक आययौ ॥ ८१ ॥

#### गणक:

ज्योतिःशास्त्रविदे तस्मै नमोऽस्तु ज्ञानचक्षुषे । वर्षं पृच्छत्यवर्षं वा धीवरान् यो विनष्टधीः ॥ ८२ ॥

ग्रहनक्षत्रताराणां संख्यानेऽप्यकृतश्रमः । अतीतानागतज्ञानदम्भाय मलपत्रभृत् ॥ ८३ ॥

तव वर्षत्रयीमध्ये कश्चिद् वित्तन्ययो भवेत् । ज्वरश्च नेत्रपीडा च लाभांशोऽप्यविचिन्तितः ॥ ८४ ॥

न कश्चिदुपकारं ते मन्यते शत्रवश्च ते । सन्ति तेभ्यो भयं देहरक्षायां नैव बाघते ।। ८५ ॥

दुर्बलो दृश्यसे भ्रातर्यूषं न कुरुषे कथम् । अप्यस्ति कामला नूनं तां मन्त्रेण नुदाम्यहम् ॥ ८६ ॥ इति साधारणज्ञानमन्त्रवैद्यकमिश्रितम् । ज्योति:शास्त्रं विगणयन् यो मुष्णाति जडाशयान् ॥ ८७ ॥

प्राङ्गनियोगिवधूवृत्तं जानन्नपि जनश्रुतम् । धूर्तो धूलिपटे चके राशिचकं मुधैव सः ॥ ८८ ॥

क्षिप्ते नियोगिना तत्र दीनारकुसुमोत्करे । दम्भस्तब्धश्चिरं तस्थौ स्वाङगुलीगणनापरः ॥ ८९ ॥

ततोऽवदन् मन्दमन्दं प्रोत्क्षिप्तभ्रूलतो मुहुः । इयमापाण्डुरमुखी रतिकामेन पीडिता ।। ९० ।।

दुनिवारश्च नारीणां पिशाचो रतिरागकृत् । पुनः शून्यगृहे स्नांता गुह्यकेन निरम्बरा । गृहीतेत्यत्र पश्यामि चक्रे शुकसमागमात् ॥ ९१ ॥

ख्वाञ्चपतिः (?) तूणरक्षको वा

ततः प्रयाते गणके चिन्तिते शुक्रपूजने । निर्यत्पलालपूलीकः पादतो धूलिधूसरः ॥ ९२ ॥

दामबद्धकटिर्ग्राम्यः शीर्णकम्बलकावृतः । विसृष्टं तत्सहायेन ददौ लेखं नियोगिनः ॥ ९३ ॥

एडिकाव्यपदेशेन गावः पादैह ता दश । तासां मध्यान् मृताः पञ्च पञ्च शेषाः स्थिताः खले ॥ ९४ ॥

तन्मुक्तये त्वरायाताः सहन्तोऽपि दिनत्रयम् । तदभावेऽपि लाभस्ते ग्रामे दण्डः पतिष्यति ॥ ९५ ॥

षृतनाडीनिमित्तेन यश्चासौ बन्धने धृतः सोऽपि विप्रो निराहारस्तीक्ष्णः पञ्चत्वमागतः ॥ ९६ ॥ पादान्तिके च प्रहितं तस्य प्रधनपत्रकम् । बद्धं मया तत्कलत्रं मुद्रितं सकलं गृहम् ॥ ९७ ॥

यान् स्कन्धकनिमित्तेन प्रायस्थान् परिपालकः । प्रददौ मासवृत्त्यैव ते मया तद्गृहे धृताः ॥ ९८ ॥

धान्यराशिः प्रभूतोऽस्ति तूर्णमागम्यतामिह । तात्पर्यमिति विज्ञप्ताः पादा ज्येष्ठार्कवासरे ॥ ९९ ॥ गुरुः

वाचयन्नित्यसौ लेखं तस्य कर्मण्यतां ततः। प्रश्रशंस सहायस्य नियोगी हर्षनिर्भरः॥ १००॥

सोऽभूत् पूर्वतरं बौद्धस्ततो दम्भाय वैष्णवः । रक्षार्थमथ भार्याया जानकौलागमादरः ॥ १०१ ॥

आनिनाय गुरुं गर्वदम्भलोभनिकेतनम् । मायाकुहकलौल्यानां दीक्षासमयमण्डलम् ॥ १०२ ॥

नमस्ते गुरुनाथाय धनदारापहारिणे । क्षोभिणे सर्वभक्षाय यक्षायेव क्षपाशिने ॥ १०३ ॥

तालुन्यस्तार्धसिन्दूरपत्रिकापुष्पगुच्छिकः । बिन्दूपबिन्दुनिर्त्योद्रमहालालाटकर्परः ।। १०४॥

कर्णमूलशिखामात्रग्रथितस्वल्पजूटिकः । कुङकुमाङ्कितकर्णाग्रः काचराक्षो महाहनुः ।। १०५ ॥

खल्वाटो विरलक्मश्रुर्दीर्घवाक् प्रस्खलन् क्वचित्। बिभ्राणो वदनं वृद्धमहिषीभगविभ्रमम् ॥ १०६॥

क्षणात् पिवति यो मद्यघटं घटघटारवैः । तस्य कण्ठप्रणालस्य स्थौत्यं केनोपमीयताम् ॥ १०७ ॥ मद्यमांसदुरामोदमिलनं योगपट्टकम् । दधानः स्तनसम्पूर्णं वक्षसा राक्षसाकृतिः ॥ १०८ ॥

सिन्दूरपूर्णगम्भीरनाभिरन्ध्रोपशोभितः । लोपिकापूपशफरीमिश्राभृतमहोदरः ॥ १०९ ॥

मधुमांसकृताजीर्णत्रत्यग्रामोददुःसहान् । धूमोद्गारगडङ्कारान् मुञ्चन् मेघ इवाकुलः ॥ ११० ॥

गृर्क्गुरुतराविद्यावद्यमद्यमदान्धधीः । अहङ्कार इवाकारमागतः प्रत्यदृश्यत ॥ १११ ॥

आकारेण गुरुर्गुरुश्च वचसा कौसीद्यमौर्स्यर्गुरु— मेंद्रेणातिगुरुस्तथास्यकुह्रश्चमश्रूदरस्फिग्गुरुः वेश्याकामिनियोगिवञ्चनगुरुः सद्वृत्तशून्यो गुरु— श्चित्रं सर्वगुरुः शिवोदितमहाशिक्षासु नित्यं लघुः ॥ ११२ ॥

अपि नाम स जायेत पवित्रचरितः क्षितौ । अशौचनिधयो येन गुरवो नोपसेविताः ॥ ११३ ॥

अहंपूर्विकया सर्वे पतितास्तस्य पादयोः। चकुः गिरोभिर्भूकम्पलुठित्पिठिरकभ्रमम् । ११४॥

रक्षायै निजभार्यायाः सम्पदां च विवृद्धये । नियोगिना यागविधौ विजप्तो भगवान् गुरुः ॥ ११५ ॥

लिखित्वा कुङ्कुमेनाशु स्वल्पसम्भारचीरिकाम् । हृष्टः प्रातः समेष्यामीत्युक्तवा प्रायात् सहानुगैः ॥ ११६॥ आस्थानदिविरः

श्वजुरो यागसम्भारे यत्नाहूतो नियोगिना । पापाधर्माधिकरणदिविरोऽय समाययौ ॥ ११७ ॥ तस्मै नमोऽस्तु नगराचार्यवर्याय भोगिने । यस्य हस्ते स्थिता भूमिः सर्शैलवनकानना ॥ ११८॥

करोति प्रथयं विक्ति मधुरं दिविरः पुरः । जरच्छगलशृङ्गाभां न च त्यजित विकताम् ॥ ११९ ॥

कलमाङ्कितकर्णेन भूर्जपत्रकपाणिना । आस्थानदिविरेणेयं ग्रस्ता भगवती मही ॥ १२० ॥

मिथ्या मह।वराहेण दैत्येष्वाडम्बरः कृतः । आस्थानदिविरैर्ग्रस्ता यदियं नोद्धृता क्षितिः ॥ १२१ ॥

उत्थाय वेश्याशयनात् प्रभाते मद्यघूणितः । धनार्थी दिविरः शस्तमुखं द्रष्टुं प्रतीक्षते ॥ १२२ ॥

नूनं निश्चि भगापानं करोति दिविरः सदा । प्रातः प्रातर्मृदा वक्त्रं क्षालयत्यन्यथा कथम् ॥ १२३ ॥

स्नातो मृद्दर्भतिलभृत् करोति सुचिरं जपम् । दिविरः कूटसङ्केतपटीपात्राणि चिन्तयन् ॥ १२४ ॥

वि<mark>प्रं पुरः समयान्तं थूत्</mark>कृत्य त्वरितः **पुनः** । प्रविव्य गेह्रं निर्याति शङकमानः पराभवम् ॥ १२५ ॥

श्रीकामो गोमयभ्रान्त्या वन्दते श्वश<mark>कृत् पथि ।</mark> पुरश्चाप्तां सिद्धिकामश्चण्डालीं <mark>सकरण्डकाम् ॥ १२६ ॥</mark>

सुप्रभाततरायातैः सकष्टशटिलै? र्वृतः । आस्थानं याति कलयन् भृष्टमांसं सपानकम् ॥ १२७ ॥

भूर्जपीडालडित्कलन्नमसीसुभृतभाजनः । कथ्यन्निव गन्धेन भाविनीं नरकस्थितिम् ॥ १२८ ॥ मषीविषार्द्रया निघ्नन् साधून् कलमदंष्ट्रया । आस्थानजलधेरन्तर्दिविरो मकरायते ॥ १२९ ॥

तन् मषीविश्रषस्तस्य दृश्यन्ते कलमच्युताः । भुवो विलुष्ठ्यमानायाः साञ्जनाश्रुकणा इव ॥ १३० ॥

अधोमुखा विमानेभ्यः पतन्तो दिवि रोदनम् । कूर्वन्ति पितरस्तस्य यो भुङक्ते दिविरोदनम् ॥ १३१ ॥

जामातुः श्रीमतो दृष्ट्वा स गृहं हर्षनिर्भरः । अचिन्तयत् कदास्यापि शटिर्देवाद् भवेदिति ।। १३२ ।। अधिकरणभट्टा, सात्रिका वा

तत्सङ्कृत्याप्यदृश्यन्त भूर्जभट्टा भयङ्कृराः । तद्गृहे कलयन्तोऽन्तस्तस्य स्थावरविष्लवम् ॥ १३३ ॥

संहरन्ति सदा लोकान् ये सस्थावरजङ्गमान् । तेभ्यः प्रलयकारिभ्यो भट्टेभ्योऽस्तु नमो नमः ॥ १३४ ॥

शटीपाशसमाकृष्टः प्राप्तोऽधिकरणं भयात् । साधुनिगीर्यते भट्टैर्मत्स्यैरिव जले बलि: ॥ १३५ ॥

भट्टैभंट्रैः सदिविरैः शटीनिपतितो जनः । मुच्यते नास्थिशेषोऽपि रक्तक्षीवैरिव व्वभिः ॥ १३६ ॥

ब्राह्मण्याद् ये हता नैव रामेण ब्रह्मराक्षसाः । आस्थानभट्टास्ते मन्ये सदा खादन्ति मानुषान् ॥ १३७ ॥

कृतः पराजितो जेता जयी यैश्च पराजितः । तेषां स्वतन्त्रवचसां वचसा केन जीव्यते ।। १३८ ।।

अन्ते नरकपालैर्ये वृता वेतालतां गताः। शट्यन्तःकृतहृद्घण्टा भट्टास्ते कस्य नान्तकाः १३९ पश्यन्नन्धो वदन् मूकः शृण्वंश्च विधरोऽधमः । उत्कोचेन विना भट्टश्चिरं निद्रायते शढः ।। १४० ॥

उत्कोचभक्षणं छिद्रशिक्षणं साध्यतक्षणम् । शटिसन्धुक्षणं क्टरक्षणं भट्टलक्षणम् ॥ १४१ ॥

चर्मकृन् नर्तकीभ्राता सङ्गत्या नर्तकोऽभवत् । सोऽथ गारुडकल्पजः प्रयातः सस्यपालताम् ॥ १४२ ॥

सोऽपि ग्रामगणेशस्य प्राप्तः प्रासादपालताम् । सन्धिविग्रहकायस्थचिककासेवकोऽधमः ॥ १४३ ॥

भट्टत्वमाप्तवान् दूतो द्रङ्गदेशगतागतात् । तस्य पुत्राश्च पौत्राश्च सर्वेऽधिकरणद्विजाः ॥ १४४ ॥

कुतोऽन्यथा भावत्येषां वचश्चर्मकृतामिव । कक्षे सुमहती भस्त्रा शटिदीनारभाजनम् ॥ १४५ ॥

> इति श्रीव्यासदासापराच्यक्षेमेन्द्रविरचितायां नर्ममालायां द्वितीयः परिहासः

# तृतीयः परिहासः

गुरुभटाः

अथ यागोत्सवै तस्मिन् सर्वे दिविरवान्धवाः । अलङ्कताश्च ललना नियोगिगृहमाययुः ॥ १ ॥

खटिका करणी हैमी पारतो रत्नमूटिका । सिन्दूराद्या रजोभेदाः पञ्चरङ्गकसूत्रकम् ॥ २ ॥ शालिचूर्ण सितच्छत्रं श्वेतवस्त्रं वितानकम् । नाराचाः क्षुरिका सूत्रं दर्पणं वीरकर्तरी ॥ ३ ॥

पताका व्यजनं कूर्चः पुष्पलक्षाणि षोडश । वार्धानीकलशौ ताम्रौ तिलास्तैलं मृगाजिनम् ॥ ४ ॥

स्रुक्स्रुवौ समिधो दर्भा लाजाः सिद्धार्थका घृतम् । बिल्वपूगफलाक्षोटजातीफलयवाक्षतम् ॥ ५ ॥

धूपकुङकुमकर्प्रकौतुकौषधिचन्दनम् । पादुकापीठपर्यङ्कघण्टिकाघटकुण्डकम् ॥ ६ ॥

मद्यमांससुरापूषपलाण्डुशफरौदनम् । पिष्टभृष्टरसस्वच्छभक्ष्यरोचकमोदकम् ॥ ७ ॥

चिंटकापूर्णपात्राणि क्षीरिणी कृसरा दिध । दश कृष्णा दश श्वेताश्छागा मेषाश्चतुर्दश ॥ ८ ॥

भस्त्रा चेत्यादिसम्भारश्चोरिकालिखितः क्षणात् । सज्जीकृतः श्रीसचिवैभीगमित्रैनियोगिनः ॥ ९ ॥

ततो नित्यावधानेन भगलिङ्गविभूषितम् । चकार मण्डलं शिष्यः सिन्दूरान्तरितान्तरम् ॥ १० ॥

अथात्मारामतादम्भमीलिताघूणितेक्षणः । गुरुर्गृहीतः शिष्याभ्यां सन्यदक्षिणहस्तयोः ॥ ११ ॥

शतमात्रेणानुयातः शिष्याणामाययौ शनैः । लुण्ठि कर्तुमिवात्युग्रो नगराधिपतिः स्वयम् ॥ १२ ॥

चर्मकृत् सौनिकश्चकी धीवरो हट्टतापसः । वृद्धवेश्या कल्यपालो मद्यभट्टो जरद्विटः ।। १३ ।। पञ्च नारङ्गका रुग्णास्त्रिटाङ्कारोऽथ पाचकः । गोभक्षो भैरवाचार्यः कुलाचार्योऽथ वायकः ॥ १४ ॥

चूलिकाकृतरुद्राक्षो घटिलव्छिन्ननासिकः । महावृती भगमुखः शैवाचार्यस्त्रिघण्टिकः ॥ १५

नग्नो वेलावती मीनी स्तोत्रकृज् जानुघण्टिकः । द्वित्राञ्चोन्मत्तवनिताः श्वभिः परिवृतास्तथा ॥ १६ ॥

गूथिलप्तस्तथोन्मत्तो मन्त्रवादी रसायनी । इन्द्रजाली लतावेशी विज्ञानी कामतात्त्विक: ॥ १७ ॥

भट्टाक्चान्ये गुरोर्धूर्ताः पानभोजनसेवकाः । विविद्युः स्विन्ननैवेद्यामोदमत्तोदकाकुलाः ॥ १८ ॥

अथामपक्वसंहारकारिणः सर्वहारिणः । मत्ता गुरुभाटाश्चकुस्तिलधूपघृतक्षयम् ॥ १९ ॥

एको द्वौ वहवः पश्चान् निन्युस्ते भस्त्रया तथा। शालिचूर्णयवाक्षोटविल्वार्धघृतचन्दनम् ॥ २०॥

#### रण्डा

ततः स्वभगिनी रण्डा बालैव व्रतशालिनी । धृता नियोगिना यागपरिचर्याविधौ गुरोः ॥ २१ ॥

जयत्यखण्डशीतांशुमण्डलद्युतितस्करी । पुण्डरीकमुखी रण्डा नवयौवनमण्डिता ॥ २२ ॥

मदशौण्डं समुद्दण्डचण्डं मुखकरण्डकम् । विना चण्डतरोद्घृष्टं रण्डा खण्डितमानसा ॥ २३ ॥ विस्तीर्णश्रोणिपुलिना पीवरोहकुचस्थली । हरिणीहारिनयना रण्डा नेत्ररसायनम् ॥ २४ ॥

रण्डा स्कन्धद्वयासक्तमुक्तकेशी विराजते । नेत्रोत्पलमुखाम्भोजभृङ्गव्याप्तेव पद्मिनी ॥ २५ ॥

निःसूत्ररुचिरः कण्ठः सुवर्णसुभगो भगः । रण्डायाः कर्णपाशौ च निराभरणसुन्दरौ ॥ २६ ॥

पुष्पताम्बूलरहिता रण्डा संत्यक्तभूषणा । लावण्येनातिमात्रेण संविभक्तेव वेधसा ॥ २७ ॥

हारेण किं सुमध्यायाः सुकेश्याः कुसुमेन किम् । किमञ्जनेनायताक्ष्या रण्डाया मण्डनेन किम् ॥ २८ ॥

किं धर्मो यत्र नो रण्डा धिक् सुखं रण्डया विना । रण्डाहीनोऽस्तु मा मोक्षः प्रौढैरित्युदितं विटैः ॥ २९ ॥

रण्डा विलोक्य तरुणं करोति भ्रुकुटिं मृषा । कण्ठग्रहं चिन्तयन्ती मनसा तु प्रहृष्यति ।। ३० ।।

संस्मरन्ती रतिसुखं पीवरोरुकुचस्थली । रण्डा भगस्थलीं रात्रौ मृद्नात्युच्छ्वासिनी सदा ॥ ३१॥

वीक्षते तरुणं तिर्यक् कान्तं सुभगमानता । स्रवन्ती निर्भरं रेतो रण्डा घेनुः पयो यथा ॥ ३२ ॥

गौरः सुपीवरो धत्ते रण्डाया मुण्डितो भगः। मेरोरर्कहयोल्लीढशष्पहेमतटभ्रमम् ॥ ३३॥

तुरगाद्याचितानीतस्तब्धदीर्घध्वजो नरः । यदि नाम रते शक्तो रण्डां तोषियतुं न वा ॥ ३४ ॥ श्राद्धेषु मुग्धविप्राणां जटिनां च तपस्विनाम् । वशे पतति धन्यानां रण्डा रसतरङ्गिणी ॥ ३५ ॥

चूलिकान्यस्तकुसुमः कर्णे कृतपवित्रकः । युवा रण्डाप्रियो विप्रः कन्दर्पेणोपमीयते ॥ ३६ ॥

उदञ्चद्गुरुदण्डस्य चण्डस्य ब्रह्मचारिणः। रण्डा ददाति सततं श्रद्धया मृतभोजनम्॥ ३७॥

तमेव तीर्थयात्रामु पश्चान् नयति सर्वदा । वहन्ती खड्गपात्रेण वलिधूपसमुद्गिकाम् ॥ ३८ ॥

परस्परप्रार्थनया सुमुण्डितभगध्वजौ । भूकम्पक।रिणौ रात्रौ तौ रण्डाब्रह्मचारिणौ ॥ ३९ ॥

दिवा दम्भनिधानाय नमस्तीर्थोपसेतिने । रात्रौ रण्डाभगापानक्षीवाय ब्रह्मचारिणे ॥ ४० ॥

रण्डा जटाभृतां भीत्या गौडलाटतपस्विनाम् । ददाति.. जितां प्रीत्या तल्लिप्तोरु.. वासकृत् ॥ ४१ ॥

गत्वा गुरुगृहं रण्डा पत्युः पर्वदिने सतीः। कषन्ती कटिमाभीक्ष्ण्याद् रण्डा निर्दयमेहनैः ॥ ४२ ॥

रण्डा तत्तन्मृतोद्धारदीक्षादिव्रतकारिणी । ददाति निशि निःशङ्का कामसत्रं तपस्विनाम् ॥ ४३ ॥

लिङ्गार्चनापदेशेन दत्त्वा वेश्मिन तालकम् । करोति चर्मलिङ्गेन रण्डा कण्डूविखण्डनम् ॥ ४४ ॥

तयोपचर्यमाणोऽथ मृगाक्ष्या गुरुराकुल.। शिष्याश्च तां पपुर्नेत्रैः क्षुधार्ताः क्षीरिणीमिव । ४५॥

## गुरुकृत्यमहत्तमः

ततः प्रविविशुस्ते ते दीक्षासमयिनो नराः । बद्धनेत्रपटा मिथ्या मोहेनेवान्धकारिताः । ४६ ॥

अथ व्यजिज्ञपद् भूमिन्यस्तजानुः कृताञ्जिलः । गुरुं नियोगिनः श्रद्धाशुद्धान्तं हट्टतापसः ॥ ४७ ॥

इहैव सुचिरं नाथ यागव्यग्रे त्वियं स्थिते । प्रतीक्षन्ते परे शिष्या यागोत्सवसमुत्सुकाः ॥ ४८ ॥

य एष प्रथितो लोके गृहकृत्ये महत्तमः । कृतयागसमारम्भः स भवन्तमुदीक्षते ॥ ४९ ॥

ब्रह्महत्यादि पापं यन् निःसंख्यं तस्य विद्यते । एकघण्टाटनत्कारमात्रेण भवता हृतम् ॥ ५० ॥

मन्यते स तृणं सर्वं सर्वसंहारपातकम् । यतो मूर्ष्टिन त्वया हस्तस्तस्य पञ्चफणो धृतः ।। ५१ ॥

त्वत्त्रसादात् समुत्तीर्णां स कामिप दशां श्रितः । शङ्करायतनेभ्योऽपि शैवः सर्वं जहार यत् ।। ५२ ।।

सर्वस्वहरणं धर्मसत्कार्यं ब्राह्मणक्षयः । यत् तस्य निर्विकल्पस्य तत् तवैव विजृम्भितम् ॥ ५३ ॥

#### ंवेश्या

त्वामियं नाथ गणिका निमन्त्रयितुमागता । घटीप्रतिष्ठा गेहेऽस्याः क्रियतां शिष्यवत्सल ॥ ५४ ॥

वितीर्णेर्भवता नित्यं वशीकरणचूर्णकै:। अस्थिशेषाः कृतास्ते ते यया धनिककामुकाः॥ ५५ श्मशानकोशशपथैः क्षीणजिह्वाकराधरा । त्वद्रक्षारक्षितैवैषा कामुकच्छद्मचारिणी ॥ ५६ ॥

तैलोन्मृष्टे मनाक् स्नेहो वदने न तु चक्षुषि । वेश्यायाः क्षीणवित्तेषु संकोचो नान्त्यजातिषु ॥ ५७ ॥

यदि सद्भाविनी वेश्या यदि कालः कृपापरः। अचौरो यदि कायस्थस्तद्वेश्याप्यनुरागिणी॥ ५८॥

# चक्षुवेंद्यः

चक्षुर्वेद्योऽयमायातस्तपस्वी सर्वसंश्रयः । किशास्वितिभिर्येन सर्वमन्धीकृतं जगत् ॥ ५९ ॥

ग्रीष्मेऽक्षिकोपबाहुत्यादस्य लग्ने शरत्फले। सम्पूर्णः क्रियतां यागः पाण्डुवल्लीनिरन्तरः॥ ६०॥

# शल्यहर्ता

नापितः शत्यहर्तायं नृणां येनोपजीविना । नीतान्यण्डानि दुर्लेपैः स्थूलस्थ लीप्रमाणताम् ॥ ६१ ॥

प्राक् प्रतिष्ठापिता येन चामुण्डा मण्डकाथिना । यासौ तस्यास्त्वया वर्षदिने यागं समीहते ॥ ६२ ॥

मूल्येन महता धीमान् नासासंश्लेषणाय यः। मांसपेषीमपि च्छित्त्वा ददाति स्ववधूभगात्॥ ६३॥

# वृद्धं विणक

अयं च तरुणीभार्यो विणग् वृद्धो महाधनः । मैथुने शक्तिदारिद्याद् वाजीकरणमिच्छति ॥ ६४ ॥

लालिना स्नुतनेत्रेण वृद्धेन क्वासकासिना । क्लथ्प्रलम्वशिक्नेन तक्ष्णी रमते कथम् ॥ ६५ ॥ आरुढोऽपि रते यत्नादुत्थानोपहतध्वजः । वृद्धः प्राप्नोति नो निद्रामृणं ध्यायन्निवाधनः ॥ ६६ ॥

निष्पीडितान्त्रसंकाशशिश्नोऽपि सुरतोत्सुकः । हस्तं दत्त्वा भगे वृद्धो निधानमिव रक्षति ।। ६७ ।।

मांसक्षीरघृताहारं कृत्वा वृद्धो रंताशया । रात्रौ वमति तत् सर्व भजते वा विष्चिकाम् ॥ ६८ ॥

शुष्कचर्मोपमं वृद्धं मधुपर्के क्षणं पतिम् । सजने तरुणी दृष्ट्वा हीता याति रसातलम् ।। ६९ ॥

एतेन वृद्धवणिजा द्रव्यैर्वृद्धविटोदितैः । लिप्तलिङ्गेन सततं दग्धेवायासिता वधूः ॥ ७० ॥

स एष वहुनिक्षेपसंभक्षणकृतक्षणः । द्रविणावस्करक्षेत्रं वणिग् वासरतस्करः ॥ ७१ ॥

नृत्यति व्याधिकालेषु कुटिलः कलिपन्नगः । अज्ञाततृणकाष्ठादिविकयी द्रव्यनामभिः ॥ ७२ ॥

तरुणाकाङक्षिणीं वृद्धः प्रियामविचलेक्षणः । सोऽयं निरीक्षते दूरान् मिष्टं भोज्यमिवातुरः । ७३ ।।

तस्मात् पौष्पिकमासाद्य क्रियन्तां मन्त्रसंपदः । गृहिणी रागिणी येन लब्धशक्तेः प्रजायते ॥ ७४ ॥

इत्यादि शिष्यस्यास्यानं श्रुत्वा तेन निवेदितम् । सर्वं करोमीत्यवदद् भ्रूविकाराकुलो गुरुः ॥ ७५॥

ततो दिनान्ते विपुलां कृत्वाग्रे शिवकुण्डिकाम् । गुरुणा सह ते शिष्याः पपुर्भुक्तोत्तरं चिरम् ।। ७६ ॥ नियोगिललनाः सर्वास्ते च तन्मित्रबान्धवाः । कपालेषु तदुच्छिष्टं वन्दित्वा बहुशः पपुः ॥ ७७ ॥

कश्चिद् गातुं प्रवृत्तोऽथ कश्चिद् रोदिति सस्वनम् । कश्चिद् व्याघूर्णते कश्चित् प्लवते कृतशूत्कृतिः ॥ ७८ ॥

कश्चिदत्यन्तवैकल्यं नाटयन् भक्तिसम्भवम् । निश्चेष्टरितष्ठित चिरं संप्राप्तः शवतामिव ॥ ७९ ॥

कश्चिद् विलोलस्रग्दामभूषितो मदनिर्भरः । कृतकण्ठग्रहः पुंसां चुचुम्ब ललना अपि ॥ ८० ॥

ततः क्षीवो गुरुः किंचित् स्वकाव्यं देशभाषया । वीणावंशरवोदग्रं कोच्छिकावाद्यकृज् जगौ ।। ८१ ॥

अथैकभुजमानन्दादुद्यम्यैकेन पाणिना । गुरुर्ननर्त द्वाभ्यां च शनैरुत्थाय चासनात् ॥ ८२ ॥

ततः शिष्याः समुत्तस्थुरट्टहासनिनादिनः । कृताङ्गनापरिष्वङ्गा विस्नस्तकटिकर्पटाः ॥ ८३ ॥

शनैः प्रयाते रात्र्यर्धे विनष्टे दीपमण्डले । निर्विभागोऽभवत् तेषां रितचक्रमहोत्सवः ।। ८४ ।।

प्रभाते गुरुरुत्थाय त्वरया कलशप्रदः । कृतवद् विदधे सर्वं शिष्यैरन्यैनिमन्त्रितः ॥ ८५ ॥

ज्वरादिकाले वैद्यानां शरत्काले नियोगिनाम् । पुष्पकाले गुरूणां च हेमपूर्णा वसुन्धरा ।। ८६ ॥

अथाविशत् पृथुश्वासः कम्पमानः स्फुटन्निव । पार्व्वावलोकी पुरुषः परमाप्तो नियोगिनः ॥ ८७ ॥ सोऽब्रवीदद्य रात्र्यर्धे गृहकृत्यमहत्तमः । राजराशिधनं भूरि हृत्वा यातः सहानुगः ।। ८८ ॥

अनुक्त्वापसृते तस्मिस्तत्सम्बन्धिनियोगिनाम् । पलायनव्यतिकरः कोऽपि जातो गृहे गृहे ॥ ८९ ॥

चपेटोत्स्फोटितमुखस्त्वत्स्वामी वन्धनं भटैः। नीतः पतत्पुरीषोऽग्रे स तावत् परिपालकः ॥ ९०॥

यावन्नोल्लुण्ठितदमश्रुर्बद्ध्वा त्वमपि नीयसे । तावद् राजभये घोरे नीतिरस्मिन् विधीयताम् । ९१ ॥

इति ब्रुवाणे तिनमत्रे तैः शिप्यैः सहिते गुरौ। तूर्णं प्रयाते निःश्वस्य नियोगी दुःखितोऽवदत् ॥ ९२ ॥

अहो नु कालदौरात्म्याद् घोरता कियती कले:। साधवः सर्वथा नष्टाः कष्टं धर्मोऽस्तमागतः॥ ९३ ॥

इत्युक्त्वा सानुगो यावत् पलायनकृतोद्यमः । स मुस्राव भयान् मूत्रं तावदेत्य भटैर्वृतः ॥९४॥

स राज्ञा हतसर्वस्वः प्रक्लिन्नो बन्धने चिरम् । धनेन वेश्यया स्वस्ना मोचितो निरगात् ततः ॥ ९५ ॥

ततो विभवहीनोऽसौ जापी स्वप्ननिरीक्षकः । वभूव सर्वप्रणतश्चाटुकारः प्रियंवदः ॥ ९६ ॥

योऽभूदभ्युह्थितस्तन्धो नियोगी लिङ्गसन्निभः। अधिकारपरिभ्रंशात् स वृद्धवृषणायते ॥ ९७ ॥

अधिकारमदान्धानां दृष्टिकोपवतां सदा । वित्रतेर्मेल्यजननं बन्धनं परमाञ्जनम् ॥ ९८ ॥

यः पादपतितानार्तान् पूज्यानप्यवमन्यते । भ्रष्टाधिकारश्चरणौ शक्रुल्लिप्तौ म वन्दते ।। ९९ ।।

अहो बत मुहूर्तेन भवन्ति न भवन्ति च । पलालदहनज्वालाचपला दिविरश्रियः ॥ १०० ॥

स्वयमुत्थाय यातायां जायायां निर्धनोऽथ सः । वभ्राम लौल्यनिलयः पिण्डार्थी बन्धुवेश्मसु ॥ १०१॥

रूक्षः कृशोऽतिमलिनः स्यूतदग्धपटच्चरः । विशाच इव दुष्प्रेक्ष्यो दिनैरेव वभूव सः ॥ १०२ ॥

तुपाग्निकुण्डिकातापदग्धस्फिग्वृषणोदरः । वातज्ञूलापनोदाय जानुग्रथितदामकः ॥ १०३ ॥

देवद्विजधनग्रामजातकोष्ठगलग्रहः । क्षुत्क्षामकुक्षिः शुष्कास्यः पतितोऽवस्करे भ्रमन् ॥ १०४ ॥

श्वजग्धजानुचरणः प्रस्नवद्भूरिशोणितः । कृपार्द्रोच्छिष्टभुग् दत्तभक्तगोलकनिर्वृतः ॥ १०५ ॥

दग्धार्घकर्पटीनिर्यत्सकेशवृषणद्वयः । भस्मप्रलिष्तशीर्षासवक्षःपार्श्वो गतत्रपः ॥ १०६ ॥

प्रलपन् काञ्चिकाकाङक्षी केनचिद् दत्तमण्डकः । प्रपापालिकया डोम्बभ्रान्त्या पाने तिरस्कृतः ॥ १०७ ॥

रजस्वलापलालेन च्छन्नाङ्गस्तुहिनागमे । शरावकर्परादानकलहे याचकार्भकैः ॥ १०८ ॥

वह्निपात्रप्रहारेण दग्धभूश्मश्रुलोचनः । चण्डालै: प्रेतकार्येषु लगुडैराहतः सकृत् ॥ १०९॥ पङ्कशायी स चुकोश सत्रतीर्थाग्रवत्मंसु । नृपुरीषप्रणालेऽथ पतितोऽसावधोमुखः ॥ ११० ॥

उच्चै:कृतकिटः प्राणानुत्ससर्ज नराधमः। इति दौर्गत्यतपसा प्रयातः सोऽस्थिशेषताम् सशरीरः स्वयं प्राप्तो नरकं नरकण्टकः ॥ १११॥

एवं ऋमेण शान्तेषु नियोगिदिविराग्निषु । मोदते गतसन्तापः सन्तोषसुभगो जनः ॥ ११२ ॥

इति दिविरिनयोगिव्रातदुश्चेष्टितानां कुसृतिचरितचर्चा नर्ममाला कृतेयम् । अपि सुजनविनोदायोम्भिता हास्यसिद्ध्यै कथयति फलभूतं सर्वलोकोपदेशम् ॥ ११३ ॥

इति श्रीव्यासदासापराख्य**क्षेमे**न्द्रविरचितायां नर्ममालायां तृतीयः परिहासः समाप्तेयं नर्ममाला । ५ शृंगारः



# (१) समयमातृका।

प्रथम समयः चिन्तापरिप्रश्नः

अनङ्गयातलास्त्रेण जिता येन जगत्त्रयी । विचित्रशक्तये तस्मै नमः **कुसुमधन्वने** ॥ १ ॥

यस्या दुर्धरघोरवक्त्रकुहरे विश्वक्षये लक्ष्यते क्षुव्धाब्धाविव लोलवालशफरी कुत्रापि लोकत्रयी। तामज्ञातविशालकालकलनां तैस्तैः पुराणैरपि प्रौढां देहिसमूहमोहनमयीं कालीं करालां नुमः ॥ २ ॥

क्षेमेन्द्रेण रहस्यार्थमन्त्रतन्त्रोपयोगिनी । कियते वाररामाणामियं समयमातृका ॥ ३ ॥

अस्ति स्वस्तिमतां विलासवसतेः संभोगभङ्गीभुवः केलिप्राङ्गणमङ्गनाकुलगुरोर्देवस्य श्रुङ्गगरिणः । कश्मीरेषु पुरं परं प्रवरतालब्धाभिधाविश्रुतं सौभाग्याभरणं महीवरतनोः सङ्गृतसद्य श्रियः ॥ ४ ॥

यत्र त्रिनेत्रनेत्राग्नित्रस्तस्त्यक्त्वा जगत्त्रयीम् । पौरस्त्रीत्रिवलीकूले वसत्यसमसायकः ॥ ५ ॥ तत्राभूदभिभूतेन्दुद्युतिः कन्दर्पदर्पभूः। कान्ता कलावती नाम वेश्या वश्याञ्जनं दृशोः । ६ ॥

कुचयोः कठिनत्वेन कुटिलत्वेन या भ्रुवोः । नेत्रयोः श्यामलत्वेन वेश्यावृत्तमदर्शयत् ॥ ७ ॥

सा हर्म्यशिखरारूढा कदाचिद् गणिकागुरुम् । कामिनां नर्मसुहृदं ददर्श पथि नापितम् ॥ ८ ।।

श्मश्रुराशीचितमुखं काचकाचरलोचनम् । पीवरं तीरमण्डूकैर्मार्जारमिव शारदम् ॥ ९ ॥

विटानां केलिपटहं तप्तताम्रघटोपमम् । दधानं रोममालान्तं स्थुलखल्वाटकर्परम् ॥ १० ॥

ताम्ब्लष्ठीवनत्रासादुपरि क्षिप्तचक्षुषम् । आनिनाय तमाहूय सा नेत्राञ्चलसंज्ञया ॥ ११ ॥

स समभ्येत्य तां दृष्ट्वा चिन्तानिश्चललोचनाम् । पत्रच्छ विस्मितः कृत्वा नर्मप्रणयसंवृतिम् ॥ १२ ॥

ध्यानालम्बनमाननं करतले व्यालम्बमानालकं लुप्तव्यञ्जनमञ्जनं नयनयोनिःश्वासंतान्तोऽधरः । मौनक्लीबनिलीनकेलिविहगं निद्रायमाणं गृहं वेषः प्रोषितयोषितां समुचितः कस्मादकस्मात् तव ॥ १३ ॥

कि मेखला मदनबन्दिवधूनितम्बे सुश्रोणि नैव वत गायित मङ्गलानि । अङ्गगं कृशाङ्गगि किमनङ्गयशःप्रभेण कर्पूरचन्दनरसेन न लिप्तमेतत् ॥ १४॥ प्राप्तं पुरः प्रचुरलाभमसंस्पृशन्ती
भाविप्रभूतविभवाय कृताभियोगा।

किं केनचित् सुचिरसेवननिष्फलेन

मिथ्योपचारवचनेन न विञ्चतासि ॥ १५ ॥

लोभाद् गृहीतमिवभाव्य भयं भवत्याः दर्पात् प्रदर्शितमशिङ्कितया सखीभिः । दत्तं तवाप्रतिममाभरणं नृपार्ह चौरेण कि प्रलिपतं नगराधिपाग्रे ॥ १६॥

दानोद्यतेन धनिकेन विशेषसङ्गात् सवतोऽयमित्यथ शनैरवसायितेन । लब्धान्तरस्वजनमित्रविरोधितेन किं त्वन्निकारकुपितेन कृतो विवाहः ॥ १७ ॥

दत्त्वा सक्चत् तनुविभूषणमंशुकं वा यद् वानुबन्धविरलीकृतकामुकेन । यक्षेण सर्वजनतासुखभूः प्रपेव तीक्ष्णेन भीरु किमु केनचिदावृतासि ॥ १८ ॥

वित्तप्रदानविफलेन पलायमाना

कौटिल्यचारुचटुला शकरीव तोये।

गूढं वशीकरचूर्णमुचा कचेषु

कि केनचिन् न कुहकेन वशीकृतासि ॥ १९ ॥

निष्कासितुं हृदयसंचिततीव्रवैरे संदर्शितप्रकटकूटधनोपचारे । छोभात् त्वयानपचयैः पुनरावृतेव (?) प्राप्तः किमु प्रसभमर्थवशादनर्थः ॥ २० ॥ कैर्नित्यसंभवनिजं विणजं त्यजन्त्या यान्त्या तृणज्वलनदीष्तिनियोगलक्ष्मीम् । नष्टे ... वस्त्रविभवे विरते पुराणे जातस्तव स्तविकतोभयलाभभाइगः (?) ॥ २१॥

सिद्धः प्रयत्नविभवैः परितोषितस्य दातुं समुद्यतमितः स्वयमर्थशास्त्रम् । नीतस्तव प्रचुरमत्सरस्यान्यया किं गेहान् निधिर्बहुधनः स्वसखीमुखेन ॥ २२ ॥

किं वावसादपदवीमितवाह्य कष्टां लब्धाविकारविभावेन विवर्णितासि । किं मूच्छितासि विरतासि मुखोज्झितासि ध्यानावधानविधरासि निमीलितासि ॥ २३ ।।

अप्युद्दामन्यसनसरणेः संगमे कामुकानां भद्रं भद्रे भुवनजयिनस्त्वत्कलाकौशलस्य । अप्युत्साहप्रचुरसुहृदः कामकेलीनिवासाः प्रौढोत्साहास्तव सुवदने स्वस्तिमन्तो विलासाः ॥ २४ ॥

इत्यादि तेन हितसंनिहितेन पृष्टा
स्पृष्टा भृशं विभवभङ्गभयोद्भवेन ।
सा तं जगाद सुखदुःखसहायभूतं
चिन्ताविशेषविवशा बहुशः श्वसन्ती ॥ २५ ॥

शृणु कङ्क ममानन्तां चिन्तां संतापकारिणीम् । ययाहमवसीदामि ग्रीष्मग्लानेव मञ्जरी ॥ २६ ॥

सा सखे करभग्रीवा मातुर्माता स्थिरस्थितः । व्याळी गृहनिधानस्य हता वैद्याधमेन मे ॥ २७ ॥ योऽसाववद्यविद्याविद् वैद्यः सद्यः क्षयोद्यतः । दर्पादानुरवित्तेन वृद्धोऽपि तरुणायते ॥ २८ ॥

तेन रोगधराख्येन दत्ता रसवती मम । त्रिभागशेषतां नीता लौल्यलोभोद्भवात् तया ॥ २९ ॥

प्रपञ्चवञ्चनावैरात् सा तेनातुरतां गता । काञ्चन्या पञ्चतां नीता पश्यन्ती काञ्चनं जगत् ॥ ३०॥

हिरण्यवर्णां वसुधां तस्मिन्नन्तक्षणेऽपि सा । दृष्ट्वा मामब्रवीद् वत्से गृह्यतां गृह्यतामिति ॥ ३१॥

ततस्तस्यामतीतायां गृहं मे शून्यतां गतम् । पराभवास्पदीभूतं कामुकैः स्वेच्छया वृतम् ॥ ३२ ॥

रिक्तः शक्तो न निर्याति नाष्नोत्यवसरं धनी । शून्यशालेव पथिकैनिरुद्धा कामुकैरहम् ॥ ३३ ॥

तस्माद् विदेशं गच्छामि नेच्छाम्युच्छृङ्खलां स्थितिम्। कथं रक्तविरक्तानां तुल्या स्वायत्ततां सहे ॥ ३४ ॥

इत्युद्धाष्पदृशस्तस्याः प्रलापं वृद्धनापितः । आकर्ण्यं तां समाश्वास्य सोच्छ्वासं प्रत्यभाषतः ॥ ३५ ॥

भवत्य। वित्तलोभेन निर्विचारतया परम् । भिषग् दुष्टभुजङ्गोऽसौ स्वयमेव प्रवेशित: ॥ ३६ ॥

जनन्यो हि हतास्तेन वेश्यानां पथ्ययुक्तिभिः। कि कुट्टनीकृतान्तोऽसौ वैद्यो न विदितस्तव ॥ ३७ ॥

स रोगिम्गवर्गाणां मृगयानिर्गतः पथि । इत्यादिभिः स्तुतिपदैर्विटचेटैः प्रणम्यते ॥ ३८ ॥ यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च । वैवस्वताय कालाय सर्वप्राणहराय च ।। ३९ ।।

अधुना दुःखमुत्सृज्य मनः स्थित्यै विधीयताम् । कृत्रिमः क्रियतां गेहे रक्षायै जननीजनः ॥ ४० ॥

व्याघ्रीव कुट्टनी यत्र रक्तपानामिषैषिणी । नास्ते तत्र प्रगल्भन्ते जम्बुका इव कामुका: ॥ ४१ ॥

यत्र तत्र निमग्नानां वेश्यानां जननीं विना । संध्ययोदिवसस्यापि मुहूर्तार्धस्य न क्षणः ॥ ४२ ॥

न भवत्येव धूर्तस्य वेश्यावेश्मन्यमातृके । चुल्लीसुप्तस्य हेमन्ते मार्जारस्येव निर्गमः ॥ ४३ ॥

प्रविष्टा कुट्टनीहीनगृहं क्षीणपटा विटा: । . . गाथाः पठन्ति गायन्ति व्ययद्रविणम्थिताः ॥ ४४ ॥

अकण्टका पुष्पमंही वेशयोपिदमातृका । मन्त्रिहीना च राज्यश्रीर्भुज्यते विटचेटकै: ॥ ४५ ॥

अयं पीनस्तनाभोगसौभाग्यविभवोचितः । द्रविणोपार्जनस्यैव कालः कुवलयेक्षणे ॥ ४६॥

खला इवातिचपलाः कृतालिङ्गनसङ्गमाः । न गताः पुनरायान्ति वाले यीवनवासराः ॥ ४७ ॥

प्रथम ····· नां पुष्पवतीनां लतानां च ॥ ४८ ॥

तस्मान् मानिनि कापि हेमकुसुमारामोच्चयाय त्वया माता तावदनेककूटकुटिला काचित् समृन्विष्यताम् । एताः सुभ्रु भवन्ति यौवनभरारम्भे विजृम्भाभुवो वेदयानां हि नियोगिनामिव शरत्काले घनाः संपदः ॥ ४९ ॥

अस्त्येव सा बहुतराङ्क्षयती तुलेव कालस्य सर्वजनपण्यपरिग्रहेषु । क्षिप्रप्रकृष्टपलकल्पनया ययासी भागी कृतः परिमितत्वमुपैति मेहः ॥ ५० ॥

यामौ रामामलयजलतागाढसंरोधलीला निर्यन्त्राणां नियमजननी भोगिनां मन्त्रमुद्रा। विश्वं यस्याः फलकलनया लक्ष्यतामेति पाणौ तस्या जन्मकमपरिगतं श्रूयतां वृत्तमेतत् ॥ ५१॥

तद्वृत्तमात्रश्रवणेन कोऽपि संजायते बुद्धिविशेषलाभः। तयोपदेशे स्वयमेव दत्ते भवत्यसौ हस्तगता त्रिलोकी ॥५२॥

इति श्रीव्यासदासापराख्यक्षेमेन्द्रनिमितायां समयमात्कायां चिन्तापरिप्रक्तो नाम प्रथमः समयः ।

द्वितीयः समयः **चरितोपन्यासः** ।

अथ दत्तावधानायां कलावत्यां यथाविधि । कथामकथयत् कङ्कः कुट्टन्याः कपटाश्रयाम् ॥ १ ॥

सर्वभक्षां नमस्कृत्य तामेव भवभैरवीम । वदामि चरितं तस्याः कुक्षौ यस्या जगत्त्रयी ॥ २ ॥

परिहासपुरे पूर्वं पान्थावसथपालिका । वभूव भूमिका नाम · · · · · · · ।। ३ ॥

ःःःःःःःः कन्यका । जाता घरट्टमालायामर्थघर्घटिकाभिधा ॥ ४ ॥ सा वर्धमाना सुमुखी पौरैः पर्वसु पूजिता।
तद्गृहेष्वकरोच् चौरी पूजाभाजनसंक्षयम् ॥ ५ ॥

सप्तवर्षेव सा लोभाद् वाक्प्रौढा हट्टतोरणे । जनन्या पण्यतां नीता लोके जालवधाभिधाम् ॥ ६ ॥

मुवृत्तशङ्खलतिका सकूटकुचकञ्चुका । कामुकाराधनं चक्रे चुम्बनालिङ्गनेन सा ॥ ७ ॥

कुङ्कुमार्थी वणिक्सूनुरथ तेनाययौ युवा । सुन्दर: पूर्णिको नाम पूर्णवर्णसुवर्णवान् ।। ८ ॥

सभायां नेत्रवलनालोलभूलास्यविभ्रमैः । कृष्टः कौतुकवान् भेजे चपलासङ्गमं निशि ॥ ९ ॥

सा तस्य क्षैत्र्यसुप्तस्य निशि कण्ठावलम्बिनी । निगीर्य शनकैः सर्वं कर्णाभरणकाञ्चनम् ॥ १० ॥

अद्रगुलीभ्यः समाकृष्य हेमवालकवालिकाः । चौरग्रस्तेव चुक्रोश हा हतास्मीति सस्वनम् ॥ ११ ॥

प्रतिबुद्धोऽथ सहसा स तया मुषितो वणिक् । वाससाच्छादितशिरा ययौ स्वजनलज्जितः ॥ १२ ॥

ततः सा यौवनवती रुचिराभरणाम्बरा । उवास शङ्करपुरे मह्लणेति कृताभिधा ॥ १३ ॥

भूरिभाग्यभरैः सक्ता सा कामिकुसुमोच्चये । लेभे संभोगविश्रान्ति न रजन्यां न वासरे ॥ १४ ॥

निर्गच्छतां प्रविशतां प्रतिपालयतां बहिः । वभूतं तद्गृहे संख्या न शुनामिव कामिनाम् ॥ १५ ॥ कूपे प्रपायामुद्याने सूदपौष्पिकवेश्मसु । सखीगृहे च तुल्याप्तान् सा सिषेवेऽह्नि कामुकान् ॥ १६ ॥

क्षपारम्भे क्षीबं शिशुकिमिव निक्षिप्य शयने जगामान्यं तस्मिन् सुरतधनिद्रापरमि । निशाशेषे शूलाकुलिनजसखीवेश्मगमना— पदेशेनान्यं सा सततमगमत् स्वक्रयभरे ॥ १७॥

नानावहारकुपितैः सान्विष्टा सुभगैर्भृशम् । पळायमाना गुप्तेषु तस्थौ कामुकवेश्ममु ॥ १८ ॥

ततः प्रासादपालेन निन्दसोमेन सा निञि । गौरीगर्भगृहं रात्रौ रागान्धेन प्रवेशिता ॥ १९ ॥

निःश्वासनिद्रया तस्मिन् प्रयाते काप्ठभूतताम् । देवालङ्करणं सर्वं सा गृहीत्वा ययौ जवात् ॥ २० ॥

ततः समरसिंहस्य डामरस्यावरुद्धिका । भूत्वा नागरिका नाम प्रतापपुरवासिनः ॥ २१ ॥

प्रभूतिपिशिताहारसंभारै: स्थूलतां गता । सा तस्य भीमसेनस्य हिडिम्बेवाभवत् प्रिया ॥ २२ ॥

सर्वस्वस्वामिभावं सा संप्राप्ता तस्य रागिणः। प्रेरणं बन्धुयुद्धेषु विदधे निधनैषिणी ॥ २३ ॥

हते पितृव्रजे तस्मिन् बद्धमूला परं गृहे । साभूदपरपुत्रस्य श्रीसिहस्यावरुद्धिका ॥ २४ ॥

विगलद्योवना यूनः सा सपत्नीजिगीषया । चकार तस्य स्वीकारं वज्ञीकरणमूलकैः ॥ २५ ॥ मत्स्ययूषघृतक्षीरपलाण्डुलशुनादिभिः । प्रत्यायनप्रसक्ताभूद् यौवनस्य प्रियस्य सा ॥ २६ ॥

अथ भूपभयात् तस्य प्रत्यासत्तेऽथ भूतपे (?) । भूरि द्रविणमादाय साविशन् नगरान्तरम् ॥ २७ ॥

ततस्तनुतरस्वच्छवसना विनतानना । रण्डा मृगवती नाम साभूत् स्पर्शस्पृहामही ॥ २८ ॥

मदा सुरेश्वरीं गत्वा शतधारातटे चिरम् । तिलवालुकदर्भाङ्का सा चक्रे पितृतर्पणम् ॥ २९ ॥

तत्र बन्धुरसाराख्यमश्वारोहं महाधनम् । तीर्थस्थिता सा जग्राह मत्स्यं बकवयूरिव ॥ ३० ॥

गृहं मुप्ट्या गृहीत्वेव चित्तग्रहणकोविदा । सर्वायव्ययकार्येषु सैव तस्याभवद् विभुः ॥ ३१ ॥

मासेन सा गते तस्मिन् पञ्चतां बहुसंचये । तस्थौ पादाववष्टभ्य तस्यानुगमनोद्यता ॥ ३२ ॥

तद्वान्धवैर्वार्यमाणा मिथ्यैवारब्धदुर्ग्रहा । धैर्यावष्टम्भगम्भीरमुवाचार्याङ्गनेव सा ॥ ३३ ॥

कुले महित वैधव्यं वैधव्ये शीलविष्लवः। शीलभ्रंशे वियोगोऽयं विह्नना मम यास्यिति ॥ ३४॥

इत्युक्त्वा तीत्रसंकल्पनिश्चलाइममयीय सा । तद्वित्तावाप्तहर्षेण सत्त्वव्यक्तिमिवावहत् ॥ ३५ ॥

नतस्तद्द्रविणस्वाम्यं राजादेशादवाप्य सा । प्रार्थिता राजपुरुषैस्तस्थौ लीलावलम्बिनी ॥ ३६ ॥ अथाश्वशालादिविरं स्वीकृत्य रतिवाडवम् । सा चक्रे जीवलोकस्य स्वनामपरिवर्तनम् ॥ ३७ ॥

तल्लाभसेवया नित्यं सा तस्य स्नानकोष्ठके । विलासस्खलितालापैदिविरस्याहरन् मनः ॥ ३८॥

कृत्वा लुण्ठि दिवसमिखलं भूरिभूर्जप्रयोगै—
भृक्तवा पीत्वा निश्चि बहुतरं कुम्भकर्णायमानः ।
प्रातः स्नानव्यतिकरकलादम्भसंभावनाभू—
मिद्यं दाहं नयित दिविरः शान्तिमन्तर्जलेन ॥ ३९ ॥

प्रवृद्धापरपुत्राथ दिविराराधनव्रता । निखिलं जीवलोकं सा विकीय धनमाददे ॥ ४० ॥

सा वेश्मविकयादाने पुत्रैराकृष्य वारिते । गत्वाधिकरणं चक्रे मठिभट्टोपसेवनम् ।। ४१ ॥

उत्कोचारब्धसंघट्टैर्भट्टैः कूटरथादिभिः सादिष्टाभीष्टसंपत्तिर्जग्राह जयपट्टकम् ॥ ४२ ॥

गृहं विकीय सर्वस्वं गृहीत्वा पुत्रशङ्किनी । सा चित्रवेषप्रच्छत्रा ययौ शाक्तमठाश्रयम् ॥ ४३ ॥

कृष्णीकृतश्वेतकचा रङ्गाभ्यङगेन भूयसा।
... जंलेव सा तत्र नवपण्याङगनाभवत्।। ४४।।

चिलत्वाभ्यागता ..... ..... विणग्वधूः । इति तस्याः प्रवादेन वभूवाधिकविकयः ॥ ४५ ॥

सत्यासत्यकथातत्त्वमिवचार्येव धावति । गतानुगतिकत्वेन प्रवादप्रणयी जनः ॥ ४६ ॥ क्षीणजिह्वाधरकरा कोषपानेन कामिनाम् । छिन्नाङगुलिः सा जग्राह रागवेलां पुनः पुनः ॥ ४७ ॥

सा चौरद्रविणादानाद् गृहीता शठचेटकैः। प्रत्यक्षापहनववती सुबद्धा बन्धने घृता ॥ ४८॥

तत्र बन्धनपालेन भुजङ्गाख्येन सङ्गता । निर्विकल्पसुखा चक्रे मत्स्यापूपमधुक्षयम् ॥ ४९ ॥

साथ बन्धनपालस्य गाढालिङ्गनसङ्गमे । क्षीवस्य चुम्बनासक्ता जिह्नां चिच्छेद मुक्तये ॥ ५० ॥

सा जिह्वाछेदनिःसंज्ञं तमाकन्दविवजितम् । स्त्रीवेषं स्वांशुकैः कृत्वा जगामोत्क्षिप्तश्रुङ्गवस्रा । ५१॥

सा भग्नतिगडा प्राप्य रजन्यां विजयेश्वरम् । महामात्यसुतास्मीति जगादानुषमाभिधाम् ॥ ५२॥

सा तत्र भोगमित्रस्य प्रीत्या रत्नैरवाकिरत् । पुराणचित्ररूपस्य यौवनस्याल्पशेषताम् ॥ ५३ ॥

यत्नोत्क्षिप्तकुचा कचायततया · · · · · करे वद्धापाटलपट्टकेन सरलस्थूलाञ्जनव्यञ्जना । नामार्घाविध वाससा च वदनं संछाद्य विद्याधरी केयं नुतननिर्गतेति विद्ये सा मुग्धसंमोहनम् ॥ ५४ ॥

नामेकवारं दृष्ट्वैव नग्नां प्रथमकौनुकात् । पथापि तेन वैरस्यान् न कश्चित् पुनराययौ ॥ ५५ ॥

शीतशालेव शिक्षिरे दीपमालेव वासरे । जीर्णा निर्माल्यमालेव वेष्या कस्योपयुज्यते ॥ ५६ ॥ सा तत्र ग्राहकाभावान् मृष्यन्ती पथिकांश्चलान् । संघ्यायामञ्चलाकर्षेः स्वरूपभाटीमयाचत ॥ ५७ ॥

तपस्विनी शिखाख्या सा सङ्गं चके तपस्विना। तत्र भैरवसोमेन भिक्षाभक्तार्घदायिना॥ ५८॥

भस्मस्मेरशरीरसंचितरुचिर्दत्ताक्षिजीवाञ्जना विश्राणा स्फटिकाक्षसूत्रममलं वैचित्र्यमित्रं गले । निःसङ्कोचनिलीनकञ्चुककचत्सुस्तब्धवाहुस्तनी साभूत् क्षोभविधायिनी हतधियां भिक्षाक्षणे निर्गता ॥५९

जाते तत्राथ दुर्भिक्षे भिक्षाभक्तेऽतिदुर्रूभे। सा रात्रौ देवमात्रादि ययौ हृत्वा तपस्विनः॥ ६०॥

सा कृत्याश्रमकं गत्वा विहारं हारितस्थितिः । भिक्षुकी वज्रघण्टाख्या बभूव ध्यान<mark>निश्</mark>चला ॥ ६१ ।।

पात्रं तत्र गुणोचितं करतले कृत्वाथ भिक्षास्पदं जीर्णं कामुककूटरागसदृशं काषायमादाय सा । चके मुण्डनमण्डनं परिणमत्कूष्माण्डखण्डोपमं पिण्डाप्त्यं विटटक्कनापरिचयश्रेणीविहारं शिरः ॥ ६२ ॥

पट्वी मण्डलशिक्षायै प्रणतानां सदैव सा । गृहे गृहे कुलस्त्रीणां ददौ दौःशील्यदेशनाम् ॥ ६३ ॥

वक्यप्रयोगैर्वेक्यानां विणजामृद्धिवर्धनैः । मन्त्रवादेन मूर्खाणां सा परं पूज्यतां ययौ ॥ ६४ ॥

तत्रोपासकदासेन मङ्गलाख्येन सङ्गता । सा गर्भ दम्भभोगानां मूर्त विघ्नमिवादधे ॥ ६५ ॥ विच्छिन्ने पिण्डपाते सा लम्बमानमहोदरी । प्रसूता धर्ममुत्सृज्य जगाम नगरं पुनः ॥ ६६ ॥

कूटकेशवती तत्र चित्रसेनस्य मन्त्रिणः । पुत्रजन्मनि सा पुण्यैः पत्न्या धात्री प्रवेशिता ॥ ६७ ॥

सार्धक्षीराभिधा धात्री सिंहपादवृसीस्थिता । बालोत्सङ्गा गृहं सर्वं ग्रासीकर्तुमिवैक्षत ॥ ६८ ॥

क्षीरसंक्षयरक्षायै संप्राप्तसरसाजना । सा मन्त्रिभवने धात्रा धात्री पात्रीकृता श्रियः ॥ ६९ ॥

कण्ठे विद्रुममालिका श्रवणयोस्ताडीयुगं राजतं स्थूलस्थूलविभक्तिसक्तवटकप्राग्भारभाजौ भुजौ । गुल्फास्फालविलम्बिकम्बलघनारम्भा नितम्बस्थली घात्र्याः संभृतभोजनैरभिनवीभूतं पुराणं वपुः ॥ ७० ॥

नतस्तदपचारेण शिशौ जातज्वरे व्यथात् । वैद्यदत्तोपवासा सा मत्स्यसूपपरिक्षयम् ॥ ७१॥

पानीयं विनिवारणीयमहितं भक्तस्य वार्तेव का दिवाण्येव दिनानि धात्रि दयया धात्रीरसः पीयताम् । जीवत्वेष शिशुर्भजस्व विविधैरस्योत्सवैः संपदं वैद्येनेति निवेद्यमानमकरोत् सा सर्वमेवाश्रुतम् ॥ ७२ ॥

दृष्ट्वा तत्रातुरं त्रालं तृणवत् सुतरागिणी । सा ययौ निर्दया रात्रौ गृहीत्वा हेमसूत्रिकाम् ॥ ७३ ॥

ततः प्रत्यन्तविषये प्रभूतच्छागगोचरा । स्याता धनवती नाम स्फीतां चक्रे गृहस्थितिम् ।। ७४ ।। साथ मेघापघातेन तस्मिन् पशुधने वने । स्वकाय इव सापाये याते चर्मावशेषताम् ॥ ७५ ॥

गृहीत्वा पशुपालस्य स्थूलं निक्षेपकम्बलम् । गत्वावन्तिपुरं चक्रे ताराख्यापूपविक्रयम् । ७६॥

कीत्वा गणेशनैवेद्यमण्डकानां करण्डकम् । पुनः पाकोष्मणा नित्यमकरोद् विकयं पिथ ॥ ७७ ॥

साभुङक्त गृहनारीणां प्रभूतोज्जामतण्डुलम् (?)। प्रभूतलाभलुब्धानां मूलस्यापि परिक्षयः ॥ ७८ ॥

पान्थकन्यां घृताभ्यक्तां कृत्वा कुशलिकाभिधा । मिथ्यासन्निवाहार्थमयाचत गृहे गृहे ॥ ७९ ॥

ततः सा पञ्जिका नाम द्यूतशालापुरःस्थिता । कपटाक्षशलाकानामकरोद् गूढविकयम् ॥ ८० ॥

सा पौष्टिकी मुकुलिका कृत्वा निर्माल्यविऋयम् । देवप्रासादपालानां मूल्यं भुक्त्वा ययौ निश्चि ॥ ८१ ॥

ग्रामयात्रामु सा वारिसत्रदात्री हि**माभिधा** । रङ्गप्रेक्षणवालानां निनाय वलयादिकम् ॥ ८२ ॥

सा नक्षत्रपरावृत्ति कृत्वा षट्काप्टकेष्वपि । विवाहेष्वकरोद् यस्नं वर्णाख्या कूटवर्णनै: ॥ ८३ ॥

गणविज्ञानिका मुग्यप्रत्ययै: रूयातिमाययौ । नामाभिज्ञानमात्रज्ञा न तु चौरान् विवेद सा ॥ ८४ ॥

भावसिद्ध्यभिधाना सा देवतावेशधारिणी । उपहारान् प्रयच्छेति वदन्ती नावदत् परम् ॥ ८५ ॥ तत उन्मत्तिका भूत्वा सा नग्नालिङगिता श्वभिः । कुभ्भादेवीति विख्याता प्राप पूजापरम्पराम् ॥ ८६ ॥

क्षिप्रोपदेशलुब्धेन कुलदासेन मन्त्रिणा । सार्चिता प्रययौ हृत्वा पूजाराजतभाजनम् ॥ ८७ ॥

साथ तक्षकयात्रायां चलहण्ठा दिनत्रयम् । कल्पपाली कलानाम विदधे मद्यविक्रयम् ॥ ८८ ।।

कटिघण्टाभिधानस्य सा क्षीबस्य तपस्विनः । रात्रौ तत्र प्रसुप्तस्य घण्टाः सप्त समाददे ॥ ८९ ॥

ततः सा भूरिधत्तूरमधुना नष्टचेतसाम् । पान्थानां सर्वमादाय निशि श्रपुरं ययौ ॥ ९० ॥

एवं कृत्वा लवणसरणौ भारिकं भर्तृसंज्ञं तस्मिन् निद्रावशमुपगते रात्रिमन्यैः क्षिपन्ती । प्रानर्बद्ध्वा पृथुकटितटं सङ्कटे दीर्घदाम्ना मूर्घ्ना भारं दिवसमखिलं सा विलासैहवाह ॥ ९१॥

निःगुष्कैरतटैर्महाहिमपथैग्हल्लद्भध्य घोरान् गिरीन् वस्वा नाम दिनावसानसमये मान्याङ्गनारूपिणी । हेमन्ते वसनावगुण्ठितमुखी पञ्चालधारामठे जीतार्ता घनलम्बकम्बलवती चक्रे स्पृहां कातरा ॥ ९२ ॥

साथ सत्यवती नाम वृद्धा ब्राह्मण्यवादिनी । वभ्राम सागरद्वीपरशनाभरणां भुवम् ॥ ९३ ॥

क्वचिद् योगकथाभिज्ञा क्वचिन् मासोपवासिनी । क्वचित् तीर्थाथिनी मिथ्या सा परं पूज्यतां ययौ ॥ ९४ । 1 वेषधूननधूपेन मूर्खश्रद्धाविधायिनी । महतीं प्रतिपत्ति सा लेभे भूपतिवेश्मसु ॥ ९५ ॥

सेनास्तम्भं करिष्यामि राज्ञां कृत्वेति वर्णनम् । भुक्त्वा हेम ययौ रात्रौ प्रत्यासन्ने रणोद्यमे ॥ ९६ ॥

केदाराम्बुगयाश्राद्धगङ्गास्नानादिवादिनी । तत्फलं बन्वमाधाय सार्थेभ्यः साग्रहीद् धनम् ॥ ९७ ॥

नष्टच्छायोपदेशार्थं सार्थिता पथि दस्युभिः । रूढा शिविकया वर्षं प्रपलाय्य ययौ ततः ॥ ९८ ।।

चीनानकानामण्डानि साथ रुद्राक्षसंज्ञया । ददी मूल्येन शिष्याणां रुद्राक्षाधिक्यवादिनी ॥ ९९ ॥

बिलसिद्धिधृतश्रद्धागृहीताभारणाम्बरान् । सा चिक्षेपान्धकूपेषु पातालललनोत्सुकान् ॥ १०० ॥

अङगविद्वविषास्मीति सुस्निग्धविषगण्डकैः । सा बबन्ध गले मालां विषजाङगुलिकाभिधा ॥ १०१ ॥

जुल्कस्थानेषु सर्वेषु जौल्किकेभ्यः स्वभावतः।
मुहूर्तमोहनं पुष्पं सा दत्त्वा स्वेच्छया ययौ ॥ १०२ ॥

वर्षाणां मे सहस्रं गतमधिकतरं वेद्म्यहं धातुवादं सिद्धो मे वाक्प्रपञ्चः करतलकलितं त्रैपुरं कामतत्त्वम् । उर्वर्यां गर्वखर्वीकृतसकलगुरुग्रामभाक्त्या तयास्या-मित्याख्यानेन नीताश्चरणतलिहष्ठक्कुराः कुक्कुरत्वम् ॥ १०३

पूजासज्जा भजन्ते जयनुतिषु नितं दिक्षु काम्बोजभोजाः सेवाशुष्कास्तुरुष्काः परिचरणरसे कि च चीनाः प्रलीनाः।

उत्कण्ठार्तास्त्रिगर्ताः परिचरणविधौ पीडयन्त्येव गौडा दम्भारम्मेण तस्या विदधति कुसुमोत्सङ्गतामङ्गवङ्गाः॥ १०४

भ्रान्त्वा महीं जलिनिधिप्रथितामशेषां मायाविनीतिविदिताविरतोन्नतिः सा । प्राप्ता पुर्नीनजपदं तनुवीरशेषा क्षीणोऽपि देहमिव कस्त्यजित स्वदेशम् ॥ १०५॥

सा सर्वदेशपरिशीलितवेषभाषा
प्रभ्रष्टभूपतिसुताहमिति बुवाणा।
छिन्नाङगुलिदेशनखण्डितनासिकाग्रा
लालाटनीलितलकैविदिता ममैव ॥ १०६॥

सा चेत् प्रकीर्णवनगेहिनधानसर्पी
गृह्णाति लोभजननी जननीपदं ते ।
तत्काभिलोकसकलार्थसमृद्धिमेनां
यत्नाद् विना सुतनु हस्तगतामवेहि ॥ १०७॥

तस्मात्तामहमेव कूटकुटिलां गत्वा स्वयं त्वत्कृते सर्वज्ञां सकलार्थसार्थसरणेः सिद्ध्ये समभ्यर्थये कि कि वा कथयामि सैव जगतीं जानाति जेतुं थिया नास्त्यन्या गतिरित्युदीर्यं हितकृत् तूर्णं ययौ नापितः ॥ १०८॥

इति श्रीव्यासदासापराख्यक्षेमेन्द्रनिमितायां समयमातृकायां चिरतोपन्यासो नाम द्वितीयः समयः।

तृतीयः समयः ।

## प्रदोषवेश्यालापवर्णनम् ।

अथ सर्वार्थजननीं जननीं वेशयोषिताम् । मित्रे स्वभावमलिनामानेतुं गन्तुमुद्यते ॥ १ ॥

सङ्कोचक्लेशसंजातां शूरतामिव रागिणाम् । आसन्नश्रीवियोगानां स्वापग्लानिरजायत ॥ २ ॥

शनैर्दिनधने क्षीणे स्वल्पशेपाम्बरः परम् । अलम्बत क्षणं रागी संघ्याधाम्नि दिनेश्वरः ॥ ३ ॥

संध्य<mark>या क्षिप्ररागिण्या निरस्तः परितापवान् ।</mark> नीरागः सागरजले चिक्षेप तपनस्तनुम् ॥ ४ ॥

ततस्तिमिरसंभारैवरिरामाप्रसाधने । कृष्णागुरुभरोद्भूतधूपधूमोद्गमायितम् ॥ ५ ॥

यामिनीकामिनीकीर्णकेशपाशोपमं तमः । दीपचम्पकमालाभिविश्रान्तिनियमं ययौ ॥ ६ ॥

अथ स्वर्वेशवनितासापत्न्यकलहच्युतम् । अदृश्यत शशाङ्कार्धं दन्तपत्रमिवाम्बरे ॥ ७॥

रजनीरमणीकान्ते दिनान्ते तुहिनत्विषि । उदिते मुदिते लोके बभूव मदनोत्सवः ॥ ८ ॥

भुवतां सहस्रकरसंपदमम्बरश्रीः
 कृत्वा जनस्मरणमात्रदशावशेषाम् ।
वेश्येव काममनपेक्षितपक्षपाता
 क्षित्रं शशाङ्कृविभवाभरणा बभूव ॥ ९ ॥

ततः कर्तुं प्रवृत्तेषु वेश्यावेश्माग्रवत्र्मसु । विटेषु मधुलुब्धेषु निर्व्यापारं गतागतम् ॥ १० ॥

द्वाराग्रदत्तकर्णासु ग्रहणग्रहणेष्सया । कुट्टनीषु तृणापातेऽप्युन्मुखीषु मुहुर्मुहुः ॥ ११ ॥

दिनकामुकनिर्माल्यमाल्यताम्बूलिनीं भुवम् । संमृज्य सज्जशय्यासु वेश्यास्वन्यप्रतीक्षया ॥ १२ ॥

आस्तीर्यमाणखट्वान्तः किङ्किणीक्वाणसंज्ञया । पारावतेषु विरुतैर्वजत्सु स्मरवन्दिताम् ॥ १३ ॥

गृहीतस्योपिर कथं गृह्यते ग्रहणं पुनः । पूर्वं किं नागतोऽसीति वदन्तीष्वपरासु च ॥ १४ ॥

उदराबद्धवसनैर्जटाग्रन्थिनिपीडनम् । कुर्वाणैर्वारकलहे प्रारब्धे शठदेशिकै: ॥ १५ ॥

स्वयं मात्रा च युगपद् गृहीते ग्रहणद्वये । वारे प्राप्ते तृतीये च यान्तीष्वन्यास्वदर्शनम् ॥ १६ ॥

अनायाते परिचिते प्रत्याख्याते नवागते । उभयभ्रंशशोकेन सीदन्तीष्वपरासु च ॥ १७ ॥

भुक्तोज्झितानामन्यासु पुनः प्राप्तार्थसंपदाम् । जननीं दुर्जनीकृत्य कुर्वाणासु प्रसादनम् ॥ १८ ॥

यदि त्वां सा सुजननी न जानीयात् सुत्रामयम् । अभिविष्यदुपायो मे तत् कोऽसौ प्राणधारणे ॥ १९ ॥

नित्यावहारकुपितं सर्वार्थैरुपकारिणम् । ऋजुमावर्जयन्तीषु विदग्धासु तवैरिषु (?) ॥ २० ॥ अन्यनाम्ना प्रविष्टानां कलहे कूटकामिनाम् । कुट्टनीषु रटन्तीषु घण्टारणरणोत्कटम् ।। २१ ।।

प्रमुप्तकटकक्षीवक्षीणक्षुद्राभृते गृहे । सखीभवनमन्यासु यान्तीष्वादाय कामुकम् ॥ २२ ॥

वालमार्जारिकाह् वानव्याजेनान्यासु वर्त्मनि । कटाक्षैः कलयन्तीषु दूरात् कामुकमामिषम् ॥ २३ ॥

एकः स्थितोऽन्तः प्राप्तोऽन्यः परस्याद्यैव दुर्ग्रहः । किं करोमीति जननीं पृच्छन्तीष्वपरासु च ॥ २४ ॥

निशा दीर्घा नवः कामी तनयेयं कनीयसी । व्यग्रेति कालहाराय वृद्धावर्गे कथोद्यते ॥ २५ ॥

नाज्ञाताद् गृह्यते भाटी चरन्ति म्लेच्छगायनाः । इत्यन्यामु वदन्तीषु शून्यशय्यासु लज्जया ॥ २६॥

आयाते वार्यमाणेऽपि निर्माने <mark>क्षीणकामुके ।</mark> व्याजकुक्षिक्षिरःज्ञूलाक्रन्दिनीषु परासु च ॥ २७ ॥

मुग्धकामुकमित्राणां स्वेच्छया व्ययकारिणाम् । प्रस्तुते स्थिरलाभाय कुट्टनीभिर्गुणस्तवे ॥ २८ ॥

लज्जामहे वयं स्वल्पधनेनेति विभाविनि । गण्यमाने दशगुणे धूर्तैः प्रथमकामिनाम् । २९ ॥

प्रवाससक्तेरधिकारिसूनोः स्थितावरुद्धा तनया ममेति । काचिद् वदन्ती विजने विगूह्य जग्राह भाटीं त्रिगुणां समृद्धात् ॥ ३०

अल्पं ममैतद् दुहितुर्न योग्यं न च क्षणोऽस्ति त्वमदृष्टपूर्वः ।

क्षे. ल. का. २४

इति बुवाणापि विटं पटान्ते । गाढं गृहीत्वा न मुमोच काचित् ॥ ३१॥

अमात्यपुत्रेण सुताद्य नीता क्षमस्व रात्रि प्रणयान् ममैकाम् । उक्त्वेति काचित् जरती चकार रिक्तस्य सक्तस्य च विष्रलम्भम् ॥ ३२ ॥

दातन्यं न ददाति वारिवरहे टक्कोऽद्य लब्धस्थलः क्रूरः सैन्यपितः प्रयाति रिपुतामद्यैव वारं विना । वृत्तिर्देवगृहात् कथं नु दिविरे वारोज्झिते लभ्यते वाटोपेटकवारतां गतवती प्रोवाच काचित् सखीम् ॥३३॥

अन्यास्ताः सिल कूटपाशिनचयैराकृष्टमुग्धिश्रयः कुर्मः किं वयमेव वञ्चनकलां जात्या न जानीमहे । सद्भावे सततं स्वभाविवमुखः सर्वाभिशङ्की जनो वाक्यैः काचिदिति प्रकाशमकरोत् सक्तार्जवावर्जनम् ॥ ३४॥

सकलैंव सा रसवती नीता क्षणेन क्षपा
 पापेन क्षपितं दिनं निश्चि तया शय्यावहारः कृतः ।
 इत्युद्धेगपरिग्रहग्लिपतधीः पृष्टः सहासैर्विटै –
 र्वाचष्टे कटुकुट्टनीकुाटलतामिक्लिष्टकूटां विटः ॥ ३५ ॥

नास्मद्गेहप्रवेशः सगुणजनकथाकेलिमात्रोपचारै—
व्यापारारम्भसारप्रवसदवसरे वासरे कामुकानाम् ।
वृत्तिर्वृत्तानुरोधात् कथमपि विदिताद् गृह्यते यामवत्या
इत्युच्चैः कांचिद्र्चे बहुगतगणिकावर्गगर्वोपशान्त्यै ॥ ३६॥

कुरु तरिलके हारं कण्ठे गृहाण मनोहरे वलययुगलं लीले लोलां विलोकय मेखलाम् । भज मलयजं चित्रे रात्रिः प्रयाति कठोरता— मिति चतुरताचार्यस्तासां वभूव सखीजनः ॥ ३७ ॥

इति श्रीव्यासदासापराख्य**क्षेमेन्द्र**निर्मितायां समयमातृकायां प्रदोषवेदयालापयणंनं नाम तृतीयः समयः ।

चतुर्थः समयः पूजाधरोपन्यासः ।

अस्मिन्नवसरे धूर्तवार्तालीना सुकुट्टनी । नापितास्येन तमसा रजनीव सहाययो ॥ १ ॥

अस्थियन्त्रशिरातन्त्री लीनान्त्रोदरकृत्तिका । शुष्ककायकरङ्काङ्कावृतेव कटपूतना ॥ २ ॥

वहन्ती सुबहुच्छिद्रं शरीरं चर्मबन्धनम् । अन्तर्गतजगद्व्याजशिक्षाशकुनिपञ्जरम् ॥ ३ ॥

सर्वस्वग्रहणेनापि लम्बमानमुखी सदा। तुलेवाङ्कसहस्राङ्का त्रैलोक्यतुलने कले:॥ ४॥

समा समधने पापे सपापाधमगाधमे । धात्रा कृत्रिमरागस्य स्वरमालेव निर्मिता ॥ ५ ॥

सुस्पब्टदृष्टदीर्घोग्रदशना भीषणाकृतिः । प्रसवकूरकोपेन संस्थितास्थिरता शुनी ॥ ६ ॥

उलूकवदना काकग्रीवा मार्जारलोचना । निर्मिता प्राणिनामङ्गैरिव नित्यविरोधिनाम् ॥ ७ ॥

वेश्यावनैकपालिन्या यया रागमहात्रते । कृता कामुकलोकस्य खट्वाङगशरणा तनुः ॥ ८ ॥ सक्ताश्रुपातजननीं तां विलोक्य कलावती । अभिचारहुतस्याग्नेः कालीं धूमशिखामिव ॥ ९ ॥

ससंम्रमोत्थिता तस्याः कृत्वा चरणवन्दनम् । दत्त्वा निजासनं चके स्तुति पूजापुरःसराम् ॥ १० ॥

वेश्योपदेशविषये चतुराननत्वान्मायाप्रपञ्चिनचयेन जनार्दनत्वात् ।
रिक्तप्रसक्तकलहैरतिभैरवत्वात्
सर्गस्थितिक्षयविधातृगुणा त्वमेव ॥ ११ ॥

उद्भिन्नयौवनमनोहररूपशोभा-संभाविताभिनवभोगमनोभवानाम् । एणीदृशां त्वदुपदेशविवजितानां मातर्भवन्ति न हि नाम समीहितार्थाः ॥ १२ ॥

तस्माद् भजस्व परिकित्पतपुत्रिकां मां
भक्तामनन्यशरणां शरणं प्रपन्नाम् ।
आत्मार्पणप्रणयिनां नवदर्शनेऽपि
जात्यैव पेशलिधयः सदया भवन्ति ॥ १३ ॥

इत्यिंथता कलावत्या प्रत्यासन्नसुखस्थितिः । मनुष्यामिषकङ्काली कङ्काली तामभापत ॥ १४॥

संकान्तह्दयस्नेहा निःशूलप्रसवोद्भवा।
गर्भभारं विना पुत्रि त्वं सुताभिमता मम ॥ १५ ॥
कङ्कोन जन्मसुहृदा त्वदर्थमहम्थिता।
स्यूतेयं मे विटच्छिन्ना नासा येन पुनः पुनः ॥ १६ ॥

पात्रं मदुपदेशस्य त्वमेव त्रिदशोचिता । सद्भित्तिलिखितं चित्रं चित्रतामेति नेत्रयो: ॥ १७ ॥ श्रूयतां प्रथमं पुत्रि भूत्यै यत् कथयाम्यहम् । कलाकोषं तु कालेन नित्याभ्यासादवाप्स्यसि ॥ १८ ॥

न कुलेन न शीलेन न रूपेण न विद्यया । जीविताभ्यधिकं बुद्धिलभ्यं धनमवाप्यते ॥ १९ ॥

प्रायेण जगित प्रज्ञा नाना .... स्ति कस्यचित् । इयतीं जगतीं वेद्य पूर्णामूर्णायुभिर्जर्डं: ॥ २०॥

अज्ञातकालोचितकर्मयोगा रोगा इवार्हीनशपच्यमानाः । जगत्त्रये देवमनुष्यनागाः प्रज्ञादरिद्राः खलु स**र्व एव** ॥ २१ ॥

ज्येष्ठेन तावत् परमेष्ठिनैव विचारशून्येन कृतं किमेतत् । यत् कामिनीपीनपयोधराणां विद्युद्विलोला किल यौवनश्रीः ॥ २२॥

का नाम बुद्धिहीनस्य विधेरस्ति विदग्धता । कूष्माण्डानां न यश्चके तैलमूर्णी च दन्तिनाम् ॥ २३ ॥

रत्नाथिना जलनिधौ मधुसूदनेन क्लेशः किलाद्रिवलनप्रभवोऽनुभूतः । कि सैव पूर्वमिखलार्थविलुण्ठनाय कान्ताकृतिः कपटकाममयी न सृष्टा ॥ २४॥

निद्रा महीभारपरिग्रहश्च श्रीसंश्रयत्वं परयाचनं च । अत्युन्नतत्वं गुणहीनता च कि युक्तमेतत् पुरुषोत्तमस्य ।। २५ ।।

कृशः शशी गणा नग्ना भार्या वस्त्रार्धहारिणी। शंभोर्धनपतिप्रीतिर्न विद्यः क्वोपयुज्यते ॥ २६॥

भस्माङ्गः प्रकटं बिभाति ललनां योऽङ्गे स कि युक्तकृन् निःसङ्गः सततं गणेषु रमते यः कि स सत्यव्रतः । यः सक्तः परमेश्वरोऽपि वृषभृद्वर्गे स किं नीतिमान् गोप्यां यः कुटिलां कलां स्फुटतया धत्ते स किं श्रीधनः ॥ २७॥

किं कामिनीप्रणयिना दिननायकेन संशातितं भ्रमकृता कृतिना स्वतेजः । अर्थेन किं न विहिताभिमुखा मृगाक्षी वित्तेन तीक्ष्णतरमप्यवला सहेत ॥ २८॥

चन्द्रस्येश्वरसेवया कृशतनोः क्षैण्यं न निर्मूलितं

मानी मूर्णिन जडः स्थितः कथमिव प्राप्नोति संपूर्णताम् ।
वृद्ध्यर्थी यदि किं करोति चरणोपान्ते न तस्यास्पदं

हन्त्येव स्वसमीहितं गुणमदादुच्चैःस्थितिः सेवकः ॥ २९ ॥

यातः प्रतारियतुमीश्वरमङ्गनायां
मारः पुरा किमिति कार्मुकबाणपाणिः ।
नाग्रे ततान वनितागुणवर्णनानां
यत् सौ तेन नियतं विननाश मूर्खः ॥ ३०॥

रक्तोऽप्यशोकविटपी परपुष्टवन्धोः
प्रप्नोति यस्य विभवे चरणप्रहारम् ।
तस्मै समृद्धिसचिवैर्मधुपैनिपत्य
घूर्तैनिपीतमधवे मधवे नमोऽस्तु ॥ ३१ ॥

स्वाम्यं सर्वजगत्सु दिव्यमुनयस्तत्रोचिता मन्त्रिणो राष्ट्रं स्वर्गमही महामणिगुरुः कोषः सुधाम्भोनिधिः । दुर्गं मेरुशिरः स्वसैन्यममराः श्रीमान् मुरारिः सुहृत् सा बुद्धिविबुघाधिपस्य तु यया व्याप्तं भगाङ्कैर्वेषुः ॥ ३२

लुब्धस्याफलकालकूटकटुककोधस्य निस्तेजसः सर्वाकान्तिनिपीडितस्य जलधेदितुं प्रवृत्तस्य ते ।

संख्यातीतसमस्तरत्नवसतेर्मूर्जाः किमेतावता मोहादेकगजाश्वपादण्सुरामात्रेण तुष्टाः सुराः ।। ३३ ।।

रामेण हेमहरिणाहरणोत्सुकेन कूटाक्षकेलिसरणेन युधिष्ठिरेण । ईर्त्यारुषा द्विजरुषा जनमेजयेन दत्तः परं मनुजवर्त्मनि मौग्ध्यसेतुः ॥ ३४ ॥

एवं जडेषु लोकेषु स्त्रीषु मुग्धासु का कथा । बृद्धिहीनप्रसादेन जीवामः केवलं वयम् ॥ ३६ ॥

मुग्धः प्रत्ययमायाति प्रत्यक्षेऽप्यन्यथा कृते । मायाप्रपञ्चसारश्च वेश्यानां विभवोद्भवः ॥ ३७ ॥

पुरा मठरकास्यस्य मया पाणौ द्विजन्मनः । ताम्बूलकल्ककलितं ष्ठीवितं हास्यलीलया ॥ ३८ ॥

मुग्थस्तत्तोऽवमानेन सोऽभिजातोऽभिमानवान् । जनसंसदि जज्वाल क्रोधादात्मवधोद्यतः ॥ ३९ ॥

साधो वातुप्रकोपेन मिथ्या पश्यसि विभ्रमम् । न मया ष्ठीवितं किचिद् भित्तौ पाणि प्रमृज्यताम् ॥ ४० ॥

जात्या चर्ममयं चक्षुस्तस्मिन् कः प्रत्ययस्तव । मम् सद्भावशीलायाः प्रमाणं वचनं न किम् ॥ ४१ ॥ इत्युक्त्वा तीव्रश्चपर्थेर्गलहस्तादिवादनैः । स मया प्रकृति नीतस्तथेति प्रत्ययं ययौ ॥ ४२ ॥

पदे पदे जगत्यस्मिन् निधिर्देवेन निर्मितः। विटचारणवेश्यानां बुद्धिहीनावलम्बनम् ॥ ४३॥

नवयौवनकाले मे गृहं विप्रसुतः पुरा । विवेश रात्रिभोगाय नाम्ना शंकरवाहनः ॥ ४४ ॥

शाण्ठ्यादिवातिकठिनं पीनं प्रथमयौवनम् । तं ब्रह्मचारिणं दृष्ट्वा सोद्वेगाहमचिन्तयम् ॥ ४५ ॥

कठिनोयं निशा दीर्घा क्षपिता कामुकैरहम् । तस्माद् भोगावहारोऽस्य मया कार्यः प्रयत्नतः ॥ ४६ ॥

इति संचिन्त्य सुचिरं मया तैस्तैः कथाक्रमैः । आसन्नशय्यावसरे यामः पूर्वोऽतिवाहितः ।। ४७ ।।

आस्तां किमन्यद् वक्तव्यं श्रुतमेतदितस्ततः । पतिता नेत्रयोनिद्रेत्युवाच स पुनः पुनः ॥ ४८ ॥

कथाबन्धेऽथ विरते तत्सङ्गमनिवृत्तये । शूलापदेशेन मया कृतः कृतकनिःस्वनः ॥ ४९ ॥

सोऽथ मुग्धः प्रकृत्यैव सत्यप्रत्ययमोहितः । चक्रे शूलोपशान्त्यै मे चक्रं (?) सर्वाङ्गमर्दनम् ॥ ५० ॥

सादरं मृद्यमानेषु तेनाङगेषु शनैः शनैः । प्रययौ सोपरोधेव क्षणदा क्षणवन् मम ।। ५१ ।।

ततः प्रभाते तद्भोगवञ्चने चिन्तितं मया । पशुबुद्धिर्वराकोऽयं मया शूलेन वाहित: ॥ ५२ ॥ अनेन मेषमुग्धेन दत्ता भाटी चतुर्गुणा । भोगावहारन्यायेन ध्रुवं तामनुयाचते ॥ ५३ ॥

तस्मादेष रतिस्पृष्टीकार्यस्तावद् यथा तथा । न्यायाय सुरतोच्छिष्टं कथं समुपसर्पेति ।। ५४ ।।

इति घ्यात्वाहमारब्धरितभोगा क्षपाक्षये । प्रीत्येवाकरवं तस्य पण्यानृण्याय चुम्बनम् ॥ ५५ ॥

आरूढरतियन्त्रो मे शूलक्लेशकृपाकुलः । अलं मत्सङ्गमेनेति सानुरोधोऽवदत् स माम् ॥ ५६ ॥

आवर्जनाय तस्याथ निव्याजार्जवचेतसः । मया मिथ्याप्रियालापैविहितो रञ्जनक्रमः ॥ ५७ ॥

अहो बतामृतस्पर्शस्तवाङ्गेषु विभाव्यते । अधुनैव मया दृष्टं यस्य प्रत्यक्षलक्षणम् ॥ ५८ ॥

गूढाङ्गोन त्वया स्पृष्टे ममास्मिन् रमणस्थले । न जाने क्व गतं शूलं मत्पुण्यैस्त्वमिहागतः ।। ५९ ॥

इति श्रुत्वैव मद्वाक्यं सहसा साश्रुलोचनः । रत्यर्धविरतः शोकात् सोऽन्तःसानुशयः परम् ।। ६० ॥

निजं वक्षो ललाटं च ताडयित्वा स पाणिना । हा कष्टं हा हतोऽस्मीति वदन् मामिदमत्रवीत् ॥ ६१ ॥

पूर्वं नैतन् मया ज्ञातं यन् मदङगसमागमः । जूलं हरति नारीणां मणिमन्त्रौषधादिवत् ॥ ६२ ॥

मन्दपुण्यस्य जननी वात्सल्यजननी ममः। सुचिरस्थायिना भद्रे शूलेन निधनं गता ॥ ६३॥ विदितोऽयं प्रकारक्चेदभविष्यदसंशयः । तज्जनन्या वियोगो मे नाभविष्यद् विचेतसः ॥ ६४॥

इत्युक्त्वा वञ्चितोऽस्मीति स हदित्वा विनिर्ययौ । पुरुषाकारसंदिग्धनिविषाणवृषोपमः ॥ ६५ ॥

नित्यं भोजनमैथुनप्रणयिनस्त्यक्तान्यकार्याः परं लोकेऽस्मिन् गलगर्तमात्रसुखिनः सन्त्येव शून्याशयाः । ये मेषप्रतिमाः क्षयोद्यतमतेः सर्वस्वहर्तुः क्षणा-दाप्तस्येव विनिक्षिपन्ति नितरां निःशङ्कमङ्के शिरः ॥ ६६ ॥

इत्यबुद्धिधनाधाननिधानैविविधोदयैः । कूटपण्यैरसामान्यैस्तारुण्यमतिवाह्यते ॥ ६७ ॥

असत्येनैव जीवन्ति वेश्याः सत्यविवर्जिताः । एताः सत्येन नश्यन्ति मद्येनेव कुलाङ्गनाः ॥ ६८ ॥

सत्यं विनाशाय पराङगनाना-मसत्यसारा गणिकागणश्री: ।

सत्येन वेश्याः किल दृष्टसारा दिरद्रशाला इव कस्य सेव्याः ॥ ६९ ॥

दानेन नश्यति वणिङ्गनश्यति सत्येन सर्वथा वेश्या । नश्यति विनयेन गुरुनेश्यति कृपया च कायस्थः ॥ ७० ॥

वेश्याजनस्य कितवस्येव वञ्चनमायया । अहो वैदग्ध्यमित्युक्त्वा परोऽपि परितुष्यति ॥ ७१ ॥

पुराहं पृथिवीमेतां भ्रान्त्वा जलिधमेखलाम् । प्राप्ता वेश्यास्पदं लोभात् पुरं पाटलिपुत्रकम् ॥ ७२ ॥ कुट्टन्यस्तत्र सर्वज्ञा दृष्ट्वा मामल्पकौशलाम् । जहसुः सस्वनं येन हीताहं क्ष्मामिवाविशम् ॥ ७३ ॥

ततस्तेनावमानेन गणेशायतनाग्रतः । स्थिता कृतोपवासाहमहङ्कारविवर्जिता ॥ ७४ ॥

अथ स्वप्ने गणेनाहं पृष्टा शंकरसूनुना । उपवासाः कियन्तस्ते प्राप्ता इति पुनः पुनः ॥ ७५ ॥

स मयाभिहितः कूटकृतप्राणान्तचेष्टया । मासद्वयमितकान्तं व्रतादनशनस्य मे ॥ ७६ ॥

तच् छ्रुत्वा स स्मितमुखः सर्वज्ञः प्राह मां गणः । अहो व्रतेऽपि स्वप्नेऽपि नासत्यादम्ति ते च्युतिः ॥ ७७ ॥

परितुष्टोऽस्मि ते भद्रे निश्चलासत्यनिश्चयात् । महामायामयकला लब्धभोगा भविष्यसि ॥ ७८ ॥

गेणेशानुचरः पूर्वमिति मह्यं वरं ददौ । असत्येनैव वेश्यानां भवन्ति धनसंपदः ॥ ७९ ॥

धनप्रधानं जनजीवभूतं लोकेषु तत्रापि विशेषयोगात् । जनाभिसारप्रतिपत्तिभाजां महीभुजां वेशमृगीदृशां च ॥ ८० ॥

धनेन लभ्यते प्रज्ञा प्रज्ञया लभ्यते धनम् । प्रज्ञार्थो जीवलोकेऽस्मिन् परस्परनिबन्धनौ ॥ ८१ ॥

ईश्वरः स जगत्पूज्यः स वाग्मी चतुराननः । यस्यास्ति द्रविणं लोके स एव पुरुषोत्तमः ॥ ८२ ॥

स एवाहृदयो राहुरलसः स शनैश्चरः । वकः कुजन्मा सततं वित्तं यस्य न विद्यते ॥ ८३ ॥ सुजातस्य प्रयातस्य माङ्गल्यस्पृहणीयताम् । धनिकस्य विकारोऽपि क्षीबस्येव जनित्रयः ॥ ८४ ॥

धनिनश्चन्दनस्येव सच्छायस्य मनोमुषः । निष्फलस्यापि लोकोऽयं संपर्कं बहु मन्यते ॥ ८५ ॥

निस्त्रिशा अपि सस्तेहा भवन्ति श्रीमतः परम् । स्वकेशा अपि निःस्वानां निःस्नेहा यान्ति रूक्षताम् ॥ ८६ ॥

सेव्यः कविबुधादीनां गुरुः शूरकलावताम् । गतिप्रदोऽर्थवानेव व्योममार्ग इवोन्नतः ॥ ८७ ॥

विकीय स्वगुणं निःस्वः स्वयं मासमिव द्विजः । सद्यः पतित निःसत्त्वः पतितः केन पूज्यते ॥ ८८ ॥

गुणिनां चित्तवैकल्याद् गुणा निर्गुणवाञ्छया । हृदयेष्वेव सीदन्ति विधवानामिव स्तनाः ॥ ८९ ॥

विद्वद्भिः परिवारिताः सगुणतामायान्ति वित्तैर्नराः शूरत्वं सुभटैः कुलोन्नततरैः प्रख्यातसद्वंशताम् । तस्माद् वित्तसमाश्रये गुणगणे वित्ते च नान्याश्रये वित्तं वित्तमनन्यचित्तनियताः संपन्निमित्तं नुमः ॥ ९०॥

अम्लानमाल्याभरणाम्बरस्य वराङ्गनानन्दनमन्दिरस्य । नित्यप्रकाशोत्सवसेवितस्य स्वर्गस्य वित्तस्य च को विशेषः॥ ९१

अशेषदोषापगमप्रकाशमित्रागमोत्साहमहोत्सवार्हम् । विकासशोभां जनयत्यजस्रं धनं जनानां दिनमम्बुजानाम् ॥ ९२ ॥

वित्तेनाभिजनी गुणी परिजनी मानी प्रमाणीकृतः सिद्धर्जन्तुरुपैति साधुपदवीं कि वा वहु बूमहे।

वित्तेन व्रततीर्थसार्थसरणक्लेशाभियोगं विना तीर्यन्ते ततपातकव्यतिकरास्ते ब्रह्महत्यादयः ॥ ९३ ॥

श्रूयतां यत् पुरा वृत्तं वाराणस्यां स्वयं मया । श्रुतं विश्रुतसत्त्वस्य चरितं गृहमेधिनः ॥ ९४ ॥

तत्राभवद् गृहपतिर्धरातलघनाधिपः । द्विजन्मा श्रीधरो नाम महाब्धिरिव रत्नवान् ॥ ९५ ॥

अधिकल्पतरोस्तस्य राजार्ह्वरभोजनैः। अवारितमभूद् गेहे भोज्यसत्रं सर्दाधिनाम्॥ ९६॥

तस्य विप्रसहस्रेषु भुञ्जानेषु सदा गृहे । लोके युधिष्ठिरकथा इलथादरकथां ययौ ॥ ९७ ॥

ततः कदाचिदाचारनिधेस्तस्य समाययौ । नियतात्मा यतिर्गेहं ज्ञानात्मा नाम दिव्यधीः ॥ ९८ ॥

स पूज्यः पूजितस्तेन श्रद्धयोपनिमन्त्रितः । पाकशालां ययौ द्रब्टुं भक्ष्यराशिशतान्विताम् ॥ ९९ ॥

तत्रापश्यत् स सर्वान्नव्यञ्जनादिगणोपरि । सितयज्ञोपवीताङ्कं लम्बमानतनुं शवम् ॥ १०० ॥

स्रविद्भस्तस्य गात्रेभ्यः सूक्ष्मशोणितविन्दुभिः। अत्रं सर्वजनादृष्टैः सिच्यमानं ददर्श सः॥ १०१॥

दृष्ट्वा तदितबीभत्सं घृणासंकुचिताशयः। संस्पृष्टकर्णः स ययौ ततस्तूर्णमलक्षितः॥ १०२॥

अथ संवत्सरे याते पुनरभ्येत्य कौतुकात् । सोऽपश्यन मांसहीनं तत् स्नायुबद्धं कलेवरम् ॥ १०३ ॥ शिरामुखशतैस्तस्य क्लिन्नस्नेहकणैश्चितम् । स दृष्ट्वा भोज्यमगमत् जुगुप्सामीलितेक्षणः ॥ १०४॥

वर्षेण पुनरायातः सोऽस्थिशेषशवस्रुतैः । अन्नव्यञ्जनमद्राक्षीद् व्याप्तं द्वित्रैर्वसाकणैः ॥ १०५ ॥

कौतुकाद् वत्सरे याते सोऽपश्यत् पुनरागतः । कपालशेषकलनादन्नोपरि रजश्च्युतम् ॥ १०६ ॥

षड्भिमसिरथायातः शुद्धं शवविवर्जितम् । रम्यं महानसं दृष्ट्वा पुरोहितमुवाच सः । १०७ ।।

अहो गृहपतेरस्य महासत्रेण पातकम् । क्षीणमल्पेन कालेन लीढं याचककोटिभिः ।। १०८ ।।

वभूव पूर्वपुरुषोपार्जितास्य गृहाश्रया । ब्रह्महत्या शतवती सात्र दानात् क्षयं गता ॥ १०९ ॥

यैस्तस्य भवने भुक्तं तैस्तत्पापं समाहृतम् । पापमन्नाश्रयं पुंसां भोक्तारमुपसर्पति ॥ ११० ॥

ब्रह्महत्या भवस्यापि या वभूव भयप्रदा । धनेन क्षपिता सेयमहो धनमहो धनम् । १११ ।।

इत्युक्त्वा स शिलापट्टे लिखित्वा श्लोकमादरात् । पुरोहितेनार्च्यमानः प्रययौ ज्ञानलोचनः ॥ ११२ ॥

वाच्यमानः स विद्वद्भिः सस्तवाद्भुतवादिभिः । क्लोकोऽर्थगौरवरसान् मया तत्र स्वयं श्रुतः ॥ ११३ ॥

शमयति चितं पापं शापं विलुम्पति दुःसहं कलयति कुलं कल्याणानां कलङ्ककणोज्झितम्। धनमकलुषं तीर्थं पुंसां तदेव महत्तपः

सुकृतनिधये श्रद्धाधाम्ने धनाय नमो नमः ॥ ११४ ॥

एतदाकण्यं युक्तार्थमर्थस्तुतिमयं मया । नीतं दशापदेशानां समये सारतन्त्रताम् ॥ ११५ ॥

कुरु वित्तार्जनं तूर्णं · · · · भवित योषिता । न यौवनसहायोऽयं तनये कायविऋयः ॥ ११६ ॥

तन्वल्लीवसन्तश्रीर्वंदनेन्दुशरिन्नशा । पयोधरोद्गमप्रावृट् चपला यौवनद्युतिः ॥ ११७ ॥

तारुण्ये तरले सुभूर्भमद्भूभङ्गविभ्रमे । स्त्रीणां पीनस्तनाभोगा भोगा द्वित्रिदिनोत्सवा । ११८॥

अयं मुखसरोरुहभ्रमरविभ्रमः सुभुवां कुचस्थलकुरङगकः पृथुनितम्बलीलाशिखी । न यौवनमदोदयदचरित चारुकान्तिच्छटा-कुलित्रबलिकूलिनोपुलिनराजहंसिव्चरम् ॥११९॥

आलानमुन्मूल्य सुखाभिधानं तारुण्यनागे गमनोद्यतेऽस्मिन् । पलायिते कामिगणेऽङ्गनानां विमर्दभीत्येव कुचाः पतन्ति ॥ १२० ॥

युवितितिटिनीप्रावृट्कालः सपीनपयोधरः
कृतमदभरारम्भः कामी विलासिशिखण्डिनाम् ।
मदनपवनालोलः ...... ।। १२१॥

कीडावल्लीकुसुमसमये रागपद्माकरार्के दर्पोद्याने वदनशशभृत्कौमुदीकार्तिकेऽस्मिन् ।

याते मुग्धद्रविणतुलया यौवने कामिमित्रे पण्यस्त्रीणां व्रजति सहसा दुर्दशाशेषतां श्रीः ॥ १२२ ॥

न तु यौवनमात्रेण लभन्ते ललनाः श्रियम् । भोगार्हा वृद्धकरिणी तरुणी हरिणी वने ॥ १२३ ॥

रूपवत्यद्भुतास्मीति कान्ते त्याज्यस्त्वया मदः । वने मयूराः शुष्यन्ति बलिमश्नन्ति वायसाः ॥ १२४ ॥

पूर्णा वऋचलां ..... ते जनाः । क्षीणोऽपि वृद्धिमायाति कुटिलैककलः शशी ॥ १२५ ॥

भ्रूयुः**मं** कुसुमेषुकार्मुकलतालावण्यलीलाहरं वक्त्रं न्यक्कृतचन्द्रविम्बमधरो विम्बप्रभातस्करः । रूपं नेत्ररसायनं किमपरं सुश्रोणि तत्रापि ते शिक्षाहीनतया मदद्विरदवत् प्राप्नोति नार्थिकियाम् ॥ १२६ ॥

तवेयं यौवनतरोञ्छाया विस्मयकारिणी । यया कामुकलोकस्य स्मरतापः प्रवर्तते ।। १२७ ॥

रागसागरसंजातिवद्रुमद्रुमपल्लवैः । तवाधरे स्मितरुचिः करोति कुमुमभ्रमम् ॥ १२८ ॥

भाति सचन्दनतिलकं कालागुरुकुटिलपल्लवाभरणम् । बदनं नन्दनमेतद् भ्रूलितकालास्यललितं ते ॥ १२९ ॥

यातः सुन्दरि सुतरां स्तनभारपरिश्रमः शनकैः । प्रोषितशैशवशोकादिव मध्यः कृशतरत्वं ते ॥ १३० ॥

तथाप्युपायशून्येन रूपेणानेन सुन्दरि । न प्राप्यन्ते प्रकृष्टेन प्रयत्नेनेव संपदः ॥ १३१ ॥ गुणवती ललितापि न शोभते तनुतरार्थकदर्थनयान्विता । सुकविसूक्तिरिवार्थवती परं व्रजति वेशवधूः स्पृहणीयताम् ॥ १३२ ॥

संसक्तेषु सुरानयी घनगुणाधानेषु लक्ष्मीमयी
स्फीतार्थेषु सुधामयी विषमयी निष्कान्तवित्तेषु च ।
वेश्या शङ्खमयी नितान्तकुटिला सद्भावलीनेषु या
देवानामपि सुभ्रु मोहजननी क्षीरोदवेलेव सा ॥ १३३॥

इति तया वचनामृतमिपतं श्रवणपेयमवाप्य कलावती । जनिन मे द्रविणाधिगमोचितं परिचयं कथयेति जगाद ताम् ॥ १३४ ॥

इति श्रीव्यासदासापराख्य**क्षेमेन्द्रविराचितायां समयमातृकायां** पूजाध**रोपन्यासो** नाम चतुर्वः समयः

पञ्चमः समयः रागविभागोपन्यासः

अथ मन्मथमत्तानां करिणामिव कामिनाम्। बन्धाय बन्धकीशिक्षामाचचक्षे जरिच्छला ॥ १ ॥ श्रूयतां पुत्रि सर्वत्र विचित्रोपायवृत्तये । मया दुहितृवात्सल्यादथ्यं किचित् तदुच्यते ॥ २ ॥ पूर्वं भावपरीक्षैव कार्या यत्नेन कामिनाम्। जातरागविभागानां कर्तव्यौ त्यागसंग्रहौ ॥ ३ ॥ कुसुम्भरागः सिन्दूररागः कुङकुमरागवान् । लाक्षारागोऽथ माञ्जिष्ठो रागः काषायरागभृत् ॥ ४ ॥

हारिद्रो नीलरागश्चेत्यष्टौ वर्णानुकारिणः । सुवर्णरागस्ताम्प्राख्यो रीतिरागस्तथापरः ॥ ५ ॥

रागः सीसकसंज्ञश्च लौहो मणिसमुद्भवः । काचरागस्तथा शैलो ह्यष्टौ धात्वनुकारिणः ॥ ६ ॥

सांध्यरागस्तथा चान्द्रस्तथैन्द्रायुध एव च । वैद्युताङ्गारकेत्वाख्यरविरागास्तथैव च ॥ ७ ॥

राहुरागोऽष्टमञ्चेति रागा गगनसङ्गिनः । श्रोत्ररागोऽक्षिरागञ्च रसनासंश्रयस्तथा ॥ ८ ॥ .

त्वग्रागो घ्राणरागञ्च मानसो बुद्धिसंभवः । अहंकाराभिधानञ्चेत्यष्टाविन्द्रियसंज्ञकाः ॥ ९ ॥

ृ वृषरागोऽश्वरागश्च कृकलासाह्वयस्तथा । मेषरागः श्वरागश्च खररागस्तथापरः ॥ १० ॥

मार्जाररागो हस्त्याख्यक्चेत्यष्टौ प्राणिभेदजाः । शुकरागो हंसरागस्तथा पारावताभिध ॥ ११ ॥

मायूरश्चटकाख्यश्च कृकवाकुसमुद्भवः । कोकिलो जीवजीवाख्यश्चेत्यष्टौ पक्षिजातयः ॥ १२ ।।

केशरागोऽस्थिरागश्च नखाख्यः पाणिसंगतः । दन्तरागस्तथा पादरागस्तिलकरागवान् ॥ १३ ॥

कर्णपूराभिधानइचेत्यष्टावङ्गविभाविनः । छायारागस्तथा भूतरागोऽपस्मारवानपि ॥ १४ ॥ ग्रहरागोऽथ गान्धर्वो यक्षाख्यः क्षोभरागभृत् । पिशाचराग इत्यष्टौ महारागाः प्रकीतिताः ॥ १५ ॥

कौसुमः कुम्भरागश्च नारङ्गाङ्कोऽथ दाडिमः । मद्यरागः कुष्ठरागो विसर्पाख्यश्चिताभिधः ॥ १६ ॥

भ्रामरोऽप्यथ पातङ्गो वृश्चिकाख्यो ज्वराभिधः । भ्रमाख्यः स्मृतिजन्मा च रतिरागो ग्रहाभिधः ॥ १७ ॥

रागो रुचिरसंज्ञश्च षोडशैते प्रकीर्णकाः । संक्षिप्तं लक्षणं तेषां क्रमेण श्रूयतामिदम् ॥ १८ ॥

कौसुम्भो रक्षितः स्थायी क्षणान् नव्यत्युपेक्षितः । स्वभावरूक्षः सैन्दूरः स्नेहक्लेषेण धार्यते । १९ ॥

अन्पन्नीनः सुखायैव घनो दुःखाय कौङ्कुमः । तप्तः हिलध्यति लाक्षाङ्कः श्लेषं नायाति शीतलः ॥ २०॥

तप्तः शीतश्च माञ्जिष्ठः स्थिरभोगक्षमः समः । स्थिरो रौक्ष्येण काषायः स्नेहयोगेन नश्यति ॥ २१ ॥

मुरक्षितोऽपि हारिद्रः क्षणेनैव विरज्यते । नीलो देहक्षयस्थायी वार्यमाणोऽपि निश्चलः ॥ २२ ॥

सौवर्णश्छेदनिर्घर्षतापैस्तुल्यरुचिः सदा । मृज्यमानस्य वैमल्यं ताम्रसंज्ञस्य नान्यथा ॥ २३ ॥

रीतिनाम्नस्तु मालिन्यं स्नेहेनाप्युपजायते । सैसस्यादौ च मध्ये च क्षये च मलिना रुचिः ॥ २४ ॥

तीक्ष्णस्वभावाल्लोहस्य काठिन्याच् च न नम्रता । मण्रिनामा च निर्व्याजः सहजस्वच्छनिश्चलः ॥ २५ ॥ स्वभावभिदुरः काचसंज्ञश्छलनिरीक्षकः । शैलोऽपि गौरवस्थायी हृदयाभावनीरसः ॥ २६ ॥

सांध्यश्चलश्च नित्यश्च कल्पदोषो दशाश्रयः । चन्द्ररागः प्रशान्तार्तिशीतलः क्षयवृद्धिभाक् ॥ २७ ॥

ऐन्द्रायुधो बहुरुचिर्वक्रमायाविलासभूः । वैद्युतस्तरलारम्भदृष्टनष्टविकारकृत् ॥ २८ ॥

अङ्गारः स्त्रीजनावज्ञाज्वलितो लोहिताननः । केतुसंज्ञः स्फुटानर्थकारी वन्धवधादिभिः ॥ २९ ॥

आर्कस्तीक्ष्णतया नित्यसंतापः सततोदयः। मित्रक्षयैषी विषमो राहुरागो महाग्रहः ॥ ३० ॥ ।

श्रीत्रः कर्णसुखाभ्यासाद् गुणाकर्णनतत्परः । अक्षिजन्मा परं रूपमात्रे परिणतस्पृहः ॥ ३१॥

रासनो विविधास्वादभोज्यसंहारलील्यवान् । त्वङमयः सर्वमुत्सृज्य सर्वाङगालिङ्गनोत्सुकः ॥ ३२ ॥

घ्राणास्यः पुष्पधूपादिभूरिसौरभलोभभृत् । मानसः सतताभ्यस्तस्पृहामात्रमनोरथः ॥ ३३ ॥

बुद्ध्याख्यो गुणवत्कान्तासिक्तव्यसनवर्जितः । अहंकाराभिधः रलाध्यसङ्गमोन्नतिलक्षणः ॥ ३४ ॥

वृषसंज्ञश्च तारुण्यात् कायदर्पवलोद्भवः अश्वस्तु रतमात्रार्थी तत्कालोद्यतकातरः ॥ ३५ ॥

कृकलासाभिधानश्च स्त्रैणदर्शनचञ्चलः । मेपाच्यः शष्पकवलाभ्यासतुत्यरतिस्पृहः ॥ ३६ ॥ श्वाख्यो रत्यन्तविमुखः स्त्रीरहस्यप्रकाशकः । गार्दभः कृरसंमर्दतुष्तिमात्रपरायणः ॥ ३७ ॥

मार्जारजन्मा सातत्यादत्यन्तनिकटस्थितिः । कौञ्जरः क्लेशवन्धादिनिरपेक्षसमागमः ॥ ३८ ॥

शुकाभिघोऽन्तर्निःस्नेहः कामं मुखसुखस्थितिः । हंससंज्ञः सुखस्थित्या गुणदोषविभागकृत् ।। ३९ ।।

पारावताख्यः सस्नेहरितसर्वस्वलक्षणः । मायूरः स्ववपुःस्फीतरूपप्रमदनृत्तवान् ॥ ४० ॥

बहुशः सुरतासङ्गमात्रार्थी चटकाभिधः । कृकवाकुभवः कान्ताक्लेशलेशविभागवान् ॥ ४१ ॥

कौकिलो मधुरालापः प्रभूतप्रसरत्कथः। जीवजीवकसंज्ञद्य परिचुम्बननिष्ठ्यलः॥ ४२ ॥

केशाख्यः सप्तदिवसस्थायी कृच्छ्रानुरञ्जकः । अस्थिसंस्थोऽन्तरस्थञ्च प्रच्छन्नस्नेहजीवितः ॥ ४३ ॥

नखाभिख्यो मासमात्रस्थायी याति शनैः शनैः । प्राणिनामा प्रबुद्धोऽपि बद्धमुष्टेर्न लक्ष्यते ॥ ४४ ।।

दन्ताभिधो यस्ताम्बूललीलामात्ररुचिः सदा । पादाख्यश्चरणालीनः प्रणामैरेव केवलम् ॥ ४५ ॥

तिलकप्रतिमो नीचस्योत्तमस्त्रीसमागमः । कर्णपूरश्च कौटिल्यात् कर्णलग्नोऽतिकत्थनः ॥ ४६ ॥

सर्वत्रानुचरः शोषकारी छायाग्रहाभिधः । अज्ञातृचित्तः स्तब्धाख्यो भृतसंज्ञो विचेतनः ॥ ४७ ॥ अपस्माराभिधः कूरकोपाक्षेपः क्षणे क्षणे । ग्रहो वस्त्राञ्चलग्राही सजने विजने पथि ॥ ४८ ॥

गान्धर्वो गीतनृत्तादिरससंसक्तमानसः । यक्षः क्षिप्तो न निर्याति गृहावृत्तिविचक्षणः ॥ ४९ ॥

यत्तत्प्रलापमुखरः क्षोभाख्यस्त्यक्तयन्त्रणः । पैशाचक्ष्वाशुचिरतस्तीव्रक्षतविदारणः ॥ ५० ॥

कौसुमः क्षणिकोदारः पूजामात्रपरिग्रहः । भग्नोऽपि कौम्भः शकलक्ष्लेषे क्लिष्ट इवेक्ष्यते ॥ ५९ ॥

नारङ्गः सरसोऽप्यन्तर्वहिस्तीक्ष्णः कटुः परम् । बहुगर्भतया रूढो हृदये दाडिमाभिधः ॥ ५२ ॥

क्षणक्षैब्योपमो माद्यः स्वस्थो वैलक्ष्यलक्षणः । वीभत्साचारवैरस्यात् कुष्ठाख्योऽतिजुगुष्सितः ॥ ५३ ॥

वैरूप्यं च समायात्ति च्छेदेनेवाङगमर्मणाम् । चिताभिथानः सर्वाङगदाही वश्यप्रयोग**जः** ॥ ५४ ॥

भ्रामरः कौतुकास्वादमात्रो नवनवोन्मुखः । पातङ्गः कामिनीदीप्तिरसिकः क्षयनिर्भरः ॥ ५५ ॥

वृश्चिकास्यो व्यथादायी द्वेष्योऽप्यत्यन्तनिश्चल: । त्यक्ताहारोऽतिसंतापनष्टच्छायो ज्वराभिध: ॥ ५६ ॥

भ्रमनामा मतिभ्रंशाच् चकारूढ इवाकुलः । स्मरणाख्यः प्रियस्मृत्या कृतान्यस्त्रीसमागमः ॥ ५७ ॥

रतिग्रहः सदा स्वप्ने संप्राप्तसुरतोत्सवः । रौधिरः कलहे रक्तपातैर्नीचस्य वर्धते ॥ ५८॥ इत्यशीतिः समासेन रागभेदाः प्रकीर्तिताः । विस्तरेण पुनस्तेषां कः संख्यां कर्तुमर्हति ॥ ५९ ॥

सुह्रज्जनार्जनं कुर्यात् पूर्वं वारविलासिनी । वेश्यानां पद्मिनीनां च मित्रायत्ता विभूतयः ॥ ६० ॥

मुहृद्भिरेव जानाति कामुकानां धनं गुणम् । हृदयग्रहणोपायं शीस्रं रक्तापरक्तताम् ॥ ६१ ॥

महाधनस्य सुहृदां कामिनां प्रेमशालिनाम् । प्रच्छन्नसुरतेनापि कुर्यादाराधनं सदा ॥ ६२ ॥

एको वित्तवतः सूनुः पितृहीनः सुयौवने । मुग्धे भूभुजि कायस्थः कामिस्पर्धी वणिक्सुतः ॥ ६३ ॥

निन्यातुरामात्यवैद्यप्रसिद्धस्य गुरोः सुतः । .....प्रच्छन्नकामो जाड्यधनः ... ॥ ६४ ॥

नपुंसकप्रवादस्य प्रश्नमार्थी फलाशनः । मत्तो धूर्तसहायश्च राजसूनुनिरङकुशः ॥ ६५ ॥

ग्राम्यो धातृद्विजसुतः प्राप्तलाभश्च गायनः । सद्यः सार्थपतिः प्राप्तः श्रीमान् दैवपरायणः ॥ ६६ ॥

गतानुगतिको मूर्खः शास्त्रोन्मादश्च पण्डितः । नित्यक्षीबश्च वेश्यानां जङ्गमाः कल्पपादपाः ॥ ६७ ॥

प्रथमं प्रार्थिता वेश्या न क्षणोऽस्तीत्युदाहरेत् । जनस्यायं स्वभावो हि सुलभामवमन्यते ॥ ६८ ॥

िशरःशूलादिकं व्याधिमनित्यमजुगुप्सितम् । अनहारोपयोगाय पूर्वमेव समादिशेत् ॥ ६९ ॥ पत्नीव कुर्यादनुवृत्तिपूर्वं पूर्वं महार्थस्य वरोपचारम् । द्रव्यैश्त्वया मन्त्रजपादिभिर्वा वशीकृतास्मीति वदेच् च सर्वम् ॥ ७०

स्वयं प्रदत्तेऽपि नखक्षते च शङ्केत तद्भाक्तिविवादशीलम् । निन्देत् प्रकामं जननीं विरुद्धां गच्छेत् स्वयं वेश्म च कामुकस्य ॥७१

विदेशयात्रामपि मन्त्रयेत तेनैव सार्ध विहितानुबन्धा । सुप्तस्य कुर्यात् परिचुम्बनं च गुणस्तुति चार्धविबोधभाजः ॥ ७२

स्वप्ने सदैव प्रलपेत् सरागं सर्वं च तन्नामनिवद्धमेव । न चास्य तृष्ति सुरतेषु गच्छेद् व्ययस्य कुर्याच् च मुहुर्निषेधम् ॥ ७३

तस्माच् च पुत्रार्थमनोरथा स्यात् प्राणात्ययं तद्विरहे वदेच् च । इत्यादिभिः स्वीकरणाद्युपायैनिवद्धबुद्धेईविणं लभेत ॥ ७४॥

तावच् च तूर्णं धनमाहरेत यावत् स रागेण विनष्टसंज्ञः । प्रशान्तरागानलक्षीतलस्तु स लोहपिण्डीकठिनत्वमेति ।। ७५ ॥

याचेत सर्वं सुरतार्तिकाले तमूरुबन्धेन निरुद्धकायम् । प्रायेण तृष्ताय न रोचते हि विनम्प्रशाखापरिपक्वमाम्प्रम् ॥७६॥

संधारयेत् तं च विशेषवित्तं यावन् न निःशेषधनत्वमेति । पुनः पुनः स्नेहलवार्द्रवक्त्रा दीपं यथा दीपकदीपर्वातः ॥ ७७ ॥

निष्पीतसारं विरतोपकारं क्षुण्णेक्षुशल्कप्रतिमं त्यजेत् म् । लब्धाधिवासक्षयकारिशुष्कं पुष्पं त्यजत्येव हि केशपाशः॥ ७८॥

हेमन्तमार्जार इवातिलीनः स चेन् न निर्याति निरस्यमानः । तदेप कार्यस्तनुमर्मभेदी प्रवर्धमानः परुषोपचारः ॥ ७९ ॥

शय्यावहारैर्वचनप्रहारैः कोपप्रकारैर्जननीविकारैः । कौटिल्यसारैर्विविधप्रसारैर्विपद्विचारैर्गणितापचारैः ॥ ८० ॥ याच्ञाविवादै रधनापवादैर्दत्तानुवादैः परसाधुवादैः । निन्दाप्रवादैः परुषप्रवादैर्विटप्रवादैः कथितावसादैः ॥ ८१ ।।

मुहुः प्रवार्सः कलहोपवार्समियानिवासः कटुकाधिवार्सः। सभ्रूविलार्सर्व्यसनोपवार्सनिष्कासनीयः स पृथुप्रवार्सः॥ ८२॥

स चेत् पुना रागजतुप्रसक्तस्तीव्रावमानैरिप न प्रयाति । तदा तमुत्क्षिप्तभुजान्यवक्त्रा दासी वदेद् वित्तवियोगदीनम् ॥८३

यत्राभवत् कामुकलोकयात्रा विचित्ररूपा सततं विभूतिः। गृहे चतुर्थं दिनमद्य तस्मिन् दृष्टस्य दृष्टस्य वधूत्सवस्य ॥ ८४॥

क्लीबस्य यस्यास्ति न भोगसंपत् स किं भुजिष्याभवने करोति। न यस्य हस्ते तरम्ल्यमस्ति स किं समारोहति नावमग्रे।। ८५॥

प्रक्षिणवित्तेन निरुद्यमेन किं रूपयुक्तेन करोति वेश्या । विच्छिन्नदुग्धान पुनः सगर्भा सा कस्य गौश्चारुतयोपयुक्ता ॥८६॥

मिथ्यैव रिक्तः कुरुते जडानामावर्जनैः प्रेममयैर्वचोभिः । क्षीरक्षये चुम्बनलालनेन बालस्य वृद्धि विद्याति धात्री ॥८७॥

इत्यादिभिस्तद्वचनावमानैस्तस्मिन् गते ग्रीष्मतुषारतुल्ये । क्षीणं निरस्तं पुनराप्तवित्तं भजेत यत्नाहृतवित्तमन्यम् ॥ ८८ ॥

प्राप्ते कान्ते कथमपि धनादानपात्रे च वित्ते त्वं मे सर्वं त्वमिस हृदयं जीवितं च त्वमेव । इत्युक्त्वा तं क्षपितविभवं कञ्चुकाभं भुजङ्गी त्यक्त्वा गच्छेत् सधनमपरं वैशिकोऽयं समासः ॥ ८९ ॥ उद्देशलेशेन यदेतदुक्तं तत् कार्यकाले विविधप्रयोगम् । तस्मात् स्वबुद्ध्यैव विचार्यं कार्यमुक्त्वेति तूष्णीं जरती चकार ॥९०

इति श्रीव्यासदासापराख्यक्षेमेन्द्रविरचितायां समयमातृकायां रागविभागोपन्यासो नाम पञ्चमः समयः ।

#### पष्ठः समयः ।

अथ क्षणक्षीणधनायमाने शनैः शनैनिष्प्रतिभे शशाङ्के । द्यौर्दोषयुक्तेव विलोकनेन सविष्लवा मीलिततारकाभूत् ॥ १ ॥ इन्दी प्रयाते कृतरात्रिभोगे पवेशकाले चिरकाम्कस्य । वेश्येव संध्या गगनाङ्गनाग्रं निर्दिष्टताराकुसुमं चकार ॥ २ ॥ अथोदिते स्वस्थितिदानदक्षे बाले रवौ श्रीमति पङ्कितन्याः। विकासकाले मध्पानकेलिरभूद् विटानामिव षट्पदानाम् ॥ ३ ॥ कलावती मौिवतकभूषणाङ्का धम्मिल्लमाल्यप्रणयप्रसक्तैः। भृद्धगैर्वृता दर्पणमीक्षमाणा सतारका चन्द्रवती निशेव ॥ ४ ॥ स्मराङ्गनाकेलिज्ञकायमानकरस्थताम्ब्लविलासपूर्णा । समातृका नापितदत्तहस्ता कान्तां तनुं पण्यदशां नयन्ती ॥ ५ ॥ सलीलमाकान्तिविलोलकाञ्ची खेण पारावतदत्तसंज्ञा । अर्थाथिनी राजपथप्रकारं हम्यं प्रियोत्सङ्गमिवाहरोह ॥ ६ ॥ तामव्रवीत् त्परिभोगयोग्यं प्रातर्नवं काम्कमीक्षमाणः । विलोक्य कङ्कः शयनोत्थितानां पण्याङ्गनानां गणयन् विचेष्टाः॥ ७ आसन्नमित्रागमम्च्यमानसमागमे वासरवल्लभस्य । निर्यान्ति दीपा इव रात्रिभोग्याः पस्य प्रभाते गणिकागृहेभ्यः ॥ ८

एष प्रबुद्धः सहसा जटाभृल्लीलाशिवः कुक्कुटकूजितेन । गृहान् नलिन्याः परिहृत्य राजरथ्यां कुमार्गेण मठं प्रयाति ॥ ९ ॥

एते निर्वेनिग्रहभट्टसूनोः पृष्टा विटा रात्रिसुखं प्रभाते । कर्तुं प्रवृत्ताः पृथुभोज्यभूरिव्ययाय भद्राभवने विभागम् ॥ १० ॥

प्राप्ते गृहद्वारमनङगसारे महाविटे पश्य वसन्तसेना । शून्यप्रसुप्तापि पुरः समेत्य निशीथभोगं कथयत्यसत्यम् ॥ ११ ॥

भग्नाङ्गदा त्रोटितकर्णपाली मतङ्गनाम्ना गणपालकेन । आत्मापराधं विनिगूहमाना विरौति रामा जननीजनाग्रे ॥ १२॥

निर्गच्छतो ग्रामनियोगिनोऽस्य ददाति गुप्तस्य समेत्य पश्चात् । इदं तथेदं च पुरः प्रहेयमित्यादि संदेशशतानि वृद्धा ॥ १३ ॥

संप्रस्थितेयं सह माधवेन कोशं ध्रुवं पातुमनङ्गलेखा । अग्रे यदस्या मधुकुम्भवाही मेषं विकर्षन् पुरुषः प्रयाति ॥ १४॥

टक्कस्य सा '' च्चलितस्य '''' विप्राय यत् स्कन्दकदानकाले । प्रसाधनाय स्वयमेव गन्तुं समुद्यता पश्य शशाङ्कलेखा ॥ १५ ॥

उद्यानलीलागमने निशायां सुनिश्चिते मिल्लिकयार्जुनस्य । कृतः प्रभाते नवचीनवस्त्रदानं विना पश्य मुहूर्तविघ्नः ॥ १६ ॥

मेषप्रदस्येन्द्रवसोद्विजस्य मुक्त्वा प्रभूतं निश्चि कालखण्डम् । विष्चिकार्ता विटहर्षहेतुर्वेद्यार्थिनी ऋन्दति कुट्टनीयम् ॥ १७ ॥

वैद्योऽप्यसौ मण्डलगुल्मनामा प्रभातचारी नगराजितानि । समुद्यतः पूगफलानि दातुं कुरङ्गणिकायै निजमुष्टिपूरैः ॥ १८ ॥

कक्षालनाम्ना निश्चि गायनेन वारावहारान् निश्च (?)भग्नभाण्डा ।
गृहणाति का नो (?) चरणस्पृशोऽस्य वरांशुकं कुण्डघटादिमूल्यात् ॥१९

प्राप्तस्य शंभोर्वणिजस्तु वारे सुप्तस्य शून्ये शयने निशायाम् । नन्दा समेत्यापरकामिगेहात् सविप्रलम्भं शपथं करोति ॥ २०॥

पितुर्गृहाद् भूरिविभूषणानि प्राप्तं गृहीत्वा मदनं मृणाली। निगूह्य संदर्शयति स्वगेहं शून्यं तमन्विष्टुमुपागतानाम् ॥ २१॥

भोज्यं विना पाटलिका प्रविष्टं मुष्टिप्रदं श्रोत्रियमत्रिरात्रम् । शुष्कान्नदाता पितृकार्यमेतत् किं किं करोषीत्यसकृद् ब्रवीति ॥ २२

मार्जारजिह्वा जननी हरिण्याः
पद्मस्य भोज्यं निशि लुण्ठितं यत्।
तस्मिन् गते तद्विजने विशङ्का
पश्य प्रभाते कवलीकरोति ॥ २३ ॥

ईर्ष्याविशेषात् कृतकोपवादसंमूछितायां मलयं रमण्याम् । विभूषणं तोषणमाशु किंचिदस्यै प्रयच्छेति वदन्ति सल्यः ॥ २४

रागेण ऋष्णीकृतकेश एष वलीविशेषस्कुटवृद्धभावः । योगागृहं शम्वरसारनामा यागाय युग्येन गुरुः प्रयाति ।। २५ ॥

अयं जनस्थानविनाशहेतुः केतुः खरऋूरतया प्रसिद्धः । आस्थानभट्टश्चिटिवत्सनामा प्रयाति युग्येन विशीर्णवस्त्रः ॥ २६

उच्चैश्चिरात् सौधनिषक्तदृष्टिरश्चाधिरूढः कमलोऽधिकारी । कलावति त्वामयमीक्षमाणः शूलार्पिताकारतुलां बिभर्ति ॥ २७

श्रीखण्डोज्ज्वलमह्लिकातिलकवानक्षामहेमाङ्गद-रिछन्निक्छिष्टविनष्टनासिकतया प्रख्यातजारज्वरः । एष त्वामवलोक्य मालवपतेर्दूतः प्रपञ्चाभिधः प्रयोद्वेष्टविवेष्टनानि कुरुते भोगीव मन्त्राहतः ॥ २८ ॥ एष प्रख्यातकूटः कपटविटघटानर्मकर्मप्रगल्भः श्रीगुप्तो नाम धूर्तः सकलकलिकलाकल्पनामूलदेवः । दृष्ट्वा दूरात् प्रसिद्धां तव नवजननीमञ्जलिहिलष्टहस्तः पश्याक्ष्णा दत्तसंज्ञः स्मितचलचिबुकः स्तोतुमेतां प्रवृत्तः ।।२९

पातालोत्तालतालुप्रविततवदनस्पष्टदृष्टोग्रदंष्ट्रा विश्वग्रासावहेलाकुलितशिखिशिखाविश्वमोद्भ्रान्तजिह्वा । मेषाणां चण्डमुण्डाहरणकटकटारावपिष्टास्थिसंस्था सिद्धा शुष्कातिपूर्णा जयति भगवती कुट्टनी चण्डघण्टा ॥ ३०

एप स्फीतधनस्य लोभवसतेः पापस्य मूर्तिस्पृशः शङ्खाख्यस्य महार्घहट्टवणिजः पङ्काभिधानः सुतः । आकृष्टः प्रतिवेश्मनिर्गतिविदैः सारङगममुग्धः शिशुः सुभ्रु त्वां तुषराशिलोलचटकाकारः समुद्रीक्षते ॥ ३१ ॥

एष निधिविधिना तव नूनं मेषमितिविधितः प्रहितो वा । स्थूलमुखः पृथुचूलकलापः स्कन्धयुगाञ्चितकर्णसुवर्णः ॥ ३२ ॥

इत्यादि कङ्कोन वितवर्यमाणं विणक्सुतं दृक्पिततं विचार्य । मनोरथाभ्यिथितलाभतुष्टा कङकालिका सस्मितमित्युवाच ॥ ३३

निर्यत्ताम्बूललालालवशबलवल्द्गीववक्त्रावलोकी रक्तोपानद्युगोद्यत्सरसरमुखरप्रस्खलत्पादचारैः । एवं रूपोऽतिम्ग्धः शिशुरिखलधनावाष्तये बन्धकीना-मक्लेशाराधनार्हः स्वयमुपनमित प्रायशः पण्यपुण्यैः । ३४

कलावति त्वन्मुखनिश्चलोऽयं महाविटश्चारणचक्रचारैः । निवेदितोऽग्रे तव देवतायाः शिशुः पशुर्भोगविभूतिकामैः ॥ ३५ पार्श्वे त्वमेषां व्रज कङ्क तूर्णं दूतं करिष्यन्ति भवन्तमेते । तयेति दत्तोचितशासनोऽसौ जगाम सौधादवरुह्य हृष्टः ॥ ३६॥

इति श्रीव्यादासापराष्यक्षेमेन्द्रविरचितायां समयमातृकायां पष्ठ: समयः ।

सप्तमः समयः । कामुकसमागमः

अथाययौ शनैः श्रीमान् नवोद्भूतमनोभावः । लतालिङ्गनकृद् बालः कालः कुसुमलाञ्छनः ॥ १ ॥

संभोगसुखसंपत्तिः पराधीनेव कामिनाम् । आललम्बे धनेशाशामितीवाकलयन् रविः ।। २ ॥

दक्षिणानिलसोच्छ्वासा लसत्कुसुमपाण्डुराः । जातजृम्भा ययुस्तन्व्यो लताः सोत्कण्ठतामिव ॥ ३ ॥

दग्धेऽन्धकद्विषा रोषात् पुराणे पञ्चसायके । नवं विनिर्ममे काममृतुराजः प्रजापतिः ॥ ४ ॥

प्रस्खलत्कोकिलालापा गायन्त्यो भृङ्गशिञ्जितै: । वेश्या इव मधुक्षीबा विरेजुर्वनराजयः ॥ ५ ॥

नविकसयलेखा पङ्गितसङ्गे लतानां नखमुखलिपिलीलालोभिनीमाकलय्य । मधुमदपरिरम्भे भेजिरे लोहितत्वं स्थलकमलवनानामीर्ष्ययेवाननानि ॥ ६ ॥

क्षैण्यक्षामं शिशिरसमयं वृद्धमुत्सृज्य दूरे त्यक्त्वा शीतं तरुणमसकृद् गाढरागानुबन्धम् । उद्यानश्रीमंधुमभिमतं बालमेवालिलिङ्ग प्रायः स्त्रीणां वयसि नियतिनीस्ति कार्याधिनीनाम् ॥ ७ ॥ अथ नापितदूतेन कृतद्वित्रगतागता । मिथ्याकृतनिषेधापि ग्रहणाग्रहणे शिशोः ।। ८ ।।

कथंचिदभ्यर्थनया गृहीतार्था कलावती । संध्यायां मण्डनासक्ता ययौ वासकसज्जताम् ॥९।॥ (युगलकम्)

कपोले कस्तूरीस्फुटकुटिलपत्राङकुरलिपि-र्ललाटे कार्पूरं तिलकमलकालीपरिसरे । तनौ लीना हेमद्युतिपरिचिता कुङकुमरुचिः स तस्याः कोऽप्यासील् ललितमधुरो मण्डनविधिः ॥ १० ॥

प्रौढकामुकसंभोगसाक्षिणी बालसंगमे । नोचितास्मीति तामूचे लज्जया नतमेखला ॥ ११ ॥

हारिणी सा तनुलता हारिणी च कुचस्थली । दृष्टिश्च हारिणी तस्या बभौ स्मरविहारिणी ॥ १२ ॥

अत्रान्तरे विणक्सूनुर्विवेश गणिकागृहम् । आसन्नलाभाभिमुखैरावतं क्षेत्रवासिभिः ॥ १३ ॥

कर्णसंसक्तमुक्ताङ्ककनकस्थूलवालकः । बहुहेमभराक्रान्तिसव्यथश्रवणद्वयः ॥ १४ ॥

कण्ठाभरणमध्यस्थहैमरक्षाचतुष्टयः । जननीहस्तविन्यस्तसर्षपाङ्कितचूलिकः ॥ १५ ॥

राजावर्तमणिस्थूलगुलिकाभ्यां विराजितम् । राजतं चरणालीनं विभ्राणः कटकद्वयम् ॥ १६ ॥

मुहुर्दीर्घाञ्चलदशां स्रस्तां संकलयन् पटीम् । बहुचूर्णकताम्बूलदग्धास्यकृतसीत्कृतः ॥ १७ ॥ स प्रविश्य प्रकाशाशां ददर्शादर्शमादरात् । कलावतीं कलाकान्तललितामिव शर्वरीम् ॥ १८ ॥

कथं लालनयोग्योऽयं बालः संभोगभाग् भवेत् । इतीव तारहारेण सस्मितस्तनमण्डलात् (?)॥ १९॥

द्रविणक्षयदीक्षायां वैचक्षण्यकृतक्षणाः । ऋत्विजः सप्त विविशुः पुरस्तस्य महाविटाः ।। २० ॥

निर्गुटः क्षीणसाराख्यो दिविरः कमलाकरः। रेचको भरताचार्यः क्षुण्णपाणिस्तुलाधरः ॥ २१ ॥

गणकः सिंहगुप्तश्च तिक्तनामा भिषक्सुतः । कटिः कुटिलकश्चेति भोगाम्भोरुहषट्पदाः ॥ २२ ॥

वेश्यासमागमे शैलीं शिक्षितः स विटैर्वहिः । प्रविश्य कामिनीपार्श्वे प्रौढवत् समुपाविशत् ॥ २३ ॥

वाससाच्छाद्य नासार्धमप्रस्तावकटूत्कटाम् । नर्मगोष्ठीं स विदधे शिक्षितां शुकपाठवत् ॥ २४ ॥

ततः प्रविश्य कङ्काली गृहीतोच्चतरासना । रञ्जनाय पुरश्चके विटानां कपटस्तुतिम् ॥ २५ ॥

धन्योऽयं बालकः श्रीमान् भवद्भियंस्य सङ्गितिः । युप्मत्परिचयः पुण्यपरिपाकेन लभ्यते ॥ २६ ॥

शिशुरप्ययमस्माकं कामुकोऽभिमतः परम् । बाल एव सहस्रांशुः कमलिन्या विकासकृत् ॥ २७ ॥

इत्यादिभिः स्तुतिपदैः कुट्टन्या विटमण्डले । स्वीकृते भूरभूत् क्षिप्रं ताम्बूलावेलपाटला ॥ २८ ॥ ततः काली कलावत्या धात्री वेतालिकाभिया । ताम्बूलदानावसरप्रहर्पाकुलितावदत् ॥ २९ ॥

अत्यत्पः परिवारोऽयं ताम्ब्लप्रणयी स्थितः । नाम्माकमन्यवेश्यानामिवासंख्यः परिग्रहः ॥ ३० ॥

कङ्कः प्रथमपूज्योऽयं देवाकृतिरुदारधीः । यस्यानुरोधात् सुलभा दुर्लभापि कलावती ॥ ३१॥

जामाता गौरवार्होऽयं पूज्यः कन्यार्पणेन नः । शाङखिकः कमलो नाम संमानं पूर्वमर्हति ॥ ३२ ॥

अयं पितुः कलावत्याः प्रेतकार्यप्रतिग्रही । ह्यः पर्वदिवसावाप्त ····ःशंक्तिर्महाव्रती ॥ ३३ ॥

अयं स्थलपतेः सूनुः कपिलः कलशाभिधः । गुरुभ्राता कलावत्याः कल्पपालो मधुप्रदः ॥ ३४ ॥

मृदङगोदरनामायं कलावत्याः स्वसुः पतिः । मातुलः कलहो नाम बिन्दुसारः सहोदरः ॥ ३५ ॥

इयं दत्तकपुत्रस्य कलावत्याः कलायुषः । धात्री कलावती नाम रुग्णचन्द्रश्च तत्पतिः ॥ ३६ ॥

ं ं अयं भरतभाषाज्ञः काम्बो भागवतात्मजः । गायनः खरदासोऽयं महामात्यस्य वल्लभः ॥ ३७ ॥

> िनिगिलः सूपकाराख्यः कुम्भकारश्च कर्परः । बकश्छत्रधरश्चायं खञ्जनो युग्यवाहनः ॥ ३८ ॥

रितशर्मा द्विजन्मायं गणिकाग्रहशान्तिकृत् । आरामिकः करालोऽयं कीलवर्तश्च नाविकः ॥ ३९ ॥ उद्यानपालः कन्दोऽयं मुकुलाख्यश्च पौष्पिकः । चर्मकृद् वर्मदत्तोऽयं मारच्छिद्रश्च धावकः ॥ ४० ॥

वहिरास्ते च चाण्डाली कोशन्ती घर्घराभिधा । डोम्बश्चण्डरवाल्यश्च कोष्ठागारप्रहारिकः ॥ ४१ ॥

ताम्बूलं देयमेतेभ्यः प्रहेयं प्रातरेव तु । सख्यै शम्वरमालायै गुरवे दम्भभूतये ॥ ४२ ॥

उक्त्वेति पूगफललुण्ठिनिविष्टचित्ता वैतालिका विविधवेशवनीप्रविष्टाः । चकुः प्रभूतमधुपानविघूर्णमाना– स्ताम्बूलदानबहुमानगतागतानि ॥ ४३ ॥

ततः क्षीवैरसंभाव्यं कत्थमानैर्विटैः परम् । उद्वेजितेव रजनी घूपव्याजेन निर्ययौ ॥ ४४ ॥

नृपस्य बाहुर्युधि दक्षिणोऽहं

ममैव राज्यं कलमान्तरस्थम् ।

मयि स्थिते तिष्ठति नाट्यशास्त्रं

सूते तुला वित्तपतिश्रियं मे ॥ ४५ ।।

त्रैलोक्यवृत्तं गणितेन वेद्यि मयैव भोजस्य कृता चिकित्सा । भुक्ता मया भूपतयः स्वसूक्तैरित्यूचिरे मद्यमदोद्धतास्ते ॥ ४६ ॥

विसृष्टास्ते कलावत्या ताम्बूलार्पणलीलया । निर्ययुः कलयन्तोऽन्तर्भाविनीं भोज्यसंपदम् ॥ ४७ ॥

अथ विततिवतानं हंसशुभ्रोपधानं शयनममलचीनप्रच्छदाच्छादिताग्रम् । अभजत हरिणाक्षी क्षीबमादाय वालं निजपरिजननर्मस्मेरवक्त्राम्बुजश्री: ॥ ४८ ॥ शिशुतररमणेऽस्याः कौसुमामोदलुभ्यद्— भ्रमरभरनिपातैर्घूर्णमानाः प्रकामम् । प्रसरदगुरुघूमञ्यामलाग्रा वभूवु— र्वलितविरतवक्त्रा लज्जयेव प्रदीपाः ॥ ५० ॥

इति श्रीव्यासदासापराख्यक्षेमेन्द्रविरचितायां समयमातृकायां कामुकसमागमो नाम सप्तम: समय: ।

### अष्टमः समयः कामुकप्राप्तिः

अथ सितकिरणरितश्रमिखन्नेव विनिद्रतारका रजनी। प्राभातिकसिळळळवस्वेदवती क्षामतां प्रययौ ॥ १ ॥ गणिका ततः प्रभाते सकलनिवाजागरेण नाम्राक्षी । रात्रिसुखप्रश्नपरां प्रोवाच समेत्य कङ्कालीम् ॥ २ ॥ शृणु मातः शिशुवयसस्तस्य स्फुटतामकालपुप्टस्य । यस्याल्पकस्य बहुलं मरिचकणस्येव तीक्ष्णत्वम् ॥ ३ ॥ आरोपितः स चेट्या खट्वामत्युन्नतां शनैः शिशुकः । निश्चलतनुर्मुहूर्तं धूर्तः स च कृतकसुप्तोऽभूत् ॥ ४ ॥ ललनासुलभकुतूहलचवलतयालिङ्गितः स्वयं स मया। तत्क्षणनवसुरतान्ते सहसा निश्चेष्टतां प्रययौ ॥ ५ ॥ पूगफलमस्य लग्नं ज्ञात्वेति मया स शीतसिललाईम्। दत्त्वा वक्षसि हस्तं प्रलयभयाल् लिम्भतः संज्ञाम् ॥ ६॥ लब्धास्वादः स ततश्चटकरितमा प्रजागरो मूर्तः। खेदक्लान्तामकरोद् गणनातीतैः समारोहैः ॥ ७ ॥

बालमुखं तरुणतरं रभसरसेन प्रबोधयन्त्या तम् । कष्टं मयैव कृष्टो ज्वलिताङगारः स्वहस्तेन ॥ ८ ॥

रोदिति शिशुरिति दयया यस्य न दशनक्षतं मया दत्तम् । तेन ममाधरिबम्बं पश्य शुकेनेव खण्डितं बहुशः ॥ ९ ॥

मुहुरारोहणहेलापरिरम्भैर्वामनीकृतं तेन । शिशुसंगमात् क्षणं मे लज्जितमिव नोन्ननाम कुचयुगलम् ॥ १०॥

अहमस्थाननखक्षतिविक्षततनुवल्लरी परं तेन । गुप्ति कथं करिष्ये विदग्धजनसंगमेऽङगानाम् ।। ११ ॥

उक्त्वेति वाररमणी निखिलनिशीथप्रजागरोद्विमा । क्षोणीं निरीक्षमाणा वैलक्ष्येण क्षणं तस्थौ ॥ १२ ॥

तामवदत् कङ्काली सस्मितवदना विटङ्कदंष्ट्राभिः। भोगोद्भवे विटानां मनोरथं पाटयन्तीव ॥ १३॥

एवंविधैव मुग्धे परिशोलितहट्टचेटकटुकानाम् । प्रौढिः कण्टकतीक्ष्णा भवति परं पण्यजीवनशिशूनाम् ॥ १४॥

पितृभवनहृतं नियतं हस्तगतं विद्यते धनं तस्य । भवति न तद्विधमधिकं प्रागन्भयं रिक्तहस्तस्य ॥ १५ ॥

विलिनिहितद्रविणकणश्चपलगतिर्मूषकोऽप्यलं प्लवते । दानक्षीणस्तन्द्रीं सुषिरकरः कुञ्जरो भजते ॥ १६ ॥

विटविनिवारणयुक्त्या निर्मक्षिकमाक्षिकोपमं सहसा । गत्वा करोमि तावत् तवोपजीव्यं विणक्तनयम् ॥ १७॥

अस्माकमङ्गमङ्गं पण्योपनतं महाधननिधानम् । दासीसुताः किमेते खादन्ति विटाः प्रसङ्गगेन ॥ १८॥ इत्युक्त्वा तूर्णतरं शय्याभवनस्थितं समभ्येत्य । शिशुमवदत् कङ्काली विजनकथाकेलितन्त्रेण ॥ १९ ॥

अपि पुत्र रात्रिरिखला सुखेद ते कुमुदहासिनी याता। बन्धनयोग्योऽस्माकं कलावतीहृदयचोरस्त्वम् ॥ २०॥

ध्यानं वलनं जृम्भणमुच्छ्वसनं वेपनं परिस्खलनम् । स्वत्संगमेऽपि यस्याः किं कुरुते निर्गते त्विय सा ॥ २१ ॥

लङ्घिततरुणसमुद्रा कलावती यत्पटाञ्चले लग्ना । यामर्थयते दूर्तर्दक्षिणदिग्वल्लभो भोजः ॥ २२ ॥

जन्मान्तरेऽनुबद्धा यदि नेयं संगतिः कृता विधिना । तरिक त्वयि मम जाता परलोके पुत्रकार्याशा ॥ २३ ॥

विघ्नस्तु संगमेऽस्मिन्नेकः परिचिन्तितोऽस्ति मे भयदः । यदयं विटसंघातः कण्टकजालायते परितः ॥ २४ ॥

भुक्त्वा पीत्वा भवतः परधनवर्णाः स्ववित्तपरिहीणाः । धूर्तास्त्वामेव पितुर्बन्धनयोग्यं प्रयच्छन्ति ॥ २५ ॥

तस्माद् यदि दिनमेकं तिष्ठसि सुतरामदृश्यरूपस्त्वम् । तदयं कुटिलविटानां नैराश्याद् भिद्यते यूथः ॥ २६ ॥

इत्युक्ते कुट्टन्या शैशवसरलाशयो वणिक्सूनुः । तामवदत् सत्यमिदं स्नेहान् मातस्त्वया कथितम् ॥ २७ ॥

अस्ति ग्रन्थिनिवद्धं मम किंचिज् जनकभाण्डशालात्तम् । तदिदं गृहाण दुहितुर्मण्डनभोगव्यये योग्यम् ॥ २८ ॥

इत्युक्त्वा सारतरं दत्त्वा तस्यै शिशुर्गुरुद्रविणम् । तत्संदर्शितमविशच् छन्नपथं पृथुलहर्म्यतलकोष्ठम् ॥ २९ ॥ तं प्रच्छाद्य सहर्षा कृत्वा मिथ्या मुखं नवविषादम् । अभ्येत्य विटानवदत् कङ्काली कलकलारम्भे ॥ ३० ॥

आजन्मसहजसुहृदामस्मत्प्रणयोपचारतुष्टानाम् । उचितः किमयमकस्माद् भवतां निन्द्यः समाचारः ॥ ३१ ॥

दस्युसुतस्तीक्ष्णतरः स भविद्धः कि विणक्सुतव्याजात् । रत्नाभरणाकीर्णं प्रवेशितोऽस्मद्गृहं रात्रौ ॥ ३२॥

अन्यगणिकाप्रयुक्ता यदि यूयं प्रहसनोद्यताः प्रसभम् । तत् कि स्त्रीवधसदृशं कियते पृथुसाहसं पापम् ॥ ३३॥

सः परं प्रभातनिद्रालविववशायां क्षणं कलावत्याम् । आदाय हारसहितं केयूरयुगं गतः कामी ॥ ३४ ॥

श्रूयन्ते प्रतिनगरं भूषणलुब्धैः पणाङ्गना निहताः । निजदेवताप्रसादात् कलावती किं तु मुक्ताद्य ।। ३५ ।।

तेन यदेतन् नीतं राजकुले कस्य मूघ्नि परिपतित । प्रतिभूर्भवद्विधानां क्व गृहीतः पण्यललनाभिः ॥ ३६ ॥

पश्यत पश्यत लोकाः कलिकालः कीदृशः प्रवृत्तोऽयम् । स्निग्धाः सुहृदः सधनाः स्त्रीवधपापं भजन्ते यत् ॥ ३७ ॥

को वेत्ति गुणविभागं हस्तेन परीक्ष्यते कथं जातिः । दुर्ज्ञेयं कुटिलानां चेप्टितमन्यद् वचश्चान्यत् ॥ ३८ ॥

इत्युक्त्वा गृहपरिजनकलकलहोदग्रदु:सहविकारा । कङ्काली राजपथे चुकोश गतागतैस्तारम् ॥ ३९ ॥

तद्भीत्यैव विटास्ते सपदि विवर्णा निरुत्तरप्रतिभाः । निर्गत्योत्पथविवरैर्दूरतरे सङ्गमं चकुः ॥ ४०॥ अथ ते विचार्य सुचिरं भोगभ्रष्टाः समापतितकप्टाः । मिथ्यापवादनप्टा विफल्लक्लिप्टा मिथो जग्मुः ॥ ४१ ॥

जाताक्षपटलदोपैरिव नास्माभिर्वजन् विणग् दृष्टः । कङ्काल्यैव हृतोऽसावित्यवदन् निर्गृटस्तत्र ॥ ४२ ॥

राशि निग्ह्य वणिजं पश्यत भूजेंन निग्रहोऽस्माकम् । कुट्टन्यैव कृतोऽयं परिशोचन्नव्रवीद् दिविरः ॥ ४३ ॥

विहिताङगहारयुक्तिः कुट्टन्या पूर्वरङगयोग्योऽयम् । अस्मन्नृत्तं वृत्तं किमन्यदिति नाट्यवित् प्राह ॥ ४४ :।

कपटतुलां कङकालीमङकशताङकामहं वेद्यि । विहितस्तया भ्रमोऽसावित्याह तुलाधरः कोपात् ॥ ४५ ॥

आकृष्य मेपभोगाद् दूरतरं मित्रमण्डलं वणिजः । कालकलयेव नीतं कङकाल्या गणक इत्यूचे ॥ ४६ ॥

पेया मद्यसमृद्धिस्तयैव सा कृतचिकित्सायाम् । लङ्घनमिदमुपदिष्टं तापादित्यत्रवीद् वैद्यः ॥ ४७ ॥

नवसुखचरितं नष्टं कष्टं विभ्रष्टनियमवृत्तानाम् । अस्माकमेतदनुपममित्याह कविः श्वसन् विरसः ॥ ४८ ॥

इति दुःखकोपविस्मयलज्जाकुलिताः कथां मिथः कृत्वा । कुसुमारामभ्रष्टा इव मधुपास्ते विटाः प्रययुः ॥ ४९ ॥

अथ कङ्काली गूढं निःशत्यां कामभोगसामग्रीम् । आस्वाद्य निशामनयन् निःशद्वमहोत्सवोत्साहा ॥ ५० ॥

प्रातिचिन्त्य युक्ति सा गत्वा हट्टभाण्डशालाग्रम् । कामिजनकस्य विणजः स्फीतार्थसमृद्धिमद्राक्षीत् ॥ ५१ ॥ सोऽपि महाधनसंचयलाभविशेषेऽपि सद्ग्राहः । पुत्रहृतहेमचिन्तासंतापात् कातरतरोऽभूत् ॥ ५२ ॥

उन्नतवृसीनिविष्टः कोटित्रयलेख्यसंपुटीहस्तः । अधिजनवदनदर्शनमीलितनयनप्रसक्तसततान्ध्यः ॥ ५३ ॥

बन्धादिमोक्षणागतलाभापरित्यागयाचने बधिरः । अत्यल्पपण्यदानप्रश्नप्रतिवचनजल्पने मूकः ।। ५४ ।

तैलमलकलललाञ्छितमूषकजग्धार्घटुष्पिकाविकटः । शीर्णोर्णाप्रावरणप्रलम्बघनकञ्चुकाञ्चलालोलः ॥ ५५ ॥

नग्नोरुजानुजर्जरथूमारुणपृथुलशिथिलमोचोटः । रूक्षश्मश्रुकलापस्थूलप्रचलल्लटुम्पकग्रन्थिः ॥ ५६ ॥

निजगृहदिवसपरिव्यययाच्ञागतकन्यकाप्रहारोग्रः । रज्जुग्रथितवुभुक्षितमार्जारीरावनिर्दयप्रकृतिः ॥ ५७ ॥

दूराद् वितर्क्यमाणः स तया नासापिताङगुलीलतया । स्यातः स एव वणिगयमिति विदधे स निश्चितं तस्याः ॥ ५८ ॥

साथ शनैरुपसृत्य प्रविरलजनिर्मलावसरे । तमभाषत भाण्डपते बक्तव्यं किंचिदस्ति मम विजने ॥ ५९ ॥

पुत्रस्ते मुग्धमितर्मृगशिशुरिव लुब्धकीविटै: कृष्ट: । हारितभूषणवसनः संध्यायां ह्यो मया दृष्ट: ॥ ६०॥

दयया प्रवेशितोऽसौ मया स्वगेहं मनोहराकारः । अविशत् क्षणं न जाने केन पथा मत्सुनाहृदयम् ॥ ६१ ॥

स तया स्नानानन्तररुचिराम्बरभूषणार्पणप्रणयैः। राजार्ह्विविधभोगैः काम इवाभ्यचितो भक्त्या ॥ ६२ ॥ वंज्ञजगौरवयोगात् सुवृत्तताक्लाघ्यरूपसंभारः । कण्ठे हार इवासौ कृतस्तया गुणगणोदारः ॥ ६३ ॥

कायपर्णाजितबहुविधराजसुतामात्यबहुधनेन सह । अधुना त्वत्तनयोऽस्याः स्वामी <mark>प्राग्जन्मसंवन्थात् ॥ ६४ ॥</mark>

उचिततरसङ्गसुभगां दृष्ट्वैव कलावतीं रागयौवनोन्मत्ताम्। तव हस्ते निक्षिप्तं स्त्रीधनसहितं मया गेहम् ॥ ६५ ॥

यातायां मिय तीर्थं कंचित् कालं त्वया कलावत्याः । मुद्रामुद्रितमिखलं सर्वस्वं पालनीयं तत् ॥ ६६ ॥

अद्य तु भवता कार्यः पुत्रस्नेहात् स्नुषानुरोधाच् च । अस्मद्गेहे स्वल्पो भोज्योत्सवमङ्गलाचारः ॥ ६७ ॥

उक्त्वेति साश्रुनयना कंडकाली तस्य वज्रहृदयस्य । निपपात चरणयुगले सुतलाभविशेषतुष्टस्य ॥ ६८ ॥

स च तामुवाच भद्रे सर्वमिदं हर्षकारि कुशलतरम् । किं तु त्वद्गमनं मे नाभिमतं सह गमिष्यावः ॥ ६९ ॥

परभोजननियमवता भोक्तव्यं त्वद्गृहे कथं नु मया । संभोजनमूल्यं मे गृह्णासि तदा गमिष्यामि ॥ ७० ॥

इत्युक्त्वास्या हस्ते दत्त्वा हृष्टः स रूपकं साधे**म् ।** तामन्तःस्मितवदनां विसृज्य पश्चाद् ययौ भोक्तुम् ॥७१ ॥

तत्र मुतं सविलासं दृष्ट्वा कान्तासनाथसंभोगम् । निर्व्ययभोज्यसमृद्ध्या निश्चिन्तः प्रीतिमानभवत् ॥ ७२ ॥

कर्पूरैलापरिमलरसवासितविविधभोजनं भुक्त्वा । पीत्वा च भूरि मद्यं जगाद लुब्धः स कङ्कालीम् ॥ ७३ ॥ सततं दिनव्ययं वः सर्वमहं समृचितं प्रदास्यामि । एवंत्रिधस्तु न पुनः कार्यः स्थ्लव्ययारम्भः ॥ ७४ ॥

इत्युक्त्वा स गृहं निजमगमद् गगनस्थलीकृषिकृताशः । लाभप्रदर्शनं किल लुब्बिधयां वञ्चनोपायः ॥ ७५ ॥

अन्येद्युर्दिवसव्ययमानेतुं कुटिलचेतसस्तस्मात् । चित्तग्रहणाय निजां विससर्ज कलावती दासीम् ॥ ७६ ॥

सुचिरात् समेत्य दासी शरावचञ्चत्सहिङगुकणभूर्जा । हस्तेन विस्फुटन्ती कलावतीं सस्मितामवदत् ॥ ७७ ॥

श्वशुरेण ते महाघेः प्रहितोऽयं भूरिभोज्यसंभारः । उत्तिष्ठ कुरु विभागं निमन्त्र्यतां वन्धुवर्गश्च ॥ ७८ ॥

तैलस्य तोलकमिदं तोलकयुगलं च चूर्णलवणस्य । दत्त्वा मामिदमूचे भ्रुकुटीकुटिलाननः स परम् ॥ ७९ ॥

तैलिमिदं लवणिमदं शाकाय श्वेतिकाद्वयं दत्तम् । वेश्यायाः कि कामी ददाति दिवसन्यये लक्षम् ॥ ८० ॥

इत्युक्त्वा तत्प्रहितं दासी संदर्श्य थूत्कृतं बहुशः । क्षिप्त्वा दूरे तन्मुखदर्शनमितनां निनिन्द दृशम् ॥ ८१ ॥

अन्येद्युः कङ्काली विचिन्त्य तद्वञ्चने सुखोपायम् । प्रययौ कृत्वा विजने कलावतीं विदितवृत्तान्ताम् ॥ ८२ ॥

सा वर्णमानमुद्रासदृशसमुद्गदृयं विधाय नवम् । एकस्मिन्नाभरणान्यन्यस्मिन्नुपलखण्डिकां विदधे ॥ ८३ ॥

स्थूलतरतूलपटिकाप्रावरणं प्राप्य भाण्डशालाग्रम् । सा कक्षाञ्चलसंवृतसमुद्गयुगलावदद् वणिजम् ॥ ८४ ॥ वाराणसीष्रयाणे नक्षत्रं क्षिप्रकृत् ममोपनतम् । नास्ति पुनर्वसुनातरदर्शनमात्रं त्विय गतायाम् (?) ॥ ८५ ॥

इदमाभरणं सर्वं समुद्गकन्यस्तमस्ति रत्नाङ्कम् । स्त्रीवालघनं भवता प्राणसमं सर्वथा रक्ष्यम् ॥ ८६ ॥

इत्युक्त्वा तत् सर्व संदर्श्य पुनः सुमुद्रितं कृत्वा । निक्षिप्य पुरः प्रचुरं सा तमवादीत् सहेलैव ॥ ८७ ॥

पायेयमतः पृष्ठाल् लाभेन ममोपयुज्यते लक्षम्। त्वं दातुमर्हसि सखे देवालयवान्यभुक्तिसंशोध्यम् ॥ ८८ ॥

इति लीलया ब्रुवाणा समुद्गयुगलस्य विनिमयं कृत्वा । लक्षं क्षणाद् गृहीत्वा जगाम निजवेश्म कङ्काली ॥ ८९ ॥

अथ निर्वितितक्वत्यां ज्ञात्वा तामागतां विणग्भवनात् । शङखसुतं हर्म्यगता प्रोवाच कलावती विजने ॥ ९० ॥

त्विय मे हृदयमकस्मादन्तःसक्तं वलान् न निर्याति । त्वं तु धनवान् विवाहं करिष्यसीत्येव मे शङ्का ॥ ९१ ॥

दिनरमणीयः पुंसां जन्मजघन्यम्तु गेहिनीसङ्गः । तदिप विवाहे मोहादिवचारतरादराः पश्चवः ॥ ९२ ॥

नित्यप्रमूतिहतसुस्थिरयौवनेषु वेशोपचाररहितेषु मदोज्झितेषु । गोष्ठीविलासरसकेलिनिरादरेषु दारेषु का स्मरहिचः कलहाङ्कुरेषु ॥ ९३ ॥

जात्यैव कामिजनरञ्जनजीवितासु वेशोपचारनिरतासु ससौरभासु । कामप्रमोदममकासु (?) सविभ्रमासु वेश्यासु कस्य न रितः सततस्मितासु ॥ ९४ ॥

कुरु मे प्रत्ययहेतोर्धनधारणपत्रिकां विवाहे त्वम् । विहिता सेव तवास्ते मत्तगजस्याङकुशशिखेव ॥ ९५ ॥

इत्युक्तः स रमण्या स्थूलतरोज्जासपत्रिकामलिखत् । नाम्ना विक्रमशक्तेर्नृपमहिषीभ्रातृपुत्रस्य । ९६ ॥

अथ शय्याभवनगतं प्रातः स्वयमेत्य कङ्काली । जामातरिमदमवदन् मिथ्यैव सखेदवदनेव ॥ ९७ ॥

आसन्नयौवनस्त्वं दुहितुर्मे यौवनं त्वया प्राय: । क्षपितमलक्ष्यं स्त्रीणां गलति हि सहसैव तारुण्यम् ॥ ९८ ॥

स्थिरयौवनाः प्रकृत्या पुरुषाः किल तालसालसंकाशाः । ह्यः कन्यकाद्य तरुणी प्रातर्वृद्धा भवत्येव ॥ ९९ ॥

मासादधिकायातं दिनद्वयं पुष्पदर्शनस्नाने । अद्यैव कलावत्या गर्भाशङ्काकुलं चेतः ॥ १०० ॥

भौवनविभ्रमशापस्तनुनिलनीतुहिननिकरघनपातः । प्रसवदिनं नारीणां पातकमुग्रं स्तनयुगस्य ॥ १०१॥

प्रसवहृतयौवनानामधोमुखे लज्जयेव कुचयुगले । भवति न पण्यवधूनां विकयचर्चा तृणेनापि ॥ १०२ ॥

स्थविरत्वे पुरुषाणां भवन्ति सुखजीविकाः परिज्ञानैः । यौवननाशे वेश्या यदि परमटित स्फुटं भिक्षाम् ॥ १०३ ॥

तस्मात् जनकाभावादविकस्रमापत्स्यमाननिजविभवम् । अधिकरणपत्रत्रिखितं प्रयच्छ सुमते कलावत्यै ॥ १०४ ॥ इत्युक्ते कुट्टन्या सोत्साहः प्रीतये विणक्तनयः । आपत्स्यमानमिखलं प्रददौ हृष्टः कलावत्यै ॥ १०५ ॥

अथ शिथिलादर्या स द्वित्रैदिवसैः समेत्य कङ्काल्या । कृतसंकेतः कङ्कः \*\*\* श्रुत्यै कलावतीमूचे ॥ १०६ ॥

अयि रागदग्धहृदये कलावति व्रतवतीव कस्य त्वम् । एष त्वामर्थयते ठक्कुरपुत्रो रणविलास: ॥ १०७ ॥

देवगृहगञ्जदिविरस्तव सततप्रार्थनानुबन्धेन । पदमुक्तिधन्यकाले गणयति चण्डं मकरगुप्तः ॥ १०८ ॥

अद्यापि महामात्यः सत्यरथस्त्वत्कृते समर्घदिने । प्रहिणोति वस्त्रयुगलं न च प्रसादस्त्वयास्य कृतः ॥ १०९ ॥

प्रेक्षणके त्वां दृष्ट्वा साहसराजेन राजपुत्रेण । त्वद्गत सरभसमनसा वासवसेनावरुद्धिका त्यक्ता ॥ ११० ॥

विरजिस वयसि नवेऽस्मिन्नेकश्चेदीप्सितस्तव स्वामी। तिलंक यौवनभङ्गे ददाति कश्चिद् धनं मुग्धे॥ १११॥

याभिर्यावनसमये रागेण धनार्जनं परित्यक्तम् । ता एताः पर्यन्ते भस्माङ्ग्यश्चीवरिण्यश्च ॥ ११२ ॥

कुचकाञ्चनकलशवती नितम्बसिहासना स्मितच्छत्रा । एकपुरुषोपसेव्या नूनं त्वं रितरमणराज्यश्रीः ॥ ११३ ॥

भुक्तं मयास्य वित्तं दाक्षिण्यमिति प्रनष्टविभवेऽपि । मा त्वं कृथाः सुमध्ये ह्यो भुक्तं नाद्य तृष्तिकरम् ॥ ११४ ॥

दासी दासी तावद् यावत् पुरुषस्य किचिदस्ति करे । क्षीणधनपुण्यराशेर्दुष्प्रापा स्वर्गनगरीव ॥ ११५ ॥

ह्यो दत्त्वार्थ कथमिव गच्छाम्यद्येति निवसते प्रायम् । कः कुरुते वेश्यानां तत्क्षणधनदानभोग्यानाम् ॥ ११६ ॥

इति कङ्कवदननिर्गतवचनशरैदीरितो वणिकतनयः। निश्चेष्टः क्षणमभवद् वैलक्ष्याद् वीक्षमाणः क्ष्माम् ॥ ११७ ॥

अथ शुलबन्ध्निधनव्यसनाद्यङ्गप्रसङ्गकथनाद्यैः । शय्यावहारमकरोत् कलावती शङ्खतनयस्य ॥ ११८॥

अद्य व्रतनियमो मे दुःस्वप्ननिरीक्षणात् परं मातुः । षष्ठीप्रजागरेऽद्य च राजकुले तत्र मे शय्या ॥ ११९ ॥

अद्य वयस्यासूनोश्चूडाकरणं मृगाङ्कदत्तस्य । इत्यादिभिरपदेशैः सा प्रययौ कामिनां भवनम् ॥ १२० ॥

त्वरिता ततः प्रभाते कदाचिदभ्येत्य कम्पविकलाञ्जी । कङ्काली शङ्कलसुतं जगाद भयसंभ्रमार्तेव ॥ १२१॥

उत्तिष्ठ पुत्र तुर्ण व्रज दत्त्वा शिरसि किचिदविभाव्यम । अस्मत्कृतेऽद्य यूनोः सपत्नकलहे वधो वृत्तः ॥ १२२ ॥

नगरपतिर्विषमतरः कलावती मित्रमन्दिरं याता । त्वं तु वणिक्सुत साधुर्धनगन्धे धावति क्ष्मापः ॥ १२३ ॥

तूलपटीं त्यज पृष्ठाद् गृहाण तूस्तीं (?) घरट्टमालातः । को जानीते वर्त्मनि किं कुरुते कः परिज्ञाय ॥ १२४॥

इत्युक्ते कङ्काल्या मिथ्यंव विशल्यवेश्मकरणाय । इत्वा तदुक्तमखिलं पङ्कः प्रययौ कुमार्गेण ॥ १२५॥

वेश्याळताः सरागं पूर्व तदनु प्रलीनतनुरागम् । पश्चादपगतरागं पल्लविमव दर्शयन्ति निजचरितम् ॥ १२६ ॥ इति समयमातृकायाः कङ्काल्या बुद्धिसंविभागेन । भुक्त्वा विणिजः सकलं कलावती पूर्णविभवाभूत् ॥ १२७ ॥

इति वहुभिरुपायैः कुट्टनी कामुकानां
कृतसुकृतविहीना वञ्चनां सा कृतघ्ना ।
वनभुवि मृगवन्धं हन्त पश्यन्ति नित्यं
तदपि हरिणशावाः कूटपाशं विशन्ति ॥ १२८॥

समयेन मातृका सा कृत्रिमरूपा कृता कलावत्या । तन्नाम्नैव निवन्धः क्षेमेन्द्रेण प्रबद्घोऽयम् ॥ १२९ ॥

इति श्रीव्यासदासापराख्यक्षेमेन्द्रकृतायां समयमातृकायां काम्कप्राप्तिनिमाण्टमः समयः ।

सालङ्कारतया विभिवतिरुचिरच्छाया विशेषाश्रया वका सादरचर्वणा रसवती मुग्धार्थलब्धा परम् । आश्रयोचितवर्णनानवनवास्वादश्रमोदाचिता वेश्या सत्कविभारतीव हरित प्रौढा कलाशालिनी ॥ १॥

संवत्सरे पञ्चिवंशे पौषशुक्लादिवासरे । श्रीमतां भूतिरक्षायै रचितोऽयं स्मितोत्सवः । २ ॥

अद्रिच्छिद्रविनिद्ररौद्रफणिनामत्रास्ति कालं कुलं मत्तास्तत्र वसन्ति दन्तिपतयः सिंहाश्रयेयं गुहा । इत्यातिप्रतिवद्धवृद्धशबरीवर्गेण मार्गाग्रगा यद्वैरिप्रमदाः सदा वनमहीगाढग्रहे वारिताः ॥ ३ ॥ वीरस्यार्तदयाविधेयमनसः शीलव्रतालंकृते— निस्त्रिशः परदारकृज् जयविधौ यस्यैककार्यः सुहृत् । तस्यानन्तमहीपतेर्विरजसः प्राज्याधिराज्योदये क्षेमेन्द्रेण सुभाषितं कृतिमदं सत्पक्षरक्षाक्षमम् ॥ ४ ॥

इति श्रीव्यासदासापराख्यक्षेमेन्द्रकृता समयमातृका समाप्ता ॥

# ६. आत्मवृत्तम्

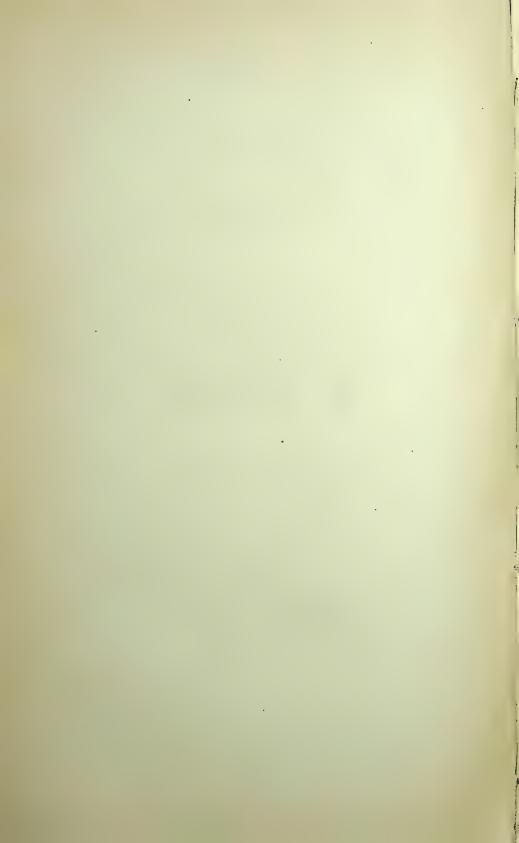

#### आत्मवृत्तम्

8

दशावतारचरितोपसंहारस्य अन्तिमाः इलोकाः १-५

यो मत्स्यकूर्मादिविचित्ररूपैराइचर्यकारी हृदयस्थरत्नः । श्रीमाननन्तः स्फुटशङ्कवकः श्रियेऽस्तु विष्णुर्विभवोदधिर्वः ।। १

कश्मीरेषु वभूव सिन्धुरिधकः सिन्धोश्च निम्नाशयः प्राप्तस्तस्य गुणप्रकर्षयशसा पुत्रः प्रकाशेन्द्रताम् । विप्रेन्द्रप्रतिपादितान्नधनभूगोसंवकृष्णाजिनैः प्रस्यातातिशयस्य तस्य तनयः क्षेमेन्द्रनामाभवत् ॥ २ ॥

तेन श्रीत्रिपुरेशशैलशिखरे विश्वान्तिसन्तोषिणां विष्णोः स्वल्पविलोकिताकृतिसुधा संविधतोत्कण्ठया । वाक्पुष्पैरमलैर्गुणप्रणिहितैरम्लानशोभैः स्थिरैः भक्तिव्यक्तदशावतारसरसः पूजाप्रवन्धः कृतः ॥ ३ ॥

स्तुतिसङ्कीर्त्तनाद् विष्णोविपुलं यन् मयाजितम् । तेनास्तु सर्वलोकानां कल्याणकुशलोदयः ।। ४ ॥

एकाधिकेऽब्दे विहितश्चत्वारिशे सकार्तिके । राज्ये **कलशभूभर्तु**: कश्मीरेष्वच्युतस्तवः ॥ ५ ॥

> इति श्रीव्यासदासापराख्यक्षे**मे**न्द्रविरचितदशावतार-चरितोपसंहारभूतात्मचरितम् ।

## वृहत्कथामञ्जर्या उपसंहारलम्बकसंग्रहश्लोकाः ३१-४१

काइमीरको गुणाधारप्रकण्डश्चाभिधोऽभवत् । नानार्थिजनसंकल्पपूरणे कल्पपादपः ॥ १ ॥

यस्य मेरोरिवोदारकल्याणापूर्णसंपदः । अगणेयमभूद् गेहे यस्य भोज्यं द्विजन्मनाम् ॥ २ ॥

सूर्यग्रहे त्रिभिर्लक्षेर्वेद्त्वा कृष्णाजिनत्रयम् । अल्पप्रदोऽस्मीत्यभवत् स लज्जानतकन्धरः ॥ ३ ॥

स्वयम्भूनिलये श्रीमान् यः प्रतिष्ठाप्य देवताः । दत्त्वा कोटिचतुर्भागं देवद्विजमठादिषु ॥ ४ ॥

पूजियत्वा स्वयं शम्भुं प्रसरद्वाष्पिनर्भरः । गाढं दोभ्यां समालिङय यस्तत्रैव व्यपद्यत ॥ ५ ॥

क्षेमेन्द्रनामा तनयस्तस्य विद्वत्सु विश्रुतः । प्रयातः कविगोप्ठीषु नामग्रहणयोग्यताम् ॥ ६ ॥

श्रुत्वाभिनवगुप्ताख्यात् साहित्यं बोधवारिधेः । आचार्यशेखरमणेविद्याविवृतिकारिणः ॥ ७ ॥ .

श्रीमद्भागवताचार्यसोमपादाब्जरेणुभिः । धन्यतां यः परं यातः नारायणपरायणः ॥ ८ ॥

कदाचिदेव विप्रेण स द्वादश्यामुपोषितः । प्रार्थितो रामयशसा सरसः स्वच्छचेतसा ॥ ९ ॥ कथामेतामनुध्यायन् दिनेषु विपुलेक्षणः । विदघे विदुधानन्दसुधास्यन्दतरङ्गिणीम् ॥ १० ॥

स श्रीदेवधराख्यस्य द्विजराज्यपदस्थितेः। सर्वज्ञस्याज्ञया चक्रे कथामेतां विनोदिनीम् ॥ ११ ॥

> इति श्रीव्यासदासापराख्यक्षेमेन्द्रकृतायां वृहत्कथामञ्जयां स्वचरित्रम् ।

> > 3

भारतमञ्जर्युपसंहारस्य १-५ इलोकाः

काइमीरको गुणाधारः प्रकाकोन्द्राभिथोऽभवत् । नानार्थिसार्थसंकल्पपूरणे कल्पपादपः ॥ १ ॥

सम्पूर्णदानसन्तुष्टाः प्राहुस्तं ब्राह्मणाः सदा । इन्द्र एवासि कि त्वेकः प्रकाशस्ते गुणोऽधिकः ॥ २॥

कदाचिद् ब्राह्मणेनैत्य स रामयशसार्थितः । संक्षिप्तां भारतकथां कुरुष्वेत्यार्यचेतसा ॥ ३ ॥

स तमूचे करोम्येव प्रागेतच् चरितं मम । हृष्टः सत्यवतीसूनुः स्वप्ने ज्ञाननिधिर्ददौ ॥ ४ ॥

तं नमस्कृत्य वरदं सज्जोऽहं त्वत्समीहिते । इत्युक्त्वा स्वप्नदृष्टस्य मुनेस्तुष्टाव तद्वपुः ॥ ५ ॥

इति श्रीव्यासदासापराख्य**क्षेमेन्द्र**विरचितभारतमञ्**री-**समुद्धृतं स्वकीयचरितम् । —&—

### रामायणमञ्जर्युपसंहारस्य १-७ इलोकाः

कश्मीरेप्वभवत् सिन्धुजन्मा चन्द्र इवापरः । प्रकाज्ञेन्द्रः स्थिरा यस्य पृथिव्यां कीर्तिकौमुदी ।। १ ।।

सदा दयार्द्रहरतेन महता भद्रमूर्तिना । साधु कुञ्जरिता येन प्राप्ता कीर्तिपताकिना ॥ २ ॥

विद्वज्जनसपर्याप्तपर्याप्तस्वजनोत्सवः । कथासारसुधासारं क्षेमन्द्रसंतत्सुतो व्यधात् ॥ ३ ॥

मुक्तात्मना रणत्तारहारनूपुरमेखला । विलासलासिका यस्य वदनं भाति भारती ॥ ४ ॥

लोभाभिमानमिलनानि धनानि नित्यं कान्ताकटाक्षचटुलानि च जीवितानि । जात्वेति चन्द्रधवलानि यशांसि येन काव्यैः स्थिराणि भुवनेषु निवेशितानि ॥ ५॥

आमोदयन्ति सरसान्यतिकोमलानि विष्रेण रामयशसा प्रणयाथितानि । येनानिशं प्रणयभूषणतां जनस्य नीतानि काव्यकुसुमान्यसितानि तानि ॥ ६ ॥

गुणा गुणितया भान्ति येषु वस्तेषु विस्मय:।
निर्गुणेषु गुणानेव ये वदन्ति जयन्ति ते ।। ७ ॥

इति श्रीव्यासदासापराख्य**क्षमे**न्द्रविरचितरामायण -मञ्जरीसमुद्धृतं स्वकीयोदन्तम् ।

# ७. परिशिष्टानि



## इलोकानामनुकमसुची

| अंशैः प्रविद्य        | २२७।९२    | अच्छासु हंस इव        | ९९।४६   |
|-----------------------|-----------|-----------------------|---------|
| अकण्टका पुष्पमही      | 348184    | अज्ञातदेशकालाः        | २२१।१९  |
| अकदर्थनया             | ५२।३२     | अज्ञातनामवर्षे        | २४४१ २  |
| अकाण्डखण्डिनोच्चण्ड   | १९१।४१    | अज्ञातकालोचित         | ३७३।२१  |
| अकारेऽपि कृते         | ९९।२१     | अज्ञातभाविचौरादि      | १५८।५२  |
| अकालागमनकोध           | २०८।१३    | अज्ञातधातुलिंग        | ३०९।१८  |
| अकाले जरया पुत्रि     | 29414     | अज्ञानाद् यदिवाधिपत्य | १०६।६९  |
| अक्षव्याजैविविधैः     | २६२।२६    | अज्ञोऽप्यलक्ष्यम्     | १०१।२४  |
| अक्षसूत्रं मधीभाण्डम् | ३१७।२१०   | अञ्जलो जलमधीर         | ९७।३५   |
| अंकन्यासैर्विषम       | 28616     | अटति समुत्कट          | २३०।२०  |
| अगणितयशसा             | २३३।६१    | अणुधनमपि              | ३५।२७९  |
| अगति वाहयत्येको       | २०७।६     | अतथ्यान्यपि तथ्यानि   | 28144   |
| अगारदाहिनः            | ३२४।२८    | अतसी कुसुमच्छायम्     | ३११।४८  |
| अभ्यागारान्तरे        | १८५।५३    | अतिपरिचयसप्रतिभ       | २२०।१३  |
| अग्रं गच्छत यच्छत     | ७४।२४     | अतिशुचितया न          | २६४।४०  |
| अङ्गचन्दनपंकज         | ८०।४६     | अतिसरलनिज             | २२६।७६  |
| अङ्गारःस्त्रीजनावज्ञा | ३८८।२९    | अतिसाहसमित            | २३२।४६  |
| अङ्गविद्वविषा         | ३६५ । १०१ | अतृष्णता निजोत्कर्षे  | ६९ । १३ |
| अङ्गुलिभंग            | २२४।५२    | अत्यल्पः परिवारः      | ४०१।३०  |
| अङगुलिभिरिव           | १११।८२    | अत्युन्नतपदारुढ       | १४०।५७  |
| अङगुलीभ्यः समाकृष्य   | ३५६।११    | अत्र चैत्रसमये        | ९६।३४   |
| अङ्गेऽनङ्गज्वर        | ७२।१६     | अत्रान्तरे वणिक्सूनुः | ३९९।१३  |
| अचिरादथ संवृत्ते      | ३२१।१४२   | अत्र वत्कलजुषः        | 40168   |
| अचुल्लीपाकमस्मेर      | २७८।२४    | अत्रान्तरे चन्द्रस्य  | १६२।८४  |

| अत्रान्तरे भरद्वाज | १७६।१२२  | अथ वृद्धिजो भूत्वा  | १७०।५५    |
|--------------------|----------|---------------------|-----------|
| अत्रान्तरे भ्रमन्  | १७२।७६   | अथ व्यजिज्ञपद् भूमि | ३४०।४७    |
| अत्रान्तरे शशांकः  | २४१।५५   | अथ शिथिलादरया       | ४१३ । १०६ |
| अत्रार्यः खरदूषण   | ७३।२३    | अथ ज्ञूलबन्धुनिधन   | ४१४। ११८  |
| अथ कंकालिगूढम्     | ४०७।५०   | अथ पथिकवधूदहनः      | २२२।३०    |
| अथ कुच्छादिव       | ३२७।६४   | अथ वेश्याधन         | २४६। २९   |
| अथ कृतनिजधन        | 280183   | अथ शय्याभवनशतम्     | ४१२।९७    |
| अथ क्षणक्षीण       | ३९४। १   | अथ शिथिलकरण         | २२२ । १४  |
| अथ गत्वा निराहारः  | १५२।७७   | अथ संवत्सरे याते    | ३८१।१०३   |
| अथ चास्य सुप्रभाते | २४३।७३   | अथ स भगवान्         | २०५। ६७   |
| अथ तस्याः कुसुम    | २४२।६९   | अथ स ललितयोषितः     | 281008    |
| अथ तां तथैव        | २४७।३८   | अथ स विषयव्यावृत्त  | ४९।८२     |
| अथ ते विचार्य      | ४०७।४१   | अथ सर्वार्थ         | ३६।७१     |
| अथ दत्तावधानायाम्  | ३५५।१    | अथ सा विवेश         | २४१ । ६०  |
| अथ धारणाप्रवृद्ध   | २३५।८३   | अथ सितकरण           | ४०३।१     |
| अथ नापितदूतेन      | ३९९।८    | अथ स्वप्ने गणेन     | ३७९।७५    |
| अथ निर्वतित        | ४११।९०   | अथ स्वर्वेशवनिता    | ३६७।७     |
| अथ पुरुष:सदिगन्तम् | २३०। २१  | अथात्मारामतादम्भ    | ३३६।१२    |
| अथ भूपभयात्        | ३५८ । २७ | अथाधिकारी तरुणी     | ३२७। ५६   |
| अथ भोजनचर्या       | ३१८। २१७ | अथान्यराशि          | ३१६।९७    |
| अय मर्त्यलोकमेत्य  | २२७।८६   | अथामपक्वसंहार       | ३३७।१९    |
| अथ मन्मथमत्तानाम्  | ३८५।१    | अथाययौ चिरावाप्त    | ३१४।७१    |
| अथ यागात् सर्वे    | ३३५.। १  | अथाययौ शनैः         | ३९८।१     |
| अथ याते शनैः       | १७७। १२८ | अथावदत्तृतीयोऽपि    | ३२३।२०    |
| अथ राजा कृतस्नानः  | १८५।५५   | अथाविशत्पृथुश्वासः  | ३४३।८७    |
| अथ वास्त्येव मे    | ३२४।२७   | अयारवशाला           | ३५९।३७    |
| अथ विततवितानम्     | ४०२।४८   | अथाऽस्य तीव्रतपसा   | १७०।६२    |
|                    |          |                     |           |

| अथाह सक्तुरागेण      | १९६।४६    | अधोगतै:मृदुतरै:       | ३०९।२२    |
|----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| अथाहूतः परिजनैः      | ३२८।६७    | अधोमुखाः विमनिभ्यः    | ३३४।१३१   |
| अथैकभुजम्            | ३४३।८२    | अनंगवातलास्त्रेण      | ३४९।१     |
| अथोदिते स्वस्थितिम्  | ३९४।३     | अनधीता गुरुमुखात्     | १६७।२२    |
| अथोद्ययौ वालसुहृत्   | ७५।२७     | अनधीतां बलाद् विद्या  | म् १७०।६२ |
| अदत्तभुक्तमुत्सृज्य  | १६१।७१    | अनन्यलावण्य           | २०१।३२    |
| अदय दशसि कि          | ५६। ९६    | अनभ्यासहेतोत्साह      | १६८।४०    |
| अदर्पशौर्यस्पृहणीय   | १९२।४५    | अनायाते परिचिते       | ३६८।१७    |
| अदूरवितनीं श्रुत्वा  | १६२।८९    | अनास्वाद्यमिवक्रेय    | १९३।१७    |
| अदृश्योपऋमैस्तैः     | २८६।२२    | अनित्यतेयं यदि        | १४९।४२    |
| अदैन्यपुण्यमनसां -   | २०८।१०    | अनिशं जपताम्          | २७५।२२    |
| अद्य तु भवता कार्यः  | ४०९। ६७   | अनुक्त्वापसृते        | ३४४।८९    |
| अद्यत्वावधि          | ७६।३२     | अनुरक्तजनविरक्त       | २३७।९     |
| अद्य वयस्यासूनोः     | ४१४।१२०   | अनुरागःप्रतिपत्तिः    | २६८।१०    |
| अद्य व्रतनियमो       | ४१४।११९   | अनुष्टुप्च्छंदसाम् 🦠  | . 6818    |
| अद्यापि महात्मानः    | ४१३।१०९   | अनुष्टुप् सततासक्ता   | : ११५।२९  |
| अद्यापि हरिहरादि     | 284128    | अनुष्ठानेन रहिता      | १६८।३१    |
| अद्रिच्छिद्रविनिद्र  | ४१५।३     | अनेकच्छुरिकाघात       | २९२।२६    |
| अद्रोहः शौचानाम्     | २६८।१९    | अनेन कलमास्त्रेण      | ३०८।१२    |
| अद्वेषपेशलम्         | १३७।२४    | अनेन मेषमुग्धेन       | ३७७।५३    |
| अधरे विन्दुकमले      | ७८।३९     | अनेन संसूचयता         | २०४।६३    |
| अधिकरणाम्बुधि        | २६३।३०    | अन्तमुखोऽन्तरालीन     | २८७ । ५   |
| अधिकारमदान्धानां .   | ३४४।९८    | अन्तर्ज्वलत्कोप       | २०३।५५    |
| अधुना दुःखमुत्सृज्य  | 348180    | अन्त:सुखरस            | २५२।७     |
| अधुना द्रव्यविहीनः   | २३३।५३    | अन्तःस्थितेऽप्यात्मनि | २१०।३०    |
| अधुना वर्तमाने अस्मि | न् १९७।५० | अन्ते नरकपालैः        | ३३४।१३९   |
| अधुना विद्यया किं ते | १६७।२३    | अन्ते सन्तोषदम्       | १४४।९९    |
| अधुनैव नरेन्द्रोऽयम् | १८६। ६०   | अन्त्यक्लेशदशायाम्    | १६६।११०   |

| अन्ध:कुव्जः             | १६१।७७  | अभोगसुभागा भूति       | १४८।३६  |
|-------------------------|---------|-----------------------|---------|
| अन्धः स एव              | 22016   | अभ्यासहेतोः           | ६५।२    |
| अन्धा इव न पश्यन्ति     | १७८।१४२ | अभ्येत्य याचितः       | २३५1७६  |
| अन्यगणिका प्रयुक्ता     | ४०६।३३  | अमस्तपदैः             | ९८।३७   |
| अन्यदाभाषितं पूर्वम्    | १९३।१३  | अम्बरेऽम्बुभिः        | ९७। ३७  |
| अन्यनाम्ना प्रविष्टानां | ३६९।२१  | अम्लानमाल्याभरण       | 360198  |
| अन्यायः प्रौढवादेन      | १६७।२९  | अमात्यपुत्रेण सुताद्य | ३७०।३२  |
| अन्यास्ताःसखि           | ३७०।३४  | अयत्नसाध्यां तां      | ३२२।५   |
| अन्येद्युर्दिवस         | ४१०।७६  | अयं च तरुणीभार्यः     | ३४१६४   |
| अन्येद्युः कंकाली       | 880165  | अयं जनस्थानविनाश      | ३९६।२६  |
| अन्येऽपि सन्ति          | ३१२।५८  | अयं पितुः कला         | ४०१।३३  |
| अपरः प्राह भवता         | ३२२।१३  | अयं पीनस्तनाभोग       | ३९४।४६  |
| अपवादधूलि               | '२३४।७१ | अयं भरतभाषाज्ञः       | ४०१।३७  |
| अपस्माराभिधः            | 390186  | अयं मुखसरोरुह         | ३८३।११९ |
| अपि कुञ्जर कर्णाग्रा    | १५१।६३  | अयं मे दक्षिणाकाले    | ११७।१३८ |
| अपि नाम स जायेत         | ३३२,११३ | अयं स्थलपतेः सूनुः    | ४०१।३४  |
| अपि पुत्र रात्रिरखिला   | 804170  | अयं स्मरातुरः         | १७४।१०२ |
| अपि वर्षशतम्            | 26019   | अयाचकत्वमग्राम्य      | ७०।१८   |
| अप्युद्दामन्यसन         | ३५२।२४  | अयि रागदग्धहृदये      | ४१३।१०७ |
| अभग्नं जामदग्न्य        | 416     | अयि विजहीहि           | ४४।७३   |
| अभवन् ममकोऽपि.          | २४६। ३५ | अयि विरहिविचिते       | ५३।९१   |
| अभिज्ञातं तभजजैः        | ९१।२९   | अयोमयानां             | १२७।६   |
| अभिजनवधू                | 20120   | अरागभोगसुभग           | १४१।७३  |
| अभिनवपयोधर              | १२७।१२  | अरुन्धतीमपि क्षिप्रम् | ३२४।३१  |
| अभिन्नार्थानार्थ        | १३३।२४  | अर्चयति देवविप्रान्   | २५०।३२  |
| अभियुक्तैस्तथा          | २९७।२८  | अर्थलुब्धामतिप्रौढाम् | २७९।१   |
| अभि व्यक्तं नभभरैः      | ९०।२७   | अर्थस्य सदोत्थानम्    | २६७। ३  |
| अभीरुरपवादेषु           | ३१२।५५  | अर्थाकृष्टिम्         | १२५।२५  |
|                         |         |                       |         |

| अर्थाधिनी देवपूजा       | २८३।४४         | अशक्ते रौद्रतातैक्ष्यम् | १८९।२१ |
|-------------------------|----------------|-------------------------|--------|
| अर्थिकल्पतरोः           | 368188         | अशान्तान्तस्तृष्णा      | १५४।१० |
| अथि भुक्तावशिष्टम्      | १३५१७          | अशिष्यसेवया             | १४१।७४ |
| अर्थो नाम जनानाम्       | २५५।१          | अशेषदोषापगम             | 360198 |
| अर्थेंाचित्यवता         | १९।१५          | अशेषविश्ववैचित्र्यम्    | 419    |
| अर्घोक्ते स्थगितरः      | २४९।२५         | अश्माप्यहृदय:           | १६५१९  |
| अवीवसुस्तमवदत्          | १७७। १३३       | अश्वत्थामवधाभिघान       | 461900 |
| अलंकृतकाञ्चन            | १६०।६५         | अष्टाक्षरिवरामेण        | ९१।३०  |
| अलंक(रास्त्वलं          | १।५            | अष्टावतारस्तोत्रेण      | ३२५।४० |
| अलक्तकांक्षि            | २९१।१०         | अष्टौ पिशाचाः           | ३१०।३७ |
| अलिपिज्ञोप्यहं          | 29016          | असंख्यो भेदसंसर्गात्    | ८७।१५  |
| अलोभः परमं वित्तम्      | 80914          | 'असत्येनैव जीवन्ति      | ३७८।६८ |
| अलोमशं पूर्ण            | १८०।३          | असमञ्जस                 | २३४।७० |
| अल्पमप्यवमन्येत         | १३९।४९         | असमस्तपदैः              | ९८।१७  |
| अल्पधना बहुभोगा         | २३८।१२         | असमासैः पदैः भाति       | १०२।२७ |
| अल्पं ममैतद्            | ३६९।३२         | असारं संसारं परिमुषित   | १०४।६३ |
| अल्पलीनः सुखायैव        | ३८७१२०         | असुररचितप्रयत्न         | २५१।४६ |
| अवचितबलिपुष्पा          | ११२।८५         | असूचिभेद्यामासाद्य      | २८०।१६ |
| अवतारकथा                | ५।१३           | असृजच्च तद्वधाय         | २५४।२५ |
| अवमानहतं यत्            | १९२।५          | अस्तमिते दिवसकरे        | २२१।२५ |
| अवस्थौचितमादये          | ५७।३६          | अस्तव्यस्तत्वशून्यः     | ७७।३४  |
| अवाप्ततिलकः सत्रे       | २९०।५          | अस्तिकविशालम्           | २१९।१  |
| अविकत्थनतान्दैयं        | ७०।२०          | अस्तिग्रन्थि निबद्धम्   | ४०५१२८ |
| अविदूरे चरन्ती सा       | १५२।७४         | अस्तिस्वस्तिमतामग्न्यम् | ३०७।२  |
| अविद्ययेव तरसा          | २९४।२          | अस्तिस्वस्तिमताम्       | 38818  |
| अविश्रान्त्या विरक्तस्य | २०९।२४         | अस्त्युत्तरस्यां दिशि   | ९५१२९  |
| अविसर्गेंस्तु           | ९७। <b>१</b> ४ | अस्त्येव साः            | ३५५१५० |
| अविस्मृतोपकारः          | १३७।२५         | अस्थियन्त्रशिरातन्वी    | ३७१।२  |
|                         |                |                         |        |

| अस्थिरः कुलसम्बन्धः   | १४७।२८    | आकल्पेन सुमहता        | २२५।७३    |
|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| अस्मित्पता मृगिधया    | १७८।१४८   | आकारगुरुयुक्त्य       | १०७।४१    |
| अस्माकमंगभंगम्        | ४०४। १८   | आकारमन्थरैः           | 99129     |
| अस्मिन् कुटिल         | १७०१५८    | आकारेण गुरुः          | ३३२ । ११२ |
| अस्मिन् देवगृहे ते    | ३१५।८८    | आक्रान्तं पिशुनैः     | १३०।६     |
| अस्मिन्नवसरे          | ३७१।१     | आकारशीर्ष हारी        | 304184    |
| अस्मिन्मेरुविशाले     | २३०।२४    | आकारेऽपि कृते         | ९९।२१     |
| अस्य कितवस्य          | २४९।२७    | आकृष्यमेषे भोगो       | ४०७।४६    |
| अस्यां संसदि कस्याः   | १८३।२९    | आकोपरक्तनयनः          | २५२।१०    |
| अहमस्थाननख            | ४०४।११    | आख्यायिकानुरागी       | २२८।६     |
| अहंकाराभिभूतानाम्     | १४५१५     | आचारं भजते            | ४४।७२     |
| अहं पुरा रजःस्नाता    | १५२।६७    | आजन्मसहज              | ४०६। ३१   |
| अहं पूर्विकया         | ३३२।११४   | आजन्मार्जित           | २२०।१६    |
| अहं वादी विद्या       | १४९।४३    | अतन्वन् सरसां         | ७८।३७     |
| अहं शूरः ऋूर          | . १८७। १  | आतुरघनसम्पूर्ण        | ३०३।३३    |
| अहो कालस्य सूक्ष्मोऽय | म् १८६।६५ | आत्मगुणख्याति         | २६३।३४    |
| अहो गृहपतेरस्य        | ३८२।१०८   | आदाय देशवृषभं         | २६६।६३    |
| अहो तृष्णा वेश्या     | १३१।१३    | आदिमत्स्यः स जयताः    | ाः ५१३    |
| अहो नुः कालः          | 388183    | आद्यन्तयोर्गुणोत्कर्ष | १०७।३८    |
| अहो वत खल:            | २७४। ९    | आद्यन्ताकारविरहात्    | १०७।३९    |
| अहो बत भरद्वाजः       | १७५।११२   | आद्यन्ताकारविरहात्    | १०८।४२    |
| अहो बत मुहूर्तेन      | 384.1800  | आद्यत्वावधि शिण्ढि    | ७६।३२     |
| अहो बतामृतस्पर्शः     | ३७७।५८    | आधानोद्धरणप्रज्ञाः    | ६९।१२     |
| अहो बतास्य प्रतिभा    | २०४।६४    | आनंदसंदोहपदार         | ६५।१      |
| अहो भगवती             | ३२१।१४६   | आनिनाय गुरुम्         | ३३१।१०२   |
| अहो वृद्धस्य पर्यन्ते | २९६।२२    | आपत्कालोपयुक्ताम्     | १४१।७२    |
| अहौ वा हारे वा        | २९।४५     | आपाण्डुतामदन          | १२८।१५    |
| आकर्प्यंवं भगवान्     | २५० । ४१  | आमन्त्रणजयशब्दैः      | २५५।७     |

| आमोदयन्ति सरसान्य   | ४२२।६   | आसन्नमित्रागम           | 398106   |
|---------------------|---------|-------------------------|----------|
| आयाते वार्यमाणेऽपि  | ३६९।२७  | आसन्नयौवनस्त्वं         | 385186   |
| आयासप्रसवे          | ३३१।११  | आसीत् प्रकाशेन्द्र      | £718     |
| आयुर्दीर्घतरं तनोतु | १२९।२५  | आसीद्दैत्यो हयग्रीवः    | ११०।७७   |
| आरम्भे सर्गबंधस्य   | ११०।१६  | आस्तामेष सुनसो          | २२१।२२   |
| आरूढयति यत्त्रो     | ३३७।५६  | आस्तां किमनया           | १५३।७५   |
| आरूढोऽपि रते        | ३४२।६६  | आस्तां किंमन्यद्        | ३७६।४८   |
| आरोपितः स चेट्या    | ३४२।६६  | आस्तीर्यमाणखट्वान्तः    | ३६८।१३   |
| आर्कतीक्ष्णतया      | ३८८।३०  | आह च दिव्यदृशा          | २५९ । २५ |
| आर्जवममलकराणां      | २६९।२७  | आहारं न करोति           | 34134    |
| आर्तिमेवंविधामस्य   | १६।९२   | आह्वानेऽपि              | ३०२।३०   |
| आर्यस्यास्त्रधनौघ   | 28105   |                         | , , ,    |
| आवयोनीप्रसन्नत्वं   | १८५१५९  | ই                       |          |
| आलानं जयकुञ्जरस्य   | १०५।६६  | इतश्रञ्चच्चूत           | ७२।१९    |
| आलोलामलकावलीं       | ६१।१०७  | इतः समीपे रैभ्यस्य      | १७१।६६   |
| आवयोर्नाप्रसन्न     | १८५।५९  | इति ककवदन               | ४१४।११७  |
| आवर्जनाय तस्याथ     | ३७७।५७  | इति गदितगुणार्थी        | ७७।२     |
| आवर्तशोभीपृथुसत्त्व | 60140   | इति चिन्ताक्षणे         | १५२।७१ - |
| आविष्ट इव           | ३२०।१३६ | इति तया वचनामृतम्       | ३८५।१८४  |
| आलभ्य कन्यामञ्जर्या | २९५।७   | इति ततसुकृतानाम्        | ६६।२४    |
| आलानमुम्मूल्य       | ३८३।१२० | इति तरुणकरुणमबला        | २४२।६७   |
| आलिंगनपरिचुम्बन     | २४०।४८  | इति तस्य वचः श्रुत्वा   | १५६।३१   |
| आलोकः पत्रलेखा      | ६९।१०   | इति तस्य शासनेन         | २२१।३३   |
| आशापाशविमु वित      | ८३।६२   | इति तस्यां प्रलापिन्यां | १६३।९७   |
| आशेव शून्येषु       | २१०१२८  | इति तेन समादिष्ट:       | १७६।११८  |
| आश्चर्यवडवानल       | 42169   | इति दिविरिनयोगि         | ३४६।११४  |
| आश्रितजनतनयो        | २२१।०२  | इति दुःखकोप             | ४०७।४९   |
| आसनाब्दे सरस्वत्या  | १७४।९५  | इति दु:सहधन             | २३३।५७   |
|                     |         |                         |          |

| इति | ' दु:सहमाकर्प्य    | १५१।५७    |
|-----|--------------------|-----------|
| इति | ध्यात्वा तमवदत्    | १७४।१०३   |
| इति | ध्यात्वाहं         | ३७७।५५    |
| _   | परिचितं नाना       | १०८।४६    |
| इति | पृष्टं पुनरूचे     | २५०।३९    |
| इति | प्रियायाः प्रणयो   | 200128    |
| इति | बहुतरशिक्षा        | ७०।२३     |
| इति | बहुभिरुपायै:       | ४१५।१२८   |
| इति | वहुशः सुरपतिना     | २५३।५३    |
| इति | प्रलापिनीं वृद्धः  | २९५। १२   |
| इति | ब्रुवाणम्          | ३१३।६०    |
| इति | बुवाणं तं रैभ्यः   | १७६।११७   |
| इति | ब्रुवाणमपरः        | १८३।३२    |
| इति | ब्रुवाणे तन्मित्रे | ३४४।९२    |
| इति | भगवता कपालं        | - २४९। २८ |
| इति | मातुर्वचः श्रुत्वा | १५२।७६    |
| इति | मानस्य महता        | १९१।४३    |
| इति | लीलया              | ÷ 866196  |
| इति | वचनं भूमिपतेः      | २४५ । २१  |
| इति | वञ्चनामवात्पे      | २४६। ३७   |
| इति | विनयन म्र          | २२१।२१    |
| इति | श्रुत्वैव महाक्यं  | ३७७।६०    |
| इति | संचिन्त्य          | ३७६।४७    |
| इति | संचिन्त्य          | १७८।१३९   |
| इति | संचित्य दृष्ट्वा   | १७६।१२४   |
| इति | सचिववचो            | - २४५।२५  |
|     | संभाषिणम्          | २३५।८०    |
| इति | समयमातृकायाः       | ४१५।१२७   |
|     |                    |           |

इति सरलतरत्वात् ९३।३८ ३३० । ८७ इति साधारणज्ञान इत्यधस्तां समालोक्य ३२१।१४८ इत्यनुभूतं बहुशः २२९।१५ इत्यबुद्धिधना ३७८।६७ इत्यर्थिता कलावत्याः ३७२।१४ इत्यर्थिते वरे तेन १७८।१४९ इत्यशीति समासेन 398149 इत्यादराद् विसृष्टः २२७।८५ इत्यादि कङ्कोन ३९७।३३ इत्यादि तेन ३५७ १२५ इत्यादि दत्त्वा ३२६।४४ इत्यादि दिशतं नेह १०८।४५ इत्यादि मुग्धबुद्धेः २२९। १६ इत्यादिभिस्तद्वचन 383166 इत्यादिभिः स्तुतिपदैः ४००। २८ इत्यादिलेखदानेन 328168 इत्यादिशिष्यस्य 382140 इत्यादिस्तोत्र ३११।४५ इस्यादिस्तृति 307179 इत्यारुरुक्षोः प्रथमो ११६।३९ इत्यार्तराविण पुत्रं १५०।२२ इत्याशापरिहारैः २३२।४७ इत्युक्त एष ७४।३ इत्युक्तं त्रिपुरारिणा 204190 इत्युक्तं शतमेतद्यो ं 200180 १८५।४९ इत्युक्ता प्रणयात् इत्युक्ता रुचिरोचिता 231R

| इत्युक्तः स तया                          | १७४।१०५  | इ       |
|------------------------------------------|----------|---------|
| इत्युक्तः सप्रणयं                        | २३२।४३   | इ       |
| इत्युक्तः सरमण्या                        | ४१२।९६   | इ       |
| इत्युक्तः स सुरैः                        | १७८।१४६  | इ       |
| इत्युक्तः सानुनयं                        | २३४।७२   | इ       |
| इत्युक्तस्तेन नृपतिः                     | १७८। १४१ | इ       |
| इत्युक्तः सुरराजेन                       | १७०।५४   | इ       |
| इत्युक्ते कंकाल्या                       | ४१४।१२५  | इ       |
| इत्युक्ते कुट्टन्या                      | ४०५।२७   | इ       |
| <sup>इ</sup> त्युक्ते कुट्टन्या सोत्साहं | ४१३।१०५  | इंट     |
| इत्युक्ते मुनिपुत्रेण                    | १७०।५९   | इः      |
| इत्युक्ते वैद्यनाथेन                     | ३२९।८७   | इ       |
| इत्युक्तोऽपि ऋधा                         | १७२।७५   | इत      |
| इत्युक्तोऽपि यदा                         | १९१।३९   | इत      |
| इत्युक्तोऽप्यसकृत्                       | १६०।६९   | इ       |
| "                                        | १७१।७२   | इर      |
| इत्युक्तोऽप्यसकृत्वित्रा                 | १४९।४५   | इर      |
| इत्य्क्तो विश्वसृजा                      | २२६।८१   | इर      |
| इत्युक्तौ तेन ययतुः                      | १८।५४    | इत      |
| इत्युक्तवा गृहपरि                        | ४०६।३९   | इत      |
| इत्युक्तवा तत्त्रहितं                    | 880168   | इं      |
| इत्युक्तवा तत्सर्व                       | ४११।८७   | इंह     |
| इत्युक्तवा तां भयात्                     | १७३।८८   | इत      |
| त्युक्त्वा तीव्रसंकल्प                   | ३५८।३५   | इत      |
| इत्युक्तवा तीव्रशपथै:                    | ३७६।४२   | इत      |
| इत्युक्तवा तूर्णतरं                      | ४०५।१९   | ्<br>इः |
| इत्युक्तवा तौ                            | १८४।३९   | ्<br>इ  |
| इत्युक्तवान्ति हिते .                    | ३०९।१८   | ्<br>इ  |
| क्षे ल. का. २८                           |          |         |
|                                          |          |         |

हत्युक्त्वा नकुले याते १९७।५३ त्युक्तवा नृपमामनत्रय १८७।७१ त्युक्तवा पुत्रशोकेन १७६। १२७ युक्त्वा पुनराशां २६१।१३ त्युक्त्वा भगवान् १६४।११२ त्युक्तवामर्षसंरम्भा १७५।११३ त्युक्तवा स शिला ३८२।११२ त्युक्तवा रुचिरोचितां 6317 त्युक्तवा विच्चितोऽस्मि ३७८।६५ त्युक्त्वा सगृहं 880194 त्युक्वा सानुगो 388188 त्युक्त्वा सारतरं 804179 त्युक्तवा स्मितकिरणैः २५१।४२ त्युक्वास्या हस्ते 809199 त्युच्यमानोऽपि १७४।१०० त्युद्देशनिदर्शनेन ३०६१५२ त्युद्वाष्पदृशः 343134 त्येकीकृत्य तस्याग्रे ३१८।११३ त्येताः कुटिलतराः २४३।७६ त्येते मुनयोऽपि 240 त्येवं कुटिलकलां 248188 त्येवं पूर्वकवयः ११५।३६ त्येवं बहुहृदया २४७।३९ त्येवं मदनामा २५४।३३ त्येष वश्यवचसां ११४।२५ त्यौचित्यप्रचुर ११६।४० दमतिशयसूक्ष्मै १०९।४६ दमसुलभवस्तु 491907

| इदमाभरणं सर्वं             | ४११।८६  | उचितस्थानविन्यस्तैः      | ४४।२५    |
|----------------------------|---------|--------------------------|----------|
| इदं कविवरैः                | ६८।१२   | उचितेन विचारेण           | ५८।३७    |
| इदं सुरुचिरं               | ३२७।६०  | उचितेनैव लिगेन           | ४०।२१    |
| इन्दौ प्रयाते              | ३९४।२   | उचितरेव वचनैः            | ४१।२२    |
| इयं तपोवनमही               | १७४। ९६ | उचितस्थानविन्यास         | १२।६     |
| इयं दत्तकपुत्रस्य          | ४०१।३६  | उ <b>चितार्थविशेषे</b> ण | १६।१३    |
| इयं हि नववसन्ते            | १०१।५०  | उच्चैः कृतकटि:           | ३४६।१११  |
| इह निवसति मेरः             | ३९।६४   | उच्चै: कृतजल             | 3851888  |
| इह विकसद्                  | ८२।६०   | उच्चैश्चि रात्           | ३९६ ।२७  |
| इहैव सुचिरं नाथ            | 380186  | उच्चैःश्रवाःशकम्         | ८१।५१    |
| ईर्ध्या कलहमूलं            | १३६।१२  | उज्वलनेऽपि च             | २५९।१६   |
| ईर्ष्या कलिकेलिकला         | २४४।५   | उटजांगनसक्तानाम्         | १७२।८१   |
| ईर्षालुवृद्धभायी           | २३८।२०  | उत्कोचभक्षणं             | ३३५।१४१  |
| ईर्ष्याविशेषात्            | ३९६।२४  | उत्कोचारब्ध              | ३५९।४२   |
| ईश्वरः स जगत्पूज्यः        | ३७९।८२  | उत्सातप्रसरा:            | ७५१२८    |
| 72                         |         | उत्तिष्ठति नमति          | २२९।१०   |
| उ                          |         | उत्तिष्ठ पुत्रतूर्णं     | ४१४।१२२  |
| उक्तं परस्यामिषतां         | १५४।६   | उत्तिष्ठ सकलजल           | २२६।८४   |
| उक्तवेति तस्मै             | २०४।६५  | उत्थाय वेश्याशयनात्      | ३३३।१२२  |
| उक्त्वेति पूगफलं           | ४०२।४३  | उत्पत्तिर्भण्डकुले       | ४९।८३    |
| उक्तवेति मूलदेवो           | २७०।४१  | उद्भन्नगोपनकला           | २४८।१५   |
| उक्त्वेति वाररमणी          | ४०४। १२ | उत्पाटच विकटा            | १७५।११४  |
| उक्तवेति शम्भुः            | २००१२९  | उत्साहोद्धतविभ्रम        | १८२।२४   |
| उक्वेति साश्रुनयना         | ४०९१६८  | उत्सृज्य तीव्रं          | २११।३६   |
| उक्तवेति अर्वावसु          | १७७।१३६ | उत्सृज्य निजकार्याणि     | २०७।२    |
| <b>उग्र</b> गोग्रहसंग्रामे | ११०।११  | उत्सृज्य प्राज्यसेवां    | २१५ । ५९ |
| <b>उचिततरसंगम्</b>         | ४०९१६५  | उत्सृज्य साधु            | २३४।६७   |
| उचितं प्राहुः              | १२।७    | उत्सृज्य संतीषसुखानि     | १३१।९    |

|                                                                                                                                                                                                     | ३३९।३७                                                                                                | and a con-                                                                                                                                                   |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| उदञ्बद्गुरु                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       | उपसृत्य स पस्पर्श                                                                                                                                            | ३२९।७८                                                            |
| उदञ्चितकचः                                                                                                                                                                                          | २८८।१६                                                                                                | _                                                                                                                                                            | ३२६।४६                                                            |
| उदराबद्धवसनैः                                                                                                                                                                                       | ३६८।१५                                                                                                | उपानत्कुत्सिता                                                                                                                                               | २९१।१२                                                            |
| उदराबद्धवस्त्रेण                                                                                                                                                                                    | २९२।२५                                                                                                | उलूकवदना :                                                                                                                                                   | ३७१1७                                                             |
| उदरे श्राद्धार्हाणाम्                                                                                                                                                                               | २५४।३२                                                                                                | ऊहमूलनखमार्ग                                                                                                                                                 | , १७।१३                                                           |
| उद्दामोत्कलिकाम्                                                                                                                                                                                    | २२।२३                                                                                                 |                                                                                                                                                              |                                                                   |
| उद्देश्यलेशेन                                                                                                                                                                                       | ३९४।९०                                                                                                | <b>元</b> 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元                                                                                                                 |                                                                   |
| उद्भिन्नयौवन                                                                                                                                                                                        | ३७२।१२                                                                                                | ऋगदैः स्वजनैः                                                                                                                                                | १९४।२०                                                            |
| उद्भिन्नयौवनाकान्ता                                                                                                                                                                                 | १५२।७०                                                                                                | ऋगवच्चिर संशोध्यं                                                                                                                                            | १९४।१८                                                            |
| उद्यानपालः कन्दोऽयं                                                                                                                                                                                 | ४०२।४०                                                                                                | ऋणराशिर्लेख                                                                                                                                                  | ३०४।३८                                                            |
| उद्यानलीलागमने                                                                                                                                                                                      | ३९५।१६                                                                                                | ऋणिकैः कलहैः                                                                                                                                                 | १७०१४०                                                            |
| उद्याने मधुचद्रिका                                                                                                                                                                                  | १३०।२                                                                                                 | ऋणेन खण्डितो                                                                                                                                                 | २८९ । २४                                                          |
| उद्याने शववदने                                                                                                                                                                                      | २४३।७५                                                                                                | ऋद्धयायुतं                                                                                                                                                   | १२३।६                                                             |
| उन्नतबृसीनिविष्ट:                                                                                                                                                                                   | ४०८।५३                                                                                                | ऋष्यशृंगव्रतः                                                                                                                                                | ३२६।५१                                                            |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                                                                              |                                                                   |
| उन्मादनिमदं रूप                                                                                                                                                                                     | १६३।८४                                                                                                | 77                                                                                                                                                           |                                                                   |
| उन्मादनिमदं रूप<br>उन्मादयत्यविषये                                                                                                                                                                  | १६३।८४<br>२५२।८                                                                                       | ए                                                                                                                                                            |                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       | <b>ए</b><br>एकत्रसंक्षिप्त                                                                                                                                   | २९७ । १                                                           |
| उन्मादयत्यविषये                                                                                                                                                                                     | २५२।८                                                                                                 | एकत्रसंक्षिप्त                                                                                                                                               |                                                                   |
| उन्मादयत्यविषये<br>उद्वेजयेन्न तैक्ष्ण्येन                                                                                                                                                          | २५२।८<br>१४२।७७<br>१६७।२८                                                                             | एकत्रसंक्षिप्त<br>एकमैश्वर्यसंयुक्तम्                                                                                                                        | ६४।७                                                              |
| उन्मादयत्यविषये<br>उद्वेजयेन्न तैक्ष्ण्येन<br>उपकाराय या पुंसां                                                                                                                                     | २५२।८<br>१४२।७७<br>१६७।२८<br>३१०।३६                                                                   | एकत्रसंक्षिप्त<br><b>एकमैश्वर्यसंयुक्तम्</b><br>एकं समालिगति (उत्तरा                                                                                         | ६४।७<br>र्घ)१८८।७                                                 |
| उन्मादयत्यविषये  उद्वेजयेन्न तैक्ष्ण्येन  उपकाराय या पुंसां  उपतापो वज्रतापः  उपजातिविकल्पानां                                                                                                      | २५२।८<br>१४२।७७<br>१६७।२८<br>३१०।३६<br>९४।६                                                           | एकत्रसंक्षिप्त<br><b>एकमैश्वर्यसंयुक्तम्</b><br>एकं समालिगति (उत्तरा<br><b>एकवृत्तादरः</b>                                                                   | ६४।७<br>र्घ)१८८।७<br>११५।२८                                       |
| उन्मादयत्यविषये उद्वेजयेन्न तैक्ष्ण्येन उपकाराय या पुंसां उपतापो वज्रतापः उपजातिविकल्पानां उपदेशविशेषोक्तिः                                                                                         | २५२।८<br>१४२।७७<br>१६७।२८<br>३१०।३६<br>९४।६                                                           | एकत्रसंक्षिप्त<br><b>एकमैश्वर्यसंयुक्तम्</b><br>एकं समालिगति (उत्तरा<br><b>एकवृत्तादरः</b><br>एकवेत्पूर्वपूरुषः                                              | ६४।७<br>र्घ)१८८।७<br>११५।२८<br>१४६।९                              |
| उन्मादयत्यविषये  उद्वेजयेन्न तैक्ष्ण्येन  उपकाराय या पुंसां  उपतापो वज्जतापः  उपजातिविकत्पानां  उपदेशविशेषोक्तिः  उपदेशाय शिष्याणाम्                                                                | २५२।८<br>१४२।७७<br>१६७।२८<br>३१०।३६<br>९४।६<br>७०।१६<br>११९।२                                         | एकत्रसंक्षिप्त<br>एकमैश्वयंसंयुक्तम्<br>एकं समालिगति (उत्तरा<br>एकवृत्तादरः<br>एकवृत्तादरः<br>एकवेत्पूर्वपूरुषः<br>एकःस्थितोऽन्तः                            | ६४।७<br>र्घ)१८८।७<br>११५।२८<br>१४६।९<br>३६९१२४                    |
| उन्मादयत्यविषये  उद्वेजयेन्न तैक्ष्ण्येन  उपकाराय या पुंसां  उपतापो वज्जतापः  उपजातिविकल्पानां  उपदेशविशेषोक्तिः  उपदेशाय शिष्याणाम्  उपनतमतिपुण्यवचनैः                                             | २५२।८<br>१४२।७७<br>१६७।२८<br>३१०।३६<br>९४।६<br>७०।१६<br>११९।२                                         | एकत्रसंक्षिप्त  एकमैश्वयं संयुक्तम्  एकं समालिगति (उत्तरा  एकवृत्तादरः  एकवेत्पूर्वपूरुषः  एकःस्थितोऽन्तः  एकमिन्नैव यैर्वृत्तो                              | ६४।७<br>र्घ)१८८।७<br>११५।२८<br>१४६।९<br>३६९ <b>।</b> २४<br>११५।२६ |
| उन्मादयत्यविषये उद्वेजयेन्न तैक्ष्ण्येन उपकाराय या पुंसां उपतापो वज्जतापः उपजातिविकल्पानां उपदेशविशेषोक्तिः उपदेशाय शिष्याणाम् उपनतमतिपुण्यवचनैः उपपन्नपरिच्छेदकाले                                 | २५२।८<br>१४२।७७<br>१६७।२८<br>३१०।३६<br>९४।६<br>७०।१६<br>११९।२<br>२३२।४२<br>११३1२०                     | एकत्रसंक्षिप्त  एकमैश्वयं संयुक्तम्  एकं समालिगति (उत्तरा  एकवृत्तादरः  एकवेत्पूर्वपूरुषः  एकःस्थितोऽन्तः  एकमिन्नैव यैर्वृत्तो  एकसमै पूर्णमन्यस्मै         | \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                           |
| उन्मादयत्यविषये उद्वेजयेन्न तैक्ष्ण्येन उपकाराय या पृंसां उपतापो वज्जतापः उपजातिविकल्पानां उपदेशविशेषोक्तिः उपदेशाय शिष्याणाम् उपनतमतिपुण्यवचनैः उपपन्नपरिच्छेदकाले उपपरिसरं गोदावर्याः             | २५२।८<br>१४२।७७<br>१६७।२८<br>३१०।३६<br>९४।६<br>७०।१६<br>११९।२<br>२३२।४२<br>११३।२०<br>१०३।६०           | एकत्रसंक्षिप्त  एकमैश्वयंसंयुक्तम्  एकं समालिगति (उत्तरा  एकवृत्तादरः  एकवेत्पूर्वपूरुषः  एकःस्थितोऽन्तः  एकभिन्नैव यैर्वृत्तो  एकस्य जाने                   | \$\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                           |
| उन्मादयत्यविषये उद्वेजयेन्न तैक्ष्ण्येन उपकाराय या पुंसां उपतापो वज्जतापः उपजातिविकल्पानां उपदेशिवशेषोक्तिः उपदेशाय शिष्याणाम् उपनतमितपुण्यवचनैः उपपन्नपरिच्छेदकाले उपपरिसरं गोदावर्याः उपविश पुत्र | २५२।८<br>१४२।७७<br>१६७।२८<br>३१०।३६<br>९४।६<br>७०।१६<br>११२।२<br>२३२।४२<br>११३।२०<br>१०३।६०<br>२०६।८० | एकत्रसंक्षिप्त  एकमैश्वयं संयुक्तम्  एकं समालिगति (उत्तरा  एकवृत्तादरः  एकवेत्पूर्वपूरुषः  एकःस्थितोऽन्तः  एकभिन्नैव यैर्वृत्तो  एकस्य जाने  एक: सकलजनानां   | \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                           |
| उन्मादयत्यविषये उद्वेजयेन्न तैक्ष्ण्येन उपकाराय या पृंसां उपतापो वज्जतापः उपजातिविकल्पानां उपदेशविशेषोक्तिः उपदेशाय शिष्याणाम् उपनतमतिपुण्यवचनैः उपपन्नपरिच्छेदकाले उपपरिसरं गोदावर्याः             | २५२।८<br>१४२।७७<br>१६७।२८<br>३१०।३६<br>९४।६<br>७०।१६<br>११९।२<br>२३२।४२<br>११३।२०<br>१०३।६०           | एकत्रसंक्षिप्त  एकमैश्वयं संयुक्तम्  एकं समालिगति (उत्तरा  एकवृत्तादरः  एकश्चेत्पूर्वपूरुषः  एकःस्थितोऽन्तः  एकभिन्नैव यैर्वृत्तो  एकस्य जाने  एकः सकलजनानां | \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                           |

| एकाधिकेऽद्वे          | ४१९।५     | <sub>ए</sub> ताः सन्ति विलास | १२६।४   |
|-----------------------|-----------|------------------------------|---------|
| एकेन केनचित्          | ७१।२      | एता हेमकराणां                | २५९७१९  |
| एकवैकावली े           | ३२१।१४५   | एते त एव भूपा                | २६०।२८  |
| एको द्वौ बहवः         | ३३७।२०    | एते दम्भसहायाः               | २२७।८८  |
| एकोऽब्रवीदहो          | १८३।२८    | एतेन वृद्धवणिजा              | ३४२।७०  |
| एकोऽवदत्तम्           | ३२२।१०    | एते निधिनिग्रह               | ३९५।१०  |
| एको वित्तवतः          | ३९१।६३    | एतेऽपि कर्णविवरैः            | २५७।२३  |
| एकोऽस्मिन् भव         | २२२।४०    | एते हि कामकलिताः             | २३६।२   |
| एडिकाव्यपदेशेन        | ३३०।९४    | एते हि कालपुरुषाः            | २४७।५   |
| एतर्तिक श्रुतसदृशं    | २३३।६२    | एने हि चित्रगुप्ताः          | २४८।११  |
| एतदर्थं श्रुते बुद्धि | १६७।२६    | एते हि देहदोषात्             | २६०।३   |
| एतदाकर्ण्य सहसा       | १७५ । १०९ | एतैर्हि दोषै:                | ३२२।१३  |
| एतदाकप्यं युक्तार्थं  | ३८३।११५   | एवं चतुर्भुजा                | ३१६१९५  |
| एतदेव कुलीनत्वम्      | १४७।२९    | एवं क्रमेण                   | ३४६।११२ |
| एतदेव परं शौर्यं      | १९०।२३    | एवंविधैव मुग्धे              | ४०४।१४  |
| एतदेव विरुद्धानां     | १६१।७९    | एवमुद्देशलेशेन               | १०७।४३  |
| एतदेवार्थसामर्थ्यम्   | १४७।२७    | एवं कृत्वा लवण               | ३६४।९१  |
|                       |           | एवं जडेषु लोकेषु             | ३७५।३६  |
| एतद्विजवचः श्रुत्वा   | १७०१६१    | एवं विचारणीयः                | १२७।९५  |
| एतस्माज्जलघे:         | ३६।६२     | एवं विधैव मुग्धे             | 808188  |
| एतस्याः स्मरसंज्वरः   | १९।१७     | एवं स्वभावलुब्धाः            | २३१३७   |
| एतां नमः              | ६४।१०     | एवं स्वभावलुब्धाः            | २३६।८८  |
| एता लेशेन मया         | २६७।७३    | एष कितवो ऽतिदुःखी            | २५०।३०  |
| एता वञ्चकमाया         | २६७।१     | एष नन्दस्तव पिता             | १६४।१०८ |
| एताश्चतुष्टयकला       | २६७।६     | एष निधिविधिना                | ३९७।३२  |
| एताःश्वसनोत्कम्पाः    | १५२।६     | एष प्रख्यातकूट               | ३९७।२९  |
| एताः सत्यविहीनाः      | २४५।२२    | एष प्रबुद्धः सहसा            | ३९५।९   |
| एताः सकलजनानां        | २५१।१     | एष ब्रह्मा सरोजे '           | ८१।५४   |
|                       |           |                              |         |

| एष विद्योपदेशेन       | १७१।७१  | कठिनेयं विशां          | ३७६।४६  |
|-----------------------|---------|------------------------|---------|
| एषस्फीतधनस्य          | ३९७।३१  | कणवृत्तिपरिक्लिष्ट     | २०८११५  |
|                       |         | कण्ठिश्ययं कुवलय       | ९९।४५   |
| ऐ                     |         | कण्ठाभरणं मध्यस्थ      | ३९५।११  |
| ऐन्द्रायुधो बहुरुचिः  | ३८८।२८  | कण्ठे कृत्तावशेषं      | २६।३६   |
| ऐश्वर्यार्थी भगवान्   | 240138  | कण्ठे मेखलया           | १२।१    |
|                       |         | कण्ठे विद्रुममालिका    | ३६२।७०  |
| औ                     |         | कथंचिदभ्यर्थनया        | ३९९।९   |
| ~                     | ६४।६    | कथं लालनयोग्योऽयं      | 800188  |
| ॐ स्वस्त्यङ्कं स्तुमः | १३९।५१  | कथावन्धेऽय विरते       | ३७६।४९  |
| औचित्य प्रच्युताचारः  |         | कथामेकामनुध्यायन्      | ४२०।९   |
| औचित्यरचितं वावय      | १४।१२   | कथितक्लेशवापेन         | 20613   |
| औचित्यस्य चमत्कार     | ११।३    | कदर्य: कुशलप्रश्न      | २७७।१९  |
| औचित्यं स्तुत्यानां   | २७०। ३१ | कदर्यश्चर्मवसनः        | २७६।९   |
| ব্য                   |         | कदर्य:स्वजनं           | २७७।१८  |
| 4                     |         | कदली कुञ्जरेणेव        | १७३।८९  |
| कक्षपुटे नागार्जुनं   | २६९।१९  | कदाचित् सह गन्धवै:     | १७१।१८  |
| कक्षाकट्टन :          | 3201880 | कदाचित् स्वगृहद्वारि   | १५३।२०  |
| कक्षान्तसंवृतपटो      | ३२५।३५  | कदाचिदथ तामेव          | ३२४ ।३३ |
| कक्षालनाम्ना निशि     | 384188  | कदाचिद्दिन पर्यन्त     | १५६।१३० |
| कंकः प्रथमपूज्यः अयं  | ४०१।३१  | कदाचिदेव विप्रेण       | ४२०।८   |
| कंकेन जन्मसु          | ३७२।१६  | कदाचिद् ब्राह्मणेनैत्य | ४२१।३   |
| कचग्रहमनुग्रहं        | १०५१५४  | कनकशिलाशत              | २५९। २१ |
| कचग्रहसमुहलसत्        | १०२।५६  | कनीयानावयोः            | २७२।७४  |
| कणाचाम तुषाङ्गारा     | १५७।३६  | कन्यका-जाताघरट्ट       | ३५६।४   |
| कटि घण्टाभिधानस्य     | ३६४।८९  | कन्यायास्तनयःकर्णः     | १४७। १९ |
| कटिर्विटशतैः          | २८१।२५  | कपटतुला कंकाली         | ४०७।४५  |
| कट्ववणन्तो ॰          | ६८।११   | कपोले कस्तूरी          | ३९९।१०  |
|                       | , - , , | 9                      |         |

| कमण्डलुं किचद           | २०३ १५७ | कलिकालतिमिर                 | २३९।३२.  |
|-------------------------|---------|-----------------------------|----------|
| कमलपल्लववारि            | ९८।४१   | कलि:प्रयातः                 | 390179   |
| करतरलितबन्ध             | 200183  | कलौ काले खले                | १५७।५८   |
| करुणाहेंषु शूसणाम्      | १६३।९५  | कल्पान्तैरिव सर्वत्र        | ३०८।२१   |
| करोति प्रश्रयं          | ३३३।१२९ | कविभिर्नृपसेवासु            | १६५।१०   |
| करोति सेवकः             | २०९१२१  | कश्चित्कान्ताविरह           | १०५।६५   |
| कर्कशाय नमस्तस्मै       | २७५।१   | कश्चि <b>दत्यन्तवैक</b> रपं | ३४३।७९   |
| कर्णपूराभिधानश्च        | ३८६।१४  | कश्चिद्गातुं प्रवृत्तः      | ३४३।७८   |
| कर्णमूलशिखा             | ३३१।१०५ | कश्चिद्वदति                 | २२९।२१   |
| कर्णसंसक्तमुक्ता        | ३९९।१४  | कश्मीरेष्वभवत्              | ४२२।१    |
| कर्णाटीदशना             | 89198   | कश्मीरेषु वभूव सिन्धुर      | ४१९।२    |
| कर्णाभ्यर्णविकीर्णे     | 20188   | करिचढिलोल<br>करिचढिलोल      | 383160   |
| कर्णे कोकिल             | 55515R  | कष्टं केनोपदिष्टस्ते        | १४७।२७   |
| कर्णे धर्मकथा           | ११९।४   | कस्तेषां विश्वासं           | २४७।६    |
| कर्णोत्तालित कुन्तलानां | ५४। ९२  | कस्त्वं कस्य कुतः           | 230128   |
| कर्तनं लिखनं            | ३२६।४५  | कस्त्वं गत्वर               | 288140   |
| कर्पटीतिलमृद्           | ३१७।१०१ |                             |          |
| कर्पू रैलापरिमल         | ४०९।७३  | कस्मादमी वष                 | 200122   |
| कर्मोक्तिनर्मानमाणैः    | १५४। ३  | कस्य न दियतं वित्तं         | २३४।६४   |
| कलमशिखाहत               | २९८।६   | कस्य न वाहनयोग्या           | २३९।३०   |
| कलमाकान्तविश्वस्य       | १५८।४४  | कस्यिताम्राय स्म            | ३१९। १२५ |
| कलमाग्रनिर्गत           | २४८।७   | कांक्षितेनाप्य लब्धेन       | १५८।४६   |
| कलमांकित कर्णेन         | ३३३११३० | काचरोऽयं हिरप्याक्षः        | ३१३।६७   |
| कलहोल्लुश्चितकचा        | २८५।१२  | का नाम बुद्धिहीनस्य         | ३७३।२३   |
| कलाकाष्ठामुह्तीनां      | १८६।६८  | कान्ताया विलसत्             | १२७।१०   |
| कलावती त्वनमुख          | ३९७।३५  | काम:कमनीतया                 | २३६।१    |
| कलावती मौक्तिक          | ३९४।४   | कामःकामं कमल                | ६१।१०६   |
| कलाविलासः क्षेमेन्द्रः  | २७१।४३  | कामःकामविकासैः              | २४०।४२   |

| कामस्यवेषशोभा       | २६७।४   | किं करोम्यजने              | १७४।१०१  |
|---------------------|---------|----------------------------|----------|
| कायपणाजितवहु        | ४०९।६४  | कि कामिनीप्रणयिना          | ३७४।२८   |
| कामिनःसप्रयत्नस्य   | २८९।२१  | कि कियते कामोऽयं           | २४१।५१   |
| कामिनः सुरतेच्छायां | २८६।३०  | किंचित्कुंचित              | ७३।२१    |
| कायापायमयीं         | १६२।९१  | किचित्परिचयमात्रैः         | २६६। ६९  |
| कारुप्यं पुष्पाणां  | २६९।२०  | किं धर्मो यत्र नो          | ३३८।२९   |
| कार्यपीडानिरोधेऽपि  | २७६।१०  | किं मेखलामदन               | ३५०।१४   |
| कार्योपयोगकाले      | २२४।५७  | किमयं याचमानोऽपि           | १६४।१०४  |
| कालकंकाल            | 29017   | किमयं सुनयाभ्यासः          | २२३।६३   |
| कालाकपालिका         | २८४।३   | किमेतदित्यनु चितं          | १७३। ९२  |
| कालेन घण्टां विकीय  | ३१६। ९३ | कि राजभिर्दुर्जन           | २११।३४   |
| कालौचित्येन         | ४५ । २६ | कि वावसाद                  | ३५२।३३   |
| कालं मुहूर्ताङगुलि  | १८१।१६  | कि शौर्येण सरागस्य         | १९० । २५ |
| काव्य क्रियेच्छा    | ६४। १४  | कियन्तोऽद्य मृताः          | ३२४। २४  |
| काव्वस्यालं         | ११।४    | कुंकुमार्थी वणिक्          | ३५६।८    |
| काव्यं हृदयसंदादे   | ५०।३०   | कुचकांचन                   | ४१३। ११३ |
| काव्यार्थः साधु     | ४९।२९   | कुचयोः कठिनत्वेन           | ३५०।७    |
| काव्ये रसानुसारेण   | ११०।७   | कुटिलावर्तभान्तैः          | २५५। ६   |
| काव्यैक पात्र       |         | कुट्टन्यस्तत्र सर्वज्ञाः   | ३७९।७३   |
|                     | 9818    | कुट्टन्या प्रविशक्तिव      | २८५। १७  |
| काश्मीरको गुणाधारः  | ४२१।१   | कुटिल। लिपिविन्यासा        | 585180   |
| काश्मीरको गुणाधार   | 85018   | कुतोऽन्यथा                 | ३३५। १४५ |
| काश्मीरेषु पृथु     | 818     | कुपितं कविमालिङ्य          | २९४।४३   |
| काष्ठस्तव्धोन्नत    | ३१३।६२  | कुभूपकूपान्तर              | १२४।१८   |
| काष्ठस्तम्भग्रीवः   | 224160  | कुम्भीपाकेषु यन            | २७८।३२   |
| कितवः कुट्टनी       | २९१।१४  | कुरु तरलिके                | ३७०।३७   |
| किं करोमि मुने कस्य | १७६।१६  | कु रुक्षेत्रादिदेशेषु<br>- | १९३।८    |
| कि कहोमि यमेनाहं    | १५०।५१  | कुरु चित्तार्जनं तूर्णम्   | ३८३। ११६ |

| कुर्यात्तीर्थाम्बुभिः १४१।७१ क्टबिकयदोषेण २८२।३४ कुर्याद् व्ययं स्वहस्तेन १४३।९३ क्टबिकयदोषेण २४९।१८ कुर्यात्तीचजनाभ्यां १३८।३१ क्ष्मे प्रपायाम् ३५७।१६ कुर्यात्तीचजनाभ्यां १३८।३१ क्षमे प्रपायाम् ३५७।१६ कुर्यात्त्रीचजनाभ्यां १३८।४० क्षमे कासाभिधान ३८८।३६ कुर्वन् सर्वाद्यं १३८।४० क्षमे कासाभिधान ३८८।३६ कुर्वन् सर्वाद्यं १३८।४० कृतकशासिधान ३८८।३६ कुर्वत् सर्गातं १३६।१५ कृणाश्वशकृत् २६१।१२ कुर्वात साहत्यविदः ६५।१५ कृतकशास्त्रमसत्यं २६२।२८ कुलं कुर्वन्या १८५।२० कृतकशास्त्रमसत्यं २६५।१२ कुलं कुर्वन्या १२५।२० कृतकत्रमम्य २६५।५१ कुलां कुर्वन्या १८५।२० कृतकृतकमम्य २६५।५१ कुलां सफलतरूणां २६९।३० कृतवृत्या १६५।५० कुलांस्य कमलस्य १४५।७ कृताविश्वगपञ्चाय ३०८।७ कुलांभानां त्यण १४८।३९ कृताविश्वगपञ्चाय ३०८।७ कुलांभानां त्यण १४६।११ कृत्राविश्वने २८०।११ कुलांभानां स्वर्ण १४६।११ कृत्राविश्वने २८०।११ कुलांभानां स्वर्ण १४६।११ कृत्राविश्वने १८५।५३ कुलांनस्य कुलोनस्य कुलोनस्य १४६।१२ कृत्वा तिश्वलवेव ८३।५३ कुलांपवितमौचित्यं ४८।२८ कृतारियंचने १८९।१३ कुलांपवितमौचित्यं १८०।३४ कृतारियंचने १८९।१३ कुरांपवितमौचित्यं १८०।३५ कृतारियंचने १८९।१३ कुरांपवितमौचित्यं १८०।३५ कृतारियंचने १८९।१३० कुरांपवितमौचत्यं १८०।३५ कृतार्वाः १८९।१३० कुरांपवितमौचत्यं १८०।३५ कृत्वाःपांप्यः २८९।१३० कुरांपवितमोचां १८९।१५ कृत्वाःपां २९४।१३० कुरांपवितमोचां १८।१५ कृत्वाःपांप्यः २८९।१३० कुरांपवितमोचां १८।१५ कृत्वाःपां २९४।१३० कुरांपवितमोचां १८।१५ कृत्वाःपांपवः २८।१५ कृत्वाःपांपवः २८।१५ कृत्वाःपांपवः २८।१५ कृत्वाःपांपवः २८।१५ कृत्वाःपांपवः २८।१५ कृत्वाःपांपवः २८।१५ कृत्वाःपांपवः २८।४० कृत्वाःपांपवः २८।४० कृत्वाःपांपवः २८।४० कृत्वाःपांपवः २८।४० कृत्वाःपांपवः २८।४० कृत्वाःपांपवः १८।४० कृत्वाःपांपवः २८।४० कृत्वाःपांपवः २८।४० कृत्वाःपांपवः १८।४०  | कुरु मे प्रत्ययहेतोः     | ४१२।९५  | कूटकेशवती               | ३६२।६७   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-------------------------|----------|
| कुर्यात्रीचजनाभ्यां १३८ । ३१ कूपे प्रपायाम् ३५७ । १६ कुर्याद् वियोगदुःखेषु १३८ । ४० क्रकलासाभिधान ३८८ । ३६ कुर्वन् सर्वायये २१ । १६ क्रच्छ्रसंन्यासकृत् ३२८ । ७४ कुर्वीत संगतं १३६ । १५ कृणाश्वशकृत् २६१ । १२ कुर्वीत साहित्यविदः ६५ । १५ कृतं शमजलेन ३३१ । ८ कुलं कुलं कलयतां १४५ । ६ कृतं शमजलेन ३३१ । ८ कुलं कुलं कलयतां १४५ । २० कृतकृतकमुग्ध २६५ । ५२ कुलं कुत्रन्या १२५ । २० कृतकृतकमुग्ध २६५ । ५१ कुलं कुत्रन्या १२५ । २० कृतकृतकमुग्ध १६४ । १२ कुलं कुत्रन्या १४५ । ७ कृतं शपकारेषु १६४ । १२० कुलं सफलतरूणां २६९ । ३० कृतकृतकमुग्ध २६५ । ५२ कुलं वित्तं श्रुतं रूपं १४५ । ७ कृतं वरवाप्रवञ्चाय ३०८ । ७ कुलाभिमानं त्यज १४८ । ३० कृतावित्ववप्रवञ्चाय २०८ । ७ कुलाभिमानं त्यज १४८ । ३० कृतावित्ववप्रवञ्चाय २८८ । ५७ कुलाभिमानं कस्तेषां १४६ । ११ कृतावित्ववप्रवञ्चाय २८० । ११ कुलाभिमानं कस्तेषां १४६ । ११ कृत्वा तित्कतविह्तम् २५१ । ४३ कुलोनस्य कुलीनस्य १४६ । १२ कृत्वा तित्कतविह्तम् १५१ । ४३ कुलोपचितमौचित्यं ४८ । २८ कृतार्वचने ११ । १२ कुर्वाल्यमयी लोला १२७ । ७ कृतार्र्वचने ११ । १२ कुर्वाल्यमयी लोला १२७ । ७ कृतार्र्वचने ११ । १३ कुर्वाल्यमयी लोला १२८ । १४ कृतार्र्वचने ११ । १३ कुर्वाल्यमयो लोला १२८ । १४ कृतार्र्वचने १९ । १३ कुर्वाल्याम्यतन्तो २२८ । १४ कृतार्र्वचन्तानां २९४ । १३ कुर्यमुम्भयत्वनं पाषाणः २९ । ४४ कृत्वा समस्तं दिवसं १५५ । १३ कुर्यमुम्भरागः सिन्दूर ३८६ । ४ कृतः काणः खञ्जः २८ । ४० कृतःकृत्रक्वपाट २१४ । ५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | कुर्यात्तीर्थाम्बुभिः    | १४१।७१  | कूटविऋयदोषेण            | २८२। ३४  |
| कुर्याद् वियोगदुः खेषु १३८।४० कृकलासाभिधान ३८८।३६ कुर्वन् सर्वाराये २१।१६ कृच्छ्रसन्यासकृत् ३२८।७४ कुर्वीत संगतं १३६।१५ कृणाश्वराकृत् २६१।१२ कुर्वीत साहित्यविदः ६५।१५ कृतकशास्त्रमसत्यं २६२।२८ कुलं कुलं कलयतां १४५।६ कृतं शमजलेन ३३१।८ कुलं कुलं कलयतां १४५।२० कृतकृतकमृग्ध २६५।५१ कृलकः सफलतरूणां २६९।३० कृतकृतकमृग्ध २६५।५१ कृलस्य कमलस्य १४५।७ कृतः पराजितो जेता ३३४।१३८ कृलं वित्तं श्रुतं रूपं १४५।४ कृतविश्वप्रपञ्चाय ३०८।७ कृलाभिमानं त्यज १४८।३९ कृताचनं नरपतौ १८५।५७ कृत्वाभिमानं त्यज १४६।११ कृत्वा तित्कतविद्वत्म् २८०।११ कृलोभमानाभरणस्य १४६।११ कृत्वा तित्कतविद्वतम् २५१।४३ कृत्वा तित्कतविद्वतम् २५१।४३ कृत्वा तित्कतविद्वतम् २५१।४३ कृत्वा तित्कतविद्वतम् १४।१२ कृत्वा तित्कतविद्वतम् १४।१२ कृत्वा तित्कतवितम् १८।१४ कृत्वा तित्कतविद्वतम् १८।१४ कृत्वार्वचने १९।१ कृत्वार्वचने १८।१५ कृत्वार्वच्वः १८।४ कृत्वार्वचने १८।१५ कृत्वार्वचने १८।१५ कृत्वार्वचने १८।१५ कृत्वार्वच्वः १८।४ कृत्वः काणः सञ्जः २८।४ कृत्वः काणः सञ्जः २८।४ कृतः काणः सञ्जः २८।४ कृतः काणः सञ्जः २८।४ कृतः काणः सञ्जः २८।४ कृतः कृतः काणः सञ्जः २८।४ कृतः कृतः काणः सञ्जः २८।४ कृतः काणः सञ्जः २८।४ कृतः कृतः काणः सञ्जः २८।४ कृतः कृतः काणः सञ्जः २८।४ कृतः काणः सञ्जः २८।४ कृतः कृतः व्वार्वः १८।४ कृतः कृतः व्वार्वः १८।४ कृतः कृतः व्वार्वः १८।४ कृतः कृतः व्वार्वः १८।४ कृतः व्वार्व | कुर्याद् व्यथं स्वहस्तेन | १४३। ९३ | कूटस्थाः कायस्थाः       | २४९।१८   |
| कुर्वन् सर्वाशये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | कुर्यान्नीचजनाभ्यां      | १३८।३१  | कूपे प्रपायाम्          | ३५७।१६   |
| कुर्वीत संगतं १३६ । १५ कृणाश्वशकृत् २६१ । १२ कुर्वीत साहित्यिवदः ६५ । १५ कृतकशास्त्रमसत्यं २६२ । २८ कुलं कुलं कलयतां १४५ । ६ कृतं शमजलेन ३३१ । ८ कुलं कुलं कलयतां १४५ । २० कृतकापिरस्फुटाक्षर २३७ । १२ कुलं कुतनयेनेव १९० । २८ कृतकापिरस्फुटाक्षर २३७ । १२ कुलं कुतनयेनेव १९० । २८ कृतकापिरस्फुटाक्षर २३७ । १२ कुलं कुत्वन्या १२५ । २० कृतकृतकमुग्ध २६५ । ५१ कुलं कुत्वन्या १२५ । २० कृतकृतकमुग्ध १६५ । १०६ कुलं क्तां श्रुतं रूपं १४५ । ७ कृतः पराजितो जेता ३३४ । १३८ कुलं वित्तं श्रुतं रूपं १४५ । ७ कृतविश्वप्रपञ्चाय ३०८ । ७ कुलाभिमानं त्यज १४८ । ३९ कृतविश्वप्रपञ्चाय २०८ । ७ कुलाभिमानं त्यज १४८ । ३९ कृत्वार्चने नरपतौ १८५ । ५७ कुलाभिमानाभरणस्य १४६ । ११ कृत्वा तिकतविह्तम् २५१ । ४३ कुले महित १५८ । ३४ कृत्वा तिकतविह्तम् १५१ । ४३ कुले महित १५८ । ३४ कृत्वापि काव्यालंकारां ११ । २ कुलोपिवतमौचित्यं ४८ । २८ कृतारिवंचने १८ । ११ कुशितलराजतवालिः २० । ७ कृतारिवंचने १९ । ११ कुशितलराजतवालिः २० । ४९ कृत्वासिद्धवृत्तानां २९४ । १३ कुशितलराजतवालिः २९ । ४४ कृत्वाल्गिठः ३५९ । १३० कुसुमश्यनं पाषाणः २९ । ४४ कृत्वा समस्तं दिवसं १५५ । १३ कुसुमश्यनुमार देहा २३७ । ८ कृत्वा समस्तं दिवसं १५५ । १३ कृत्वन्वन्वन्व २१४ । १३ कृत्वन्वन्वन्वन्वन्वन्वन्वन्वन्वन्वन्वन्वन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | कुर्याद् वियोगदु:खेषु    | १३८।४०  | कुकलासाभिधान            | ३८८।३६   |
| कुर्वीत साहित्यविदः ६५।१५ कृतकशास्त्रमसत्यं २६२।२८ कुलं कुलं कलयतां १४५।६ कृतं शमजलेन ३३१।८ कुलं कुलं कलयतां १४५।२० कृतकापिरस्फुटाक्षर २३७।१२ कुलं कुतनयेनेव १९०।२८ कृतकपिरस्फुटाक्षर २३७।१२ कुलं कुतन्यो १२५।२० कृतकृतकमुग्ध २६५।५१ कुलं कुत्रन्या १२५।३० कृतकृतकमुग्ध १६४।१०६ कुलं कुतं क्ष्मं क्ष्मं १४५।७ कृतिकृत्यापकारेषु १६४।१३८ कुलं वित्तं श्रुतं रूपं १४५।४ कृतिवश्वप्रपञ्चाय ३०८।७ कुलाभिमानं त्यज १४८।३९ कृतिवश्वप्रपञ्चाय २८०।११ कुलाभिमानं कस्तेषां १४६।११ कृत्वां तिकतविह्तम् २८०।११ कुलोभिमानाभरणस्य १४६।११ कृत्वां तिकतविह्तम् २५१।४३ कुलोनस्य कुलोनस्य १४६।१२ कृत्वां तिकतविह्तम् १५१।४३ कुले महति ३५८।३४ कृत्वां तिकतविह्तम् ११।१ कुलोपिवतमौचित्यं ४८।२८ कृतारिवंचने ११।१ कुलापित्रन्तोलित्यं १८७।७ कृतारिवंचने ११।१ कुशतिलराजतवालिः ३०५।४९ कृतारिवंचने १९।१ कुशतिलराजतवालिः २८।२५ कृताह्वाः पृथु २९४।४ कृतमुम्भयनं पाषाणः २९।४४ कृत्वां समस्तं दिवसं १५५।१३ कृतुम्भरागः सिन्दर ३८६।४ कृशः काणः खञ्जः २८।४० कृतुम्भरागः सिन्दर ३८६।४ कृशः काणः खञ्जः २८।४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | कुर्वन् सर्वाशये         | २१।१६   | कुच्छ्रसंन्यासकृत्      | ३२८। ७४  |
| कुलं कुलं कलयतां १४५ । ६ कृतं शमजलेन ३३१ । ८ कुलं कुतनयेनेव १९० । २८ कृतकापिरस्फुटाक्षर २३७ । १२ कृतं कुलं कुतनयेनेव १९५ । २० कृतकृतकमुग्ध २६५ । ५१ कृतलं कुलं कुवृत्त्या १२५ । २० कृतकृतकमुग्ध २६५ । ५१ कृतलं सफलतरूणां २६९ । ३० कृतकूरत्यकारेषु १६४ । १०६ कृतं वित्तं श्रुतं रूपं १४५ । ७ कृतः पराजितो जेता ३३४ । १३८ कृतं वित्तं श्रुतं रूपं १४५ । ७ कृतविश्वप्रपञ्चाय ३०८ । ७ कृताभिमानं त्यज १४८ । ३९ कृताचेने नरपतौ १८५ । ५७ कृताभिमानः कस्तेषां १४६ । ११ कृत्वाचेने नरपतौ १८५ । ११ कृत्वाभिमानाभरणस्य १४६ । १६ कृत्वा तित्कतविहतम् २५१ । १३ कृत्वा तित्कतविहतम् २५१ । १३ कृत्वा निश्चलवेव ८३ । ५३ कृत्वापि काव्यालंकारां ११ । २ कृतोपिवतमोवित्यं ४८ । २८ कृतारिवंचने ११ । १ कृतातिलराजतवालिः ३०५ । ४९ कृतारिवंचने १९ । १ कृतात्वामायतन्तो २३८ । २५ कृताङगुष्ठः ३१९ । १३० कृत्वालामयतन्तो २३८ । २५ कृताङगुष्ठः ३९९ । १३० कृत्वालामयतन्तो २३८ । २५ कृत्वाल्षिट ३५८ । ३५ कृत्वाल्षिट ३५८ । ३५ कृत्वाल्ष्य १५५ । ३६ कृत्वाल्ष्य १५६ । ३६ कृत्वाल्ष्य १५६ । ३६ कृत्वाल्ष्य १५६ । ३६ कृत्वाल्ष्य १५५ । ३६ कृत्वाल्ष्य १६६ । ३६ कृत्वाल्ष्य १५६ । ३६ कृत्वाल्ष्य १५६ । ३६ कृत्वाल्ष्य १६६ कृत्वाल्ष्य १६६ । ३६ वृत्वाल्ष्य १६६ । ३६ कृत्वाल्ष्य १६६ । ३६ कृत्वाल्ष्य १६६ । ३६ कृत्वाल्ष्य १६६ कृत्वाल्ष्य १६६ कृत्वाल्ष्य १६६ कृत्वाल्ष्य १६६ वृत्वाल्ष्य १६६ कृत्वाल्ष्य १६६ वृत्वाल्ष्य १६६ वृत्वाल्य १६६ वृत्वाल्ष्य १६६ वृत्वाल्य १६६ वृत्वाल | कुर्वीत संगतं            | १३६। १५ | कृणाश्वशकृत्            | २६१।१२   |
| कुलं कुतनयेनेव १९०।२८ कृतकापिरस्फुटाक्षर २३७।१२ कुलं कुतृह्तया १२५।२० कृतकृतकमुग्ध २६५।५१ कुलं कुतृह्तया १२५।३० कृतकृतकमुग्ध १६४।१०६ कुलं कुलं सफलतरूणां २६९।३० कृतकृतकमुग्ध १६४।१०६ कुलं वित्तं श्रुतं रूपं १४५।७ कृतिवश्वप्रपञ्चाय ३०८।७ कुलाभिमानं त्यज १४८।३९ कृतिवश्वप्रपञ्चाय १८५।५७ कुलाभिमानं त्यज १४६।११ कृत्वां निर्मतौ १८५।५७ कुलाभिमाना कस्तेषां १४६।११ कृत्वां तिर्कतविह्तम् २५१।४३ कुलोनस्य कुलीनस्य १४६।१२ कृत्वां तिर्कतविह्तम् २५१।४३ कुले महित ३५८।३४ कृत्वां तिरकतविहतम् ११।१ कुलोपिवतमौचित्यं ४८।२८ कृतापि काव्यालंकारां ११।१ कुवलयमयी लोला १२७।७ कृतार्वचने ११।१ कुशतिलराजतवालिः ३०५।४९ कृतार्वचने १९।१ कुशतिलराजतवालिः २४८।२५ कृताह्वाः पृथु २९४।४ कुसुमग्रयनं पाषाणः २९।४४ कृत्वां समस्तं दिवसं १५५।३९ कुसुममुकुमार देहा २३७।८ कृत्वां समस्तं दिवसं १५५।१३ कृसुमभरागः सिन्दूर ३८६।४ कृशः काणः खञ्जः २८।४० कूलार्कूरकपाट २१४।५३ कृशः काणः खञ्जः २८।४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | कुर्वीत साहित्यविदः      | ६५।१५   | कृतकशास्त्रमसत्यं       | २६२ । २८ |
| कुलं कुवृत्त्या १२५।२० कृतकृतकमुग्ध २६५।५१ कुलजः सफलतरूणां २६९।३० कृतकृरापकारेषु १६४।१०६ कुलकः सफलतरूणां २६९।३० कृतः पराजितो जेता ३३४।१३८ कुलं वित्तं श्रुतं रूपं १४५।४ कृतविश्वप्रपञ्चाय ३०८।७ कुलाभिमानं त्यज १४८।३९ कृतार्चने नरपतौ १८५।५७ कुलाभिमानः कस्तेषां १४६।११ कृत्रिमं देश्यते सर्वम् २८०।११ कुलाभिमानाभरणस्य १४६।१६ कृत्वा तिकतविहतम् २५१।४३ कुलोनस्य कुलीनस्य १४६।१२ कृत्वा तिकतविहतम् १५१।४३ कुले महति ३५८।३४ कृत्वा तिकतविहतम् ११।२ कुलोपिवतमौचित्यं ४८।२८ कृतारिवंचने ११।१ कुशतिलराजतवािः ३०५।४० कृतारिवंचने १९।१ कुशतिलराजतवािः ३०५।४० कृते प्रसिद्धवृत्तानां २९४।१० कुसुमश्यनं पाषाणः २९।४४ कृत्वा समस्तं दिवसं १५५।३९ कुसुमसुकुमार देहा २३७।८ कृत्वा समस्तं दिवसं १५५।१३ कुसुमभरागः सिन्दूर ३८६।४ कृशः काणः खञ्जः २८।४० कूलत्कूरकपाट २१४।५३ कृशः काणः खञ्जः २८।४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | कुलं कुलं कलयतां         | १४५।६   | कृतं शमजलेन             | ३३१।८    |
| कुललः सफलतरूणां २६९।३० कृतकूरापकारेषु १६४।१०६ कुलस्य कमलस्य १४५।७ कृतः पराजितो जेता ३३४।१३८ कुलं वित्तं श्रुतं रूपं १४५।४ कृतविद्यप्रपञ्चाय ३०८।७ कुलाभिमानं त्यज १४८।३९ कृतार्चने नरपतौ १८५।५७ कृलाभिमानः कस्तेषां १४६।११ कृत्वा तिकतविहतम् २५१।४३ कृलाभिमानाभरणस्य १४६।१६ कृत्वा तिकतविहतम् २५१।४३ कृलोनस्य कुलोनस्य १४६।१२ कृत्वा तिकतविहतम् २५१।४३ कृत्वा निश्चलदेव ८३।५३ कृत्वापि काव्यालंकारां ११।२ कृत्वापिचतमौचित्यं ४८।२८ कृतारिवंचने ११।१ कृतारिवंचने १९।१ कृतारिलराजतवालिः ३०५।४९ कृतारिवंच २९४।४ कृत्वाप्रामयतन्तो २३८।२५ कृतारिवंच २९४।१ कृत्वाण्याणः २९।४४ कृत्वाल्पं २९४।१ कृत्वाल्पं २९४।१ कृत्वाल्पं २९४।१ कृत्वाल्पं २९४।१ कृत्वाल्पं २९४।१३० कृत्वाम्यवनं पाषाणः २९।४४ कृत्वाल्पं २९५।३९ कृत्वासमस्तं दिवसं १५५।१३ कृत्वाम्पुकुमार देहा २३७।८ कृत्वा समस्तं दिवसं १५५।१३ कृत्वन्व्ररूपाः सिन्दूर ३८६।४ कृशः काणः सञ्जः २८।४० कृतन्त्ररूपाः सिन्दूर ३८६।४ कृशः काणः सञ्जः २८।४६ कृतः काणः सञ्जः २८।४० कृतन्त्ररूपाट २१४।५३ कृशः काणः सञ्जः २८।४० कृतन्त्ररूपाट २१४।५३ कृशः काणः सञ्जः २८।४० कृतन्त्ररूपाट २१४।५३ कृशः काणः सञ्जः २८।४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | कुलं कुतनयेनेव           | १९०।२८  | कृतकापरिस्फुटाक्षर      | २३७।१२   |
| कुलस्य कमलस्य १४५।७ कृतः पराजितो जेता ३३४।१३८ कुलं वित्तं श्रुतं रूपं १४५।४ कृतविश्वप्रपञ्चाय ३०८।७ कुलाभिमानं त्यज १४८।३९ कृतावंने नरपतौ १८५।५७ कुलाभिमानः कस्तेषां १४६।११ कृत्रिमं देश्यते सर्वम् २८०।११ कुलाभिमानाभरणस्य १४६।१६ कृत्वा तिकतविह्तम् २५१।४३ कुलोनस्य कुलीनस्य १४६।१२ कृत्वा तिकतविह्तम् २५१।४३ कुले महति ३५८।३४ कृत्वा निश्चलदैव ८३।५३ कुलेपचितमौचित्यं ४८।२८ कृतारिवंचने ११।१ कुश्वलयमयी लोला १२७।७ कृताहचिः पृथु २९४।४ कुश्वलामयतन्तो २३८।२५ कृताङ्गुष्ठः ३१९।१३० कुसुमश्यनं पाषाणः २९।४४ कृत्वा समस्तं दिवसं १५५।३९ कुसुमसुकुमार देहा २३७।८ कृत्वा समस्तं दिवसं १५५।१३ कुनुस्भरागः सिन्दूर ३८६।४ कृशः काणः खञ्जः २८।४० कूलत्कूरकपाट २१४।५३ कृशः शशी ३७३।२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | कुलं कुवृत्त्या          | १२५।२०  | कृतकृत <b>कमु</b> ग्ध   | २६५ । ५१ |
| कुलं वित्तं श्रुतं रूपं १४५ । ४ कृतविद्यप्रपञ्चाय ३०८ । ७ कुलाभिमानं त्यज १४८ । ३९ कृतार्चने नरपतौ १८५ । ५७ कृलाभिमानः कस्तेषां १४६ । ११ कृत्रिमं देश्यते सर्वम् २८० । ११ कृत्राभिमानाभरणस्य १४६ । १६ कृत्या तिकतविहतम् २५१ । ४३ कृत्रोनस्य कुलीनस्य १४६ । १२ कृत्या निश्चलदैव ८३ । ५३ कृत्यो महित ३५८ । ३४ कृत्यापि काव्यालंकारां ११ । २ कृत्योपि काव्यालंकारां ११ । २ कृत्योपि काव्यालंकारां ११ । २ कृत्यापि काव्यालंकारां ११ । १ कृत्यापि काव्यालंकारां ११ । १ कृत्यापि कृत्यापि कृत्यालं २९४ । १ कृत्यालं १८४ । १ कृत्यालं १८४ । १ कृत्यालंकार्णेठ ३५९ । १३० कृत्यालंकार्णेठ ३५९ । १३० कृत्यालंकार्णेठ कृत्या समस्तं दिवसं १५५ । १३ कृत्यालंकार्णेठ कृत्यालंकार्णेठ कृत्या समस्तं दिवसं १५५ । १३ कृतः कृतः कृतः कृतः कृतः २८ । ४० कृतः कृतः कृतः कृतः २८ । ४० कृतः कृतः कृतः कृतः कृतः कृतः कृतः कृतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | कुलजः सफलतरूणां          | २६९।३०  | कृतऋू <b>रापकारे</b> षु | १६४। १०६ |
| कुलाभिमानं त्यज १४८। ३९ कृतार्चने नरपतौ १८५। ५७ कुलाभिमानः कस्तेषां १४६। ११ कृत्रिमं देश्यते सर्वम् २८०। ११ कृत्राभिमानाभरणस्य १४६। १६ कृत्वा तिकतवित्तम् २५१। ४३ कृत्वा तिकतवित्तम् १५१। ४३ कृत्वा तिकतवित्तम् १५१। ४३ कृत्वा तिकतवित्तम् १५१। ४३ कृत्वा तिकतवित्तम् १५१। ४३ कृत्वा तिश्चलदैव ८३। ५३ कृत्वापि काव्यालंकारां ११। २ कृतोपिचतमौचित्यं ४८। २८ कृतारिवंचने ११। १ कृताहिचः पृथु २९४। ४ कृताहिचः पृथु २९४। ४ कृताहिकराजतवालिः ३०५। ४९ कृतो प्रसिद्धवृत्तानां २९४। १ कृताललगामयतन्तो २३८। २५ कृताङगुष्ठः ३१९। १३० कृत्यालगामयतन्तो २३८। २५ कृत्वालगुष्ठ ३५९। १३० कृत्यालगामयतन्तो २३७। ८ कृत्वा समस्तं दिवसं १५५। १३ कृत्यन्भमसुकुमार देहा २३७। ८ कृत्वा समस्तं दिवसं १५५। १३ कृत्यन्त्रम्भरागः सिन्दूर ३८६। ४ कृतः काणः खञ्जः २८। ४० कृत्वन्त्रम्भरागः सिन्दूर १४४। ५३ कृशः काणः खञ्जः २८। ४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | १४५।७   | कृतः पराजितो जेता       | ३३४।१३८  |
| कुलाभिमानः कस्तेषां १४६ । ११ कृत्रिमं देश्यते सर्वम् २८० । ११ कृलाभिमानाभरणस्य १४६ । १६ कृत्वा तिकतविहतम् २५१ । ४३ कृत्वा तिकतविहतम् २५१ । ४३ कृत्वा तिकतविहतम् २५१ । ४३ कृत्वा निश्चलदैव ८३ । ५३ कृत्वा मिश्चलदैव ८३ । ५३ कृत्वापि काव्यालंकारां ११ । २ कृतोपिचतमौचित्यं ४८ । २८ कृतारिवंचने ११ । १ कृतालिलराजतवालः २०५ । ४९ कृतारिवंचने १९ । १ कृतालिलराजतवालः २०५ । ४९ कृते प्रसिद्धवृत्तानां २९४ । १ कृतालामयतन्तो २३८ । २५ कृत्ताङ्गुष्ठः ३१९ । १३० कृसुमग्रयनं पाषाणः २९ । ४४ कृत्वाल्णिठ ३५९ । १३० कृसुमग्रुमार देहा २३७ । ८ कृत्वा समस्तं दिवसं १५५ । १३ कृतुमम्भरागः सिन्दूर ३८६ । ४ कृतः काणः खञ्जः २८ । ४० कृत्वत्कृरक्वराट २१४ । ५३ कृशः काणः खञ्जः २८ । ४० कृत्वत्कृरक्वराट २१४ । ५३ कृशः श्राः श्राः १६ । २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | १४५।४   | कृतविश्वप्रपञ्चाय       | २०८१७    |
| कुलाभिमानाभरणस्य १४६ । १६ कृत्वा तिकतविहतम् २५१ । ४३ कृलीनस्य कुलीनस्य १४६ । १२ कृत्वा निश्चलदैव ८३ । ५३ कृत्वा मिश्चलदैव ८३ । ५३ कृत्वा मिश्चलदैव ८३ । ५३ कृत्वापि काव्यालंकारां ११ । २ कृतोपिचतमौचित्यं ४८ । २८ कृतारिवंचने ११ । १ कृतारिवंचने ११ । १ कृतारिवंचने ११ । १ कृतारिवंचने १९ । १ कृत्वार्वावंचने १९ । १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |         | कृतार्चने नरपतौ         | १८५।५७   |
| कुलीनस्य कुलीनस्य १४६ । १२ कृत्वा निश्चलदैव ८३ । ५३ कुले महित ३५८ । ३४ कृत्वापि काव्यालंकारां ११ । २ कुलोपचितमौचित्यं ४८ । २८ कृतारिवंचने ११ । १ कुवलयमयी लोला १२७ । ७ कृतार्हिचः पृथु २९४ । ४ कृशितलराजतवालिः ३०५ । ४९ कृते प्रसिद्धवृत्तानां २९४ । १ कृशिलामयतन्तो २३८ । २५ कृताङगुष्ठः ३१९ । १३० कृसुमशयनं पाषाणः २९ । ४४ कृत्वाल्णिठ ३५९ । ३९ कृसुमसुकुमार देहा २३७ । ८ कृत्वा समस्तं दिवसं १५५ । १३ कृसुम्भरागः सिन्दूर ३८६ । ४ कृशः काणः खञ्जः २८ । ४० कृतन्त्रूरकपाट २१४ । ५३ कृशः शाणः खञ्जः २८ । ४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | १४६।११  | कृत्रिमं देश्यते सर्वम् | २८० । ११ |
| कुले महित ३५८।३४ कृत्वापि काव्यालंकारां ११।२ कुलोपिवतमौचित्यं ४८।२८ कृतारिवंचने ११।१ कुवलयमयी लोला १२७।७ कृतारिवंच पृथु २९४।४ कुशितलराजतवालिः ३०५।४९ कृते प्रसिद्धवृत्तानां २९४।१ कृश्वलामयतन्तो २३८।२५ कृताङगुष्ठः ३१९।१३० कुसुमशयनं पाषाणः २९।४४ कृत्वालृष्ठि ३५९।३९ कुसुमसुकुमार देहा २३७।८ कृत्वा समस्तं दिवसं १५५।१३ कुसुम्भरागः सिन्दूर ३८६।४ कृशः काणः खञ्जः २८।४० कृलत्कूरकपाट २१४।५३ कृशः शशी ३७३।२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | - '     | कृत्वा तत्कितवहितम्     | २५१।४३   |
| कुलोपचितमौचित्यं ४८।२८ कृतारिवंचने ११।१<br>कुवलयमयी लोला १२७।७ कृतारुचिः पृथु २९४।४<br>कुशितलराजतवालिः ३०५।४९ कृते प्रसिद्धवृत्तानां २९४।१<br>कुशलानामयतन्तो २३८।२५ कृताङ्गण्टः ३१९।१३०<br>कुसुमशयनं पाषाणः २९।४४ कृत्वालुण्ठि ३५९।३९<br>कुसुमसुकुमार देहा २३७।८ कृत्वा समस्तं दिवसं १५५।१३<br>कुसुम्भरागः सिन्दूर ३८६।४ कृशः काणः खञ्जः २८।४०<br>कृत्तत्कूरकपाट २१४।५३ कृशः शशी ३७३।२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | १४६।१२  | कृत्वा निश्चलदैव        | ८३।५३    |
| कुवलयमयी लोला १२७।७ कृतारुचिः पृथु २९४।४<br>कुशितलराजतवालिः ३०५।४९ कृते प्रसिद्धवृत्तानां २९४।१<br>कुशलानामयतन्तो २३८।२५ कृताङ्गण्टः ३१९।१३०<br>कुसुमशयनं पाषाणः २९।४४ कृत्वालुण्ठि ३५९।३९<br>कुसुमसुकुमार देहा २३७।८ कृत्वा समस्तं दिवसं १५५।१३<br>कुसुम्भरागः सिन्दूर ३८६।४ कृशः काणः खञ्जः २८।४०<br>कूलत्कूरकपाट २१४।५३ कृशः शशी ३७३।२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | ३५८। ३४ | कृत्वापि काव्यालंकारां  | ११।२     |
| कुशतिलराजतवालिः ३०५।४९ कृते प्रसिद्धवृत्तानां २९४।१<br>कृशलानामयतन्तो २३८।२५ कृत्ताङगुष्ठः ३१९।१३०<br>कृसुमशयनं पाषाणः २९।४४ कृत्वाल्णिठ ३५९।३९<br>कुसुमसुकुमार देहा २३७।८ कृत्वा समस्तं दिवसं १५५।१३<br>कुसुम्भरागः सिन्दूर ३८६।४ कृशः काणः खञ्जः २८।४०<br>कूलत्कूरकपाट २१४।५३ कृशः शशी ३७३।२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |         | कृतारिवंचने             | ११।१     |
| कुशांतलराजतवालि: ३०५।४९ कृते प्रसिद्धवृत्तानां २९४।१<br>कृशलानामयतन्तो २३८।२५ कृत्ताङगुष्ठः ३१९।१३०<br>कृसुमशयनं पाषाणः २९।४४ कृत्वालृष्ठि ३५९।३९<br>कृसुमसुकुमार देहा २३७।८ कृत्वा समस्तं दिवसं १५५।१३<br>कृसुम्भरागः सिन्दूर ३८६।४ कृशः काणः खञ्जः २८।४०<br>कृलत्कूरकपाट २१४।५३ कृशः शशी ३७३।२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |         | कृतारुचिः पृथु          | २९४।४    |
| कुशलानामयतन्तो २३८।२५ कृत्ताङ्गुष्ठः ३१९।१३०<br>कुसुमशयनं पाषाणः २९।४४ कृत्वालृष्ठि ३५९।३९<br>कुसुमसुकुमार देहा २३७।८ कृत्वा समस्तं दिवसं १५५।१३<br>कुसुम्भरागः सिन्दूर ३८६।४ कृशः काणः खञ्जः २८।४०<br>कूजत्कूरकपाट २१४।५३ कृशः शशी ३७३।२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |         | ~ ~                     | २९४। १   |
| कुसुमसुकुमार देहा २३७।८ कृत्वा समस्तं दिवसं १५५।१३<br>कुसुम्भरागः सिन्दूर ३८६।४ कृशः काणः खञ्जः २८।४०<br>कूजत्कूरकपाट २१४।५३ कृशः शशी ३७३।२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | २३८। २५ | •                       | ३१९।१३०  |
| कुसुम्भरागः सिन्दूर ३८६।४ कृशः काणः खञ्जः २८।४०<br>कूजत्कूरकपाट २१४।५३ कृशः शशी ३७३।२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | 56188   | <b>कृत्वाल्</b> णिठ     | ३५९।३९   |
| कूजत्कूरकपाट २१४। ५३ कृशः शशी ३७३। २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | २३७।८   | कृत्वा समस्तं दिवसं     | १५५ । १३ |
| रूपा राया २०१ । ११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,                       | ३८६।४   | कृशः काणः खञ्जः         | 26180    |
| कूटकलाशत २४७।४ कृष्णाजिनोत्तरासंगम् १७७। १३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | कूजत्कूरकपाट             | २१४। ५३ | कृशः शशी                | ३७३।२६   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | क्टकलाशत                 | २४७।४   | कृष्णाजिनोत्तरासंगम्    | १७७। १३१ |

| कृष्णाश्वशकृद्वयी       | २६१ । १२ |
|-------------------------|----------|
| कृष्णीकृतश्वेतकचा       | ३५९।४४   |
| कृष्णेनाम्ब गतेन        | २८।४१    |
| केदाराम्बुजया           | ३६५। ९७  |
| केन निष्करुणेनेदं       | १६२।९०   |
| केनैते विशिखाः          | १२९।२४   |
| केलीमयः स्मितविलास      | २७१।४२   |
| केशरागोऽस्थि            | २८६। १४  |
| केशाकुले रक्त           | १३१।१२   |
| केशारूयः सप्त           | ३८९।४३   |
| कैनित्य संभव            | ३५२।२१   |
| कोकिलो मधुरालापः        | ३८९।४२   |
| कोन्यः कदर्यसदृशः       | २७६।५    |
| कोपविकृत                | २७६।५    |
| कोपेन शापस्फुरिता       | १९८।४    |
| कोपोत्कटव्या झ          | २०३। ५३  |
| कोयं विजातिर्विगुणः     | २०४। ६२  |
| को वेत्तिगुणविभागं      | ४०६।३८   |
| कौतुकदर्शमसकृत्         | २५८।१२   |
| कोतुकाद् गृहनारीभिः     | ३२५।३९   |
| कौतुकाद्वत्स <b>रे</b>  | ३८२।१०६  |
| कौबेरं घनमिखलं          | २३२।५०   |
| कौसुमः कुम्भरागः        | ३८७।१६   |
| कौसुमः क्षणिकोदारः      | 390169   |
| कौसुम्भो रक्षितः स्थायी | 360126   |
| ऋतुतीर्थं सुरनिकेतन     | २३८। २६  |
| ऋतुधनानां               | १२६। इ   |
| क्रमाद् ग्रामनियोगेन    | 380135   |
|                         | 11. 41.  |

| कयविकमक <u>ू</u> ट    | २२८।४    |
|-----------------------|----------|
| कयविकयिका नाम         | ३१६।९६   |
| क्रीडावल्ली           | ३८३।१६२  |
| कीत्वा गणेश           | ३६३। ७७  |
| कुद्धः कर्मकरान्      | 299199   |
| कुद्धस्तमेत्य शकः     | २५३।२२   |
| कोधं प्रभो संहर       | ६०।१०४   |
| क्लिन्नं कोषनिषण्ण    | १२१।१५   |
| क्लिष्टः कष्टं कदर्यो | १६४।१०७  |
| क्लीबस्य यस्यास्ति    | ३८५ । ८५ |
| क्व कियत् कि          | २९७।३०   |
| क्वचिद् योगकथा        | ३६४।९४   |
| क्वचिद्धिक्षिप्त      | ८६१९     |
| क्व तदस्ति न जानीमः   | २८२।३५   |
| क्व विद्या विदिता     | १७४। ९९  |
|                       |          |

## क्ष

| क्षणपाकेन कालस्य      |         |
|-----------------------|---------|
| क्षणाद् बुघोऽप्यबुघतः | २८४।४   |
| क्षणात् पिवति         | ३३१।१०७ |
| क्षत्रिणः स पवित्रस्य | २९०।३   |
| क्षपारम्भे क्षीबं     | ३५७। १० |
| क्षपितविकलकाली        | २८९।२८  |
| क्षमा शमः शासन        | १९९।१६  |
| क्षिपेद् वाक्यशरान्   | १३७।२९  |
| क्षिप्तपत्राः सुमनसां | १७२।७७  |
| क्षिप्ते नियोगिना     | ३३०१८९  |
| <b>ि</b> .।प्रोपदेश   | ३६४।८७  |
|                       |         |

| क्षीणजिव्हाधरा                | ३६०१४७              | खेचर्यः सुखसाध्या     | २६१।११   |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| क्षीणध्वान्तपटा               | २८२। ३७             | 77                    |          |
| क्षीणं व्यसनिनं मूढं          | २८६।३१              | ग                     |          |
| क्षीणः कृतोपवासः              | २८८।१२              | गगना ङ्गणकमलवने       | २२१।२७   |
| क्षीणश्चन्द्रो विशति          | ४७।७९               | गंगायमुनयोः           | ३२५।४३   |
| क्षीणाय गुणहीनाय              | २८७।१               | गच्छामि गच्छामि दिनं  | 585180   |
| क्षीबस्येवाचलस्य              | ३१।४७               | गणकः सिंहगुप्तश्च     | ४२०।२२   |
| क्षीरसंक्षयरक्षायै            | ३६२।६९              | गणपतिगुरोः            | ८५११     |
| क्षुद्रः क्षीणोऽपि            | २६५।५७              | गणपतिगणने             | २६०।६    |
| क्षुधितापत्यकुपिता            | ३१४।७६              | गणविज्ञानिका          | ३६३।८४   |
| क्षेमेन्द्रः सुहृदां प्रीत्या | १४५।३               | गणिका ततः प्रभाते     | ४०३।२    |
| क्षेमेन्द्रनामा तनयः          | ४२०।६               | गणेशानुचर             | ३७९।७९   |
| क्षेमेन्द्रेण रहस्यार्थं      | ३४९।३               | गतागतेषु अखिन्नेन     | २८८।९    |
| क्षेमेन्द्रेण सुशिष्या        | 2418                | गतानुगतिको मूर्खः     | ३९१।६७   |
| क्षैण्यक्षामं शिशिर           | ३९८१७               | गते भुक्तवातिथौ       | १९६।४५   |
| ख                             |                     | गन्तव्यं यदि नाम      | ३२।५०    |
| खगोत्क्षिप्तै रस्त्रैः        | २०। १९              | 11                    | ६७।८     |
| खिचत्रमपि मायावी              | २७४। १६             | गत्वा गुरुगृहं रण्डा  | ३३९।४२   |
| खटिकाकरण <u>ी</u>             | ३३५।२               | गत्वा वैतरिणीतींरं    | ३०८२०    |
| <b>खरत</b> रपृष्ठ             | २९९। १०             | गर्भिणी परबीजेन       | २९६।२३   |
| खलः प्रववृते                  | २७५।२०              | गवां दण्डाय यश्चके    | ३१८। १२१ |
| खलः सुजन                      | २७४।१०              | गाढालिंगननिश्चला      | १२९।२३   |
| खला इवातिचपला                 | ३५४।४७              | गाण्डीवस्त्रुवमार्जनः | ३१।४८    |
| खलेन घनमत्तेन                 | २७४।१७              | गान्धर्वो गीतनृत्तादि | ३९०।७१   |
| खलोक्त्येव                    | २७४। १५             | गायनसंघस्यैक्यात्     | २५७।२६   |
| बल्वाटः स्थूलवपुः             | २२५।६३              | गाहन्तां महिषाः       | १०७।७१   |
| खल्वाटो विरल                  | ३३१।१०६             | गीतांदुद्धिजते        | २७७।२०   |
| खादति पिबति च धूर्व           | र्तः २६ <b>२१</b> ८ | ंगीतेषु गाथा          | ६५।१७    |

| गुणपरिचयस्तीर्थे         | १०३।५९  | गृहिणी दर्पणपरा        | ३२१।१४३  |
|--------------------------|---------|------------------------|----------|
| गुणरहितो                 | २९८।३   | गृहीतस्योपरि           | ३७८।१४   |
| गुणवत्कुलजातोऽपि         | १४६।१३  | गृहीत्वा पशुपालस्य     | ३६३।७६   |
| गुणवती ललितापि           | ३८५।१३२ | गृहीत्वा मद्यकलशं      | ३१९। १३१ |
| गुणस्तवनेन कुर्वीत       | १३८।३५  | गृहे घाराधिरूढापि      | १६९।४३   |
| गुणा गुणतया भान्ति       | ४२२।७   | गृहं नियोगिकान्तायाः   | ३२४।२९   |
| गुणिनां चित्तवैकल्यात्   | ३८०।८९  | गृहं मुष्टचा           | ३५८।३१   |
| गुणिनां मत्सरः शत्रुः    | १४८। ३५ | गृहं विक्रीय सर्वस्वं  | ३५९।४३   |
| गुणान् स्तौति            | २७५।२१  | गोप्यते या श्रुतज्ञस्य | १६८।३२   |
| गुणेष्वादरं कुर्यात्     | १३८।३६  | गोपदक्षिणकृत्          | ३१७।१०३  |
| गुणेष्वानादरं पुत्र      | १४८।३८  | गोष्टीरञ्जनमित्र       | २३९।२८   |
| गुरुगणकैरवुधानां         | १२४।१४  | गोष्ठीविटै:            | १२३।९    |
| गुरुगर्वात् कविः         | १६९।४९  | गोष्ठीविहरणशीला        | २३८।२१   |
| गुरुर्गुरुतरा            | ३३२।१११ | गौरवशैथिल्यकला         | 21884    |
| गुरुद्व <i>ययुतै</i> :   | ८९।२४   | गौरः सुपीवरो           | ३३८।३३   |
| गुरुमाराधयेद् भक्तया     | १४१।४७  | ग्रहनक्षत्रताराणां     | ३२९।८३   |
| गुरुरिति वितरति          | ३०२।२६  | ग्रहरागोऽथ             | ३८७।१५.  |
| गुरुलध्वादिनियमात्       | १०१।२५  | ग्रहवारेषु भुंजानः     | २९०।४    |
| गुरुवचनं सत्यानाम्       | २६८।१४  | ग्रामयात्रासु          | ३६३।८२   |
| गुर्वक्षरेण संरुद्धम्    | 9416    | ग्राम्यो धातृद्धिजः    | ३९१।६६   |
| गुरुहृदयम्               | २२७।९०  | ग्राह्मपरिच्छेदकला     | २४८। १४  |
| गुह्य स्दर्शी रतिः       | ३२३।१९  | ग्रीवास्तम्भभृतः       | १७१।६९   |
| गुह्यांगस्पर्शकृत्       | ३२९।७६  | ग्रीष्मं द्विपं तु     | ४३।७१    |
| गूढाङ्गेन त्वया स्पृष्टे | ३७७।५९  | ग्रीष्मेऽक्षिकोप       | ३४१।६०   |
| गूढोपवेन निकुंजे         | २४१।५२  |                        |          |
| गूथलिप्तस्तथोनमत्ती      | ३३७।१७  | घ                      |          |
| गृहणीविग्रहोग्रस्य       | 848144  | घटगलगल                 | २९९। १२  |
| गृहमेकं गृहस्थस्य        | १५६।२४  | घटपटशकटस्कन्घ          | २५५।३    |
|                          |         |                        |          |

|                               |          | चारुसौरभलिप्तांगी        | 27712   |
|-------------------------------|----------|--------------------------|---------|
| घटितस्योपरि                   | २५८।१३   |                          | ३२२।३   |
| घुणजग्धस्य दग्धस्य            | २९६।२५   | चिकित्सको ऽर्थप्राणानां  | ३२८।७१  |
| घृतनाडीनिमित्तेन              | ३३०।९६   | चिताचकं चन्द्रः          | २१।२१   |
| घोरप्रतिग्रहग्राम             | १५७।४२   | चित्तं वातिककासि         | ८३।६३   |
| द्राणाख्यः पु <sup>ष्</sup> प | ३८५ । ३३ | चित्तं वातिक कासि        | १३३।२३  |
|                               |          | चित्तस्य जात्यनिल        | १८८१५   |
| च                             |          | चित्तं विरक्तं यदि       | १९८।३   |
| चक्षुद्वीरि च                 | २०९।२२   | चिन्त्यते यदि            | १३२।१६  |
| चक्षुवैद्योऽयम्               | ३४१।५९   | चिन्त्यः स्वेंगितवादी    | २६२।२२  |
| चटिकापूर्णपात्रापि            | ३३६।८    | चित्रं तावदिदं           | १०५।६७  |
| चण्डं पिण्डायिनां             | १६९।४४   | चित्रमियं बहु            | २४५। १९ |
| चण्डालस्यापि साहाय्ये         | २७८।२४   | चिरं तदर्थिनः            | ३२२।६   |
| चञ्चत् कर्णसुवर्ण             | २९२। २३  | चिरं संचूणिताः           | ३१६।९४  |
| चतुर्वर्गोपदेशेन              | १३४।२९   | चिरसेवानुरोधेन           | १९३।१४  |
| चतुर्वद्यापि                  |          | _                        |         |
| चतुर्वार्यञ्जलौ               | २०९।२२   | चिरसंकेतस्थित्या         | २४२।६३  |
| चतुःषट्सप्तविरतिः             | ९२।३५    | चीनानकाना                | ३६५।९९  |
| चन्द्रकला इव                  | २४७।२    | चुंबनसक्तः सोऽस्याः      | २३।२८   |
| चन्द्रस्येश्वरसेवया           | ३७४।२९   | चूर्णहरिद्रा             | ३०४।३७  |
| चन्द्रोच्छलज्जलं              | ६४।८     | चूलिकाकृतरुद्राक्षा      | ३२७।१५  |
| चपला तिष्ठति हम्ये            | २३८।१७   | चूलिकान्यस्तकुसुमः       | ३३७।३६  |
| चपेटोत्स्फोटित                | ३४४।९०   | चेतः शान्त्यै द्वेषदर्पी | १७९।१५९ |
| चमत्कारं करोत्येव             | ५१। ३१   | चैत्रे सूत्रितयौवनः      | ४२।७०   |
| चर्मकृन्नर्तकी                | ३३५।१४२  | चौरः क्षणे स तस्मिन्     | २४१।५४  |
| चर्मकृत्स्नौनिकः              | ३३६।१३   | चौराः सर्वे स्थिताः      | २८६।२९  |
| चरितैगौरिव                    | ३०४।३९   | चौरोऽपि निखिलवृत्तं      | २४३ १७४ |
| चिल्वाभ्यागता                 | 349184   | च्यवनः पुरा महर्षि       | २५३।२१  |
| चाकिकः शिवतां                 | २९३।३६   | च्युतसुमनसः ^            | ४६।७७   |

## छ

| छन्दानुयतिनी                | २६४।४२  |
|-----------------------------|---------|
| छन्नानार्धाः                | २८२।३६  |
| छात्रः प्रवृत्तः पाण्डित्ये | २९०१७   |
| छन्दो देवाभिधानोऽथ          | १५३।८०  |
| छायाग्रहो मूर्त             | २१३।४४  |
| छायोपजीवी                   | ६६।१    |
| छिन्नार्धनासिका             | २८६। २४ |

## ज

| जगति ब्राह्मणान्   | ४९१७६    |
|--------------------|----------|
| जगत्येको भद्र      | १९२।१    |
| जगद्वैरीजरास       | १३९।५०   |
| जग्राह रजनिरमणि    | २४१।५८   |
| जटाक्षसूत्राजिन    | १९८।१२   |
| जठरान्तरे पुरारेः  | २३५।८१   |
| जडसेवापरिक्लिष्ट   | 206180   |
| जडा ह्यस्या:       | 379160   |
| जतजै:गुरु          | 26188    |
| जनकं हतमालोक्य     | १७७।३२   |
| जनपुण्यैरसामान्यैः | 26819    |
| जनन्यो हि हतास्तेन | ३५३।३७   |
| जनं स्मृतिदशा      | ८६।२     |
| जनस्य तीव्रातप     | ९०। १५   |
| जनस्थाने भ्रान्तं  | ७९।४१    |
| जनहृदयविष्रलम्भो   | २२३।४५   |
| जन्मान्तरेऽन्बद्धा | ४०५ । २३ |
|                    |          |

| जन्मान्तरेऽप्यतो       | १६८।१०९  |
|------------------------|----------|
| जन्मावधि नः            | १४३। ९४  |
| जपहोमार्चनं            | १३५।८    |
| जम्बूबिम्वकदम्ब        | ८२१५७    |
| जय जय भगवन्            | ३०२।२८   |
| जयित जितसुधा           | ६३।१     |
| जयत्यखण्डशीतांशु       | ३३७।२२   |
| जयत्युपेन्द्रः स       | ३७।५९    |
| जयत्युल्लासिता         | ३११।४०   |
| जयन्ति ते स्वस्ति      | २११।३२   |
| जयन्ति बाणासुर         | ९८।३९    |
| जयन्ति वेश्या          | २७३। २   |
| जयाय नृहरिः            | १।६      |
| जरया जीर्णशरीर:        | ३०।२०    |
| जराग्रहणतुष्टेन        | १३६।१७   |
| जराजीणीनि रूपाणि       | २८६।६३   |
| जरानिर्गीर्णे          | १९९।२१   |
| जरा शुभ्रेषु           | १४९।९६   |
| जलपतिते सक्तुकणें      | २५५।८    |
| जवात् स रजसा           | ९२।२७    |
| जसजैः सयलैः            | ९२।३२    |
| जातः स एव लोके         | २३७।१०   |
| जातः सत्कुलजः          | १२५।२१   |
| जातक्षपटलदोषैः         | ४०७।४२   |
| जाता मूषकरूपा          | २५९ । २६ |
| जाते तत्राथ दुर्भिक्षे | ३५११६०   |
| जाते परिचये माल्य      | ३२३।१८   |
| जातं वंशे भुवनविदिते   | १६।९     |
|                        |          |

| जात्या चर्ममयं          | ३६५।४१   | ਣ                      |         |
|-------------------------|----------|------------------------|---------|
| जात्यैव कामिजन          | ४११।९४   | 77777 71               |         |
| जानामि बाल मित्रं       | २३२।४४   | टक्कस्य सा             | ३९५।१५  |
| जानामि यत्कृतस्यास्य    | १७३।८६   | टक्कराकोटि             | २८९।२३  |
| जाने जाम्बवतः           | १८५।१५   | =                      |         |
| जामाता गौरवाही          | 808135   | ्र त                   |         |
| जामातुः श्रीमतः         | ३३४। १३२ | तकाराभ्यां जकारेण      | 28132   |
| जाया शीलविवर्जिता       | १२४।१०   |                        |         |
| जितो जगत्येव            | 2618     | तत उन्मत्तिका          | ३६४।८६  |
| जिह्वादूषित 💮           | २७४।७    | ततः कदाचित्            | १९९। १८ |
| जिव्हासु दूतविदुषाम्    | २५४।३०   | ततः कदाचित्            | 38198   |
| जीवतः संचिताद्यस्य      | २७७। २२  | ततः कर्तुं प्रवृत्तेषु | ३६८।१०  |
| जीवन्नप्यित्रयो निःस्वः | १५६। २६  | ततः कर्परमादाय         | १६२।८५  |
| जृम्भमाणा परावृत्त्य    | ३२२।४    | ततः काली कलावत्यः      | ४०१।२९  |
| जृम्भाविकासितमुखं       | ११२।८४   | ततः काले गते           | १६१। ७६ |
| ज्याजिव्हया वलयित       | १७।११    | ततः कुमुदनाथेन         | ८७।५    |
| ज्यायान् धन्वी .        | 40199    | ततः क्षीबैः            | 805188  |
| ज्येष्ठो जयति वाल्मीवि  | तः ७।१   | ततः क्षीवो गुरु        | ३४३।८१  |
| ज्येष्ठेन तावत्         | ३७३। २२  | ततः प्रत्यन्त          | ३६२। ७४ |
| ज्योतिः शास्त्रविदे     | ३२९।८२   | ततः प्रभाते            | ३७६।५२  |
| ज्योत्स्ना भस्म         | २२२। ३५  | ततः प्रभाते प्रसृते    | ३२८। ६६ |
| ज्वरादिभमस्शोकार्ता     | २८६। २८  | ततः प्रयाते गणके       | ३३०। ९२ |
| ज्वरादि काले वैद्यानां  | ३४३।८६   | ततः प्रविविशुः ते      | ३४०।४६  |
| ज्वालावलयी धूमो         | २५८।१०   | ततः प्रविश्य कंकाली    | 800174  |
| ज्ञाताःसंसारकला.        | २४७। ३   | ततः प्रासादपालेन       | ३५७।१९  |
| ज्ञात्वा तमासनाथि       | २२६।७९   | ततः शिष्याः            | ३४३।८४  |
| ज्ञात्वाथ चन्दनः        | २६३।१०१  | ततः स काले             | १६०।७०  |
| ज्ञेयः कलापे            | २७०।३९   |                        | ३५७। २१ |

| ततः स सत्वरं          | ३१३। ६१ | तत्प्राज्ञत्वं           | १२०।७    |
|-----------------------|---------|--------------------------|----------|
| ततः सा पञ्जिका नाम    | ३६३।८०  | तत्र केवलज्ञास्त्रेऽपि   | १०९।५    |
| ततः सा भूरि           | ३६४।९०  | तत्र ददर्श विभूषित       | २४२।६१   |
| ततः सा यौवनवती        | ३५६। १३ | तत्र पुष्पोच्चयव्यग्राम् | १७२१८०   |
| ततः सुधाधवलितं        | ३१७।१०६ | तत्र बन्धनपालेन          | ३६०।४९   |
| ततःतदपचारेण           | ३६२।७१  | तत्र बन्धुरसार           | ३५८।३०   |
| ततस्नद्द्रविण         | ३५९। ३७ | तत्र वर्षत्रयी           | ३२९।८४   |
| ततस्तनुतर             | ३५८।२८  | तत्र स मधुमद             | २४०।४६   |
| ततस्तस्याम्           | ३५३।३२  | तत्र स. वेश्याभवनं       | २४५।१६   |
| ततस्तिमिरसं भारैः     | ३६७।५   | तं राजलक्षणोचित          | २४५।१७   |
| ततःतेनावमानेन         | ३७९।७४  | तत्र सुतं सविजासं        | ४०९।७२   |
| ततः स्वभगिनो रण्डा    | ३३७।२१  | तत्राकवेः कविताप्तिः     | ६३।६     |
| ततो गृहीतमध्यस्थ      | ३१५१ ७३ | तत्राखिलाखुसेना          | २५९।२२   |
| ततो दिनान्ते विपुलां  | ३४२।७६  | तत्राचमनतोयेन            | १९६।४७   |
| ततो नित्यावधानेन      | ३३६।१०  | तत्रापश्यत् स सर्वान्    | 3681800  |
| ततोऽपि व्रजतो         | ३१७।१०८ | तत्रापि वेशयोषाः         | २४३।१    |
| ततो मूर्तैः इव        | ३१३।६६  | तत्राभूदिभभूत            | ३५०।६    |
| ततोऽवदन् मन्द         | ३३०।९०  | तत्रापि हेमकारा          | २५७।१    |
| ततो वाचाल             | ३२७।६२  | तत्राप्यानयमो            | 9814     |
| ततो विभवहीनो          | 388194  | तत्राभवद् गृह            | ३८१।९५   |
| ततोऽहं वामपाइवंस्य    | १९७।४८  | तत्राभूदभिमत             | 28818    |
| तत्कोपोद्यतवज्रम्     | २५३।२४  | तत्रास्थितं स्थिति       | ३९।६५    |
| तच्छ्रुत्वा विकसित 🕆  | २२९।१२  | तत्राहं वृत्तकर्तव्या    | १५२।७२   |
| तच्छू ुत्वा सस्मितः   | ३७९।७७  | तत्रोपासकदासेन           | ३६१।६५   |
| तज्ज्ञैरप्यपरिज्ञात   | ३२२।८   | तत्सम्भ्रमादाश्रम        | २०४।५९   |
| तत्कालोपनते           | ७४।२५   | तत्संगत्याप्य            | ३३४। १३३ |
| तत्तस्य शौचम्         | २२६।७३  | तत्संचूर्णनजातैः         | २२९।१७   |
| तत्तस्याः प्रेम दृढे, | २४६।२८  | तत्सन्निधाने <b>न</b>    | १५३। १०० |

| तत्सूनोश्चन्दनस्याथ   | १६१।७३  | तप्तः शतिरच             | ३८७।२१  |
|-----------------------|---------|-------------------------|---------|
| तथाप्यवस्थासदृशेः     | ११०।१२  | तप्तैस्तीवव्रतैः        | २२२।२७  |
| तथाप्युयायशून्येन     | ३८४।१३१ | तमसि वराकश्चोरः         | 24418   |
| तथाहि ताम्प्रजः       | ३१६। ९२ | तमुवाच देवदेवः          | २३५।८४  |
| तदनु च गणकं कला       | २२७। ९१ | तमेव तीर्थयात्रासु      | ३३९१३८  |
| तदन्वये शुद्धिमति     | ९४। १७  | तमोऽध्वतापेन            | २१२।३९  |
| तदिप सतताभिशंसी       | २३१।३२  | तं तपस्तापितात्मनम्     | २६७। २१ |
| तदपुण्यैः परीक्षीणे   | १६१।७८  | तं तुङ्गभवनवलभी         | २३०।२६  |
| तद्गेहिनी शीर्ण       | ३१४।७५  | तं दर्प दोषज्वरितं      | १४७।२४  |
| तद्र्शने कौतुक        | २०२। ४३ | तं दर्पं मत्तं सत्कोप   | १७२ ।७३ |
| तद्वान्धवैवीर्य माणा  | ३५८।३३  | तं दृष्ट्वा चन्दनः      | १६२।८६  |
| तद्भाजि जन्म सचिवे    | ९१।१८   | तं दृष्ट्वा निष्फल      | १७०। ६६ |
| तद्भीत्येव विटास्ते   | ४०६।४०  | तं दृष्ट्वा परमेष्ठी    | २२६।७४  |
| तद्वृत्तमात्रश्रवणेन  | 344147  | तं दृष्ट्वैव विलीना     | २४२। ६३ |
| तनुत्यागप्रवृत्तेन    | १५१।६१  | तं नमस्कुमहे कूमी       | 418     |
| तनुधनहरऋूर            | १०३।५८  | तं नमस्कृत्य वरदे       | ४२१।५   |
| तनुवल्लीवसना          | ३८३।११७ | तं प्रच्छाद्य सहसा      | ४०६।३०  |
| तत्र स्थानायातः       | ३०५।४८  | तं मंदाकान्ता           | १७१।६४  |
| तन्मषीविप्रुषस्तस्य   | ३३४।१३० | तं युद्धकामुकं          | १९१।३७  |
| तन्मुक्तये त्वरायाताः | ३३०।९५  | तं वदित सोऽन्य          | २३०।२८  |
| तन्मुक्तये मय         | २४६। ३६ | तं समाप्तव्रतं प्राप्तं | १७७।१३७ |
| तन्मुखन्यस्त          | ३२३।१७  | तया श्रमणिकया           | ३२७।५५  |
| तन्वङ्गचनिबरांगमे     | १२९।२२  | तयोपचर्यमाणोऽथ          | ३३९।४५  |
| तपोवने मुनिवरौ        | १६६।१६  | तरुणाकांक्षिणीं वृद्धः  | ३४२ ।७३ |
| तपः सदारागधनाभि       | १९७। १  | तल्लाभसेवया             | ३५९।३८  |
| तपस्विनी शिखाख्या     | ३६१।५८  | तव तत्र प्रयातस्य       | १७१।६९  |
| तपो न तप्तं वयमेव     | ५५।९५   | तव नरपतिः प्रसादी       | २६४।४३  |
| तपोविशेषैनिशित        | २०५।७२  | तव वर्षत्रयी            | ३२९।८४  |
|                       |         |                         |         |

| तव शतपत्रपत्त्र मृदु      | १०१।२७  |
|---------------------------|---------|
| तवेयं यौवनतरोः            | ३८४।१२५ |
| तस्माच्च पुत्रार्थ        | ३९२।७४  |
|                           | ४१२।१०४ |
| तस्मात्कार्यस्त्वया पुत्र | १४८।३६  |
| तःमात्तामहमेव             | ३६६।१०८ |
| तस्मात्पुण्यायतने         | 240130  |
| तस्मात्पौष्णिकमारुह्य     | ३४२।७४  |
| तस्मात्प्रभूत विभवो       | १६०।६७  |
| तस्मात्सदा मान            | 888188  |
| तस्मात्सुंवर्णाम्बर       | १९७।५४  |
| तस्मादत्र यथास्थाने       | ११०।१५  |
| तस्मादलब्ध                | १२३।७   |
| तस्मादस्थिररूपं           | १८७।७५  |
| तस्मादेष रति              | ३७७।५४  |
| तस्मादेषां राष्ट्रे       | १५७।२४  |
| तस्माद् भजस्व             | ३७२।१३  |
| तस्माद्यथायं              | ११६।३८  |
| तस्माद्यदि दिनमेकं        | ४०५।२६  |
| तस्माद् विदेशं गछामि      | ३५३।३४  |
| तस्मान्न कार्यः सुधिया    |         |
| तस्मान्न दर्पः पुरुषेण    | १६४।११३ |
| तस्मान्ममैष               | २३५।७८  |
| तस्मान्महीपतीनां          | २६०।२९  |
| तस्मान्मानिनि             | 348184  |
| तस्माल्लोभ                | २३६।८९  |
| तस्मिञ्जर्जरशिखरे         | २५९।२४  |
| तस्मिन्नद्रौ कतिचित्      | ११३१८९  |
| क्षे. ल. का. २९           |         |
|                           |         |

तस्मिन्नप्यति १६१।८१ तस्मिन्नभिद्रुते वेगात् १७६। ११ तस्मिन्कुणपशरीरे २४५। २६ तस्मिन्प्रौढ २२२ ।२६ तस्मै नमोऽस्त् ३३३।११८ तस्मै विहितसत्कारा १९६।४२ तस्य कदाचित् प्रकृत्या २४९।२३ तस्य निशेषितारातेः १९०।३० तस्य प्रवेशे वदना 202188 तस्य मुक्तालता नाम १४७।२१ तस्य यातस्य निरयं १६१।७२ 328190 तस्य विप्रसहस्रेषु तस्यात्मजः सर्वमनीषि ६२।३ तस्यातितीव नियम २२६१७५ 505186 तस्याधरे चुम्बन तस्यानुजीविभिः 380133 तस्यानृत्तविलोकने १८२ । २५ २३९।३४ तस्याभवद्विभूतिः 200130 तस्यामराधीश १४७।१२ तस्यां तस्याभवत्कान्तः तस्यां तस्या भवत्सूनुः १५५।१९ तस्यां निजभुज 261888 ३१६।९८ तस्यावस्करसंछन्नः तस्याः सेष्याप्सरो १८२।२३ तस्यैंव दैवात् ३१७।१०४ १५३1७८ तस्योग्रतपसा तुष्टः १९९।१९ तस्योदितानां वदन २३१ । ३४ तातो जानाति

| तामब्रवीत् तत्                                     | ३९४।७            | तीर्थाप्तिः साधुसंपर्क  | १८५।५    |
|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|----------|
| तामवदत्कंकाली                                      | ४०४।१३           | तीर्थोपवनसुरा           | २४४।२    |
| तामेकवारं दृष्ट्वैव                                | ३६० । ५५         | तीव्रदर्पीं महाकोपः     | ३१३।६०   |
| तां च मेधधृता                                      | ३२७।५९           | तीव्रेतपसि              | १३८।३९   |
| तांदृष्ट्वा चन्द्रवदनां                            | १६२।८२           | तुरगाद्याचिता           | ३३८।६४   |
| तां प्रबलज्वलित                                    | २४६। २६          | तुषाग्निकुण्डिकाताप     | ३४५।१०३  |
| ताम्बूलं देयमेतेभ्यः                               | ४०२।४२           | तुष्टस्तमेत्य वरदः      | ३०८। २१  |
| ताम्बूलष्ठीवन                                      | 340188           | तूर्णं पुनइचशनकैः       | २२९ । १५ |
| ताम्रघटोपमशीर्ष                                    | २६१।९            | तूर्णसहस्त्रभागैः       | २२७।८९   |
| तारं रोदिषि किं पुत्र                              | १६३।९६           | तूलपटीं त्यज पृष्ठात्   | 8681858  |
| तारुण्यै तरालेसुभु                                 | 3631886          | तृष्तिदं दर्शनेनापि     | १५६।२६   |
| तारुप्येन निपीत                                    | ६०। १०३          | तृष्णातुराणां रजसा      | २११।३५   |
| तावच्च तूर्णधनम्                                   | ३९२।७५           | ते गीतनाममन्त्रा        | २५६। १९  |
| तालुन्यस्त।र्घ                                     | ३३१।१०४          | तेजः सत्त्वं बुद्धिः    | २६८।९    |
| तावश्रान्तश्रुतो                                   | १७१।७२           | तें तं स्मितप्रस्फुरिता | २०४। ६१  |
| तावद्धर्मकथा                                       | १२५।२४           | ते तु त्वां स्पर्धन्तो  | २५६। १७  |
| तावूचतुः क्षितिपते                                 | १८४।४६           | ते दोषाः एव             | २७५। २३  |
| तासां तदचीरभसा                                     | २०२।४७           | तेन तीक्ष्णप्रतोदेन     | 140186   |
| तासां बभौ रोमलता                                   | 202186           | तेन तस्यानृशंसेन        | १७८। १४४ |
| तासां मध्ये बभौ                                    | १८२।१९           | तेन प्रजोपसर्गेषु       | ३०७।४    |
| तास्तेन जारगुरुणा                                  | ३२६।५४           | तेन प्रविभवता           | ८६।१     |
| तिलकप्रतिभः नीच                                    | ३८९।२५           | तेन प्रहतमशस्त्रं       | २३५ । ७७ |
| तिलकं विभ्रती                                      | १३।११            | तेन यदेतन्त्रीतं        | ४०६।३६   |
| तिष्ठति यः सकल                                     | 258143           | तेन रूपगुणोत्साहै       | १८३।३४   |
| तीक्ष्णस्वभावान् लोहस्य<br>तीक्ष्णान्तस्त्रीकटाक्ष | ३८७।२५           | तेन रोगधरा              | ३५३।२९   |
| तीक्ष्णांशुविरह                                    | 32189            | तेन श्रीत्रिपुरेश       | ४१९।३    |
| तीक्षणस्तदन्वये                                    | २२१।२८<br>३०९।२० | तेनान्यरूपेण            | २०११३८   |
| तीर्थानि दीर्घाध्व                                 | १२२।२१           | तेनाप्यतृप्तिमालोक्य    | १९६।४४   |
|                                                    |                  |                         | , , ,    |

| तेनाविष्टः सहसा             | २५४। २६ |
|-----------------------------|---------|
| ते प्रापुरीष्यापदम्         | २९४।६०  |
| तेषामपर्षाद्भृश             | 208148  |
| तेषां परस्पराइलेषात्        | ३०११८   |
| <b>तैलमल</b> कललांखित       | ४०८।५५  |
| तैलिमदं लवणिमदं             | 880150  |
| तैलस्य तोलकमिदं             | ४१०।७९  |
| तैलोनमृष्टे मनाक्           | ३४१।५७  |
| तौ जन्मगूढौ                 | 2112    |
| तौ तं ददृशतुः               | १८४।३१  |
| तौ दृष्ट्वा पृथ्वीपालं      | १८५१५६  |
| त्यक्तगृहव्यापारा           | २३८।२४  |
| त्यक्तवा कीर्तिमनन्ताम्     | २३४।६६  |
| त्यक्तवा प्रशमसन्तोषी       | १६७।२७  |
| त्यक्तवाशागतसत्पात्रं       | १९३।१२  |
| त्यक्त्वार्जुनः कृष्ण       | १८९।१३  |
| त्यज् धनमिति                | २३५।८२  |
| त्यजेनमृगव्यसन              | १३७।२८  |
| त्यागिना कि दरिद्रेण        | १४८।३३  |
| त्यागिनः अन्यस्य            | १९२।६   |
| त्यागे सत्त्वनिधिः          | १३६।१९  |
| त्यागो मणिवलयानां           | २६९।२८  |
| त्रिकोणयुगमध्ये             | ६४।१२   |
| त्रिगुरुः प्राग्गुरु:       | 2410    |
| त्रिफलाक्षालन               | ३०५।४७  |
| त्रिविक्रमोऽस्तु            | ५१७     |
| त्रिषु पादेषु विश्रान्त     | १०३।३०  |
| त्र्युट्यति क्लिन्नतस्त्रीव | २०९।२५  |
|                             |         |

| ४०२।४६   |
|----------|
| ४१।६८    |
| 9419     |
|          |
| ३८६।९    |
| ३४०।५२   |
| २२९। १३  |
| ३०८।१७   |
| ९५।३१    |
| ४११।९१   |
| २३१।४०   |
| १०३।२९   |
| ४१४। १२१ |
| 380148   |
| २७६।४    |
|          |

द

| -<br>दक्षिणानिलसोच्छ्वास | ३९८।३   |
|--------------------------|---------|
| दग्धकम्बलि               | ३१७।१०० |
| दग्धार्धकर्पटी           | ३४५।१०६ |
| दग्धेऽन्धकद्विषा         | ३९८।४   |
| दण्डत्याजनलेखाश्च        | ३१९।१२६ |
| दणु इंद्र                | २५।३२   |
| दत्तं न वित्तं           | १६४।१११ |
| दत्तं त्रियवियोगोग्र     | १९४।२४  |
| दत्त्वा दिशि दिशि        | २२८।८   |
| दत्त्वा सकृत्तनु         | ३५१।१८  |

| दन्ता ज्वरितमूत्राभा   | २७८।३१  | दामबद्धकटिग्रीम्यः      | ३३०। ९३   |
|------------------------|---------|-------------------------|-----------|
| दन्ताभिदो य            | ३८९।४५  | दारिघ्रेण कुलं          | १२४।१५    |
| दन्तेषु मलपूर्णेषु     | २७८।३०  | दासस्पृष्टः स निःशोच    | १७६ । १२१ |
| दम्भध्वजो निष्प्रपञ्चः | ३१०।३४  | दासी दासी तावत्         | ४१३।११५   |
| दम्भविकारः पुरतः       | २२८। ९६ | दिङमातंगघटा             | ३७।६०     |
|                        | १३७।२१  | दिनकामुक                | ३६८। १२   |
| दम्भारम्भोद्धतं धर्म   | १२२।२३  | दिनरमणीयः पुंसां        | 888188    |
| दम्भेन शीलवतम्         | ४०८।६१  | दिनान्ते बहुभक्तः       | ३२७। ६३   |
| दयया प्रवेशितोऽसी      | 240144  | दिने न्धनवने            | १८६।६१    |
| दयादरिद्रं हृदयं       | १६४।१०५ | दिवा दम्भानिधानाय       | ३३९।४०    |
| दयाद्री सर्वसत्त्वेषु  | २३३।५५  | दिवि भुवि फणि           | 48160     |
| दियतेषु शरीरवतां       | \$88130 | दीप्तकाञ्चनवर्णेन       | १९५ । ३१  |
| दयैव विदिता विद्या     |         | दीर्घव्यसन निरुद्धो     | २३६।४     |
| दर्पकण्डूलदोर्दण्डं    | १९०1३२  | दीर्घादूरे दुराशा       | ३०६।५२    |
| दर्पयन् दन्तताम्बूल    | 26186   | दीर्घे संयोगपूर्वे च    | ८५१६      |
| दर्पात् कोपात् परिणतः  | २०५१६९  | दुःखीभवति               | २५०।३१    |
| दर्पात् एकः परो        | २०७।३   |                         |           |
| दर्पांन्थो नगरे        | ३०६।२   | दुर्गन्धोत्कटसंचित      | 300188    |
| दण्टाधराः कम्पविधूर्ण  | २०३।५४  | दुगेग्रहेषु विरुद्धेषु  | १९४   २२  |
| दस्युसुतस्तीव्रतरः     | ४०६।३२  | दुर्निमित्तमिवासहयं     | २८९। २६   |
| दाक्षिण्यप्रणयेन       | १२८।१७  | दुर्निवारश्च            | 330198    |
| दाक्ष्यं वित्तस्य मूलं | १२४।११  | दुर्बलो दृश्यसे         | ३२९।८६    |
| दातव्यं न ददाति        | ३७०।३३  | दुर्मदो यौवनभरः         | १७४। ९७   |
| दानं रत्ननिधीनाम्      | २६८।१६  | दुर्वारमोहलोभ           | 20018     |
| दानादिधर्मः क्रियते    | १२३।२   | दुर्वारां कुसुमशरव्यथां |           |
| दानेन नश्यति           | ३७८१.७० | दूताहूतं सहसा           | २३३।५९    |
| दानोद्यतेन             | ३५१।१७  | दूरं हुंकारमात्रेण      | २०७।७     |
| दानोपभोगविरहित         | २२९।१९  | दूराद्वितवर्यमाण 🛶      | ४०८।५८    |
| दामश्रोतजरद्द्वार      | ३१६। ९९ | दूरे भवत्यथ शनैः 🕤      | २०४।६६    |
|                        |         |                         |           |

| दूरे व्याकरणं                   | १७०१५३   |
|---------------------------------|----------|
| दूषणानुगतो नित्यं               | २७५ । ९  |
| दृष्टा बालकचेष्टा               | १३०।४    |
| <mark>दृष्टाभिरदृष्टाभिः</mark> | २६५ । ५९ |
| दृष्ट्वा गुह्यमशेषं             | २६५। ५५  |
| दृष्ट्वा छंदांसि                | ८५१५     |
| दृष्ट्वा तत्रातुरं              | ३६२।७३   |
| दृष्ट्वा तदति                   | ३८१।१०२  |
| दृष्ट्वा तमापद्गत               | १६३।९९   |
| दृष्ट्वा तेजोनिधी               | १९१।३६   |
| दृष्ट्वा त्रिलोकी               | २०१।३५   |
| दृष्ट्वा पिशुनमायानां           | 382140   |
| दृष्ट्वा स मर्त्यन्नोके         | २२५। ६७  |
| देवगृहगञ्जदिविरः                | ४१३।१०८  |
| देवत्वराधन                      | १९९।२१   |
| देवद्विजधनग्राम                 | ३४५।१०४  |
| देवं घनाधिनाथं                  | २३१।३८   |
| देवनागमनुष्याणां                | ३१०।२८   |
| देव प्रासादेऽस्मिन्             | २५०।३६   |
| देवयोरिवनोस्तत्र                | १८२।२७   |
| देवः पायादपायात्                | . 417    |
| देवः पुरा सुराणाम्              | २५६।१५   |
| देवापहारिणा तेन                 | ३०९।२५   |
| देवि त्वयोक्तं                  | २००।२५   |
| देवी विलोक्याथ                  | १९९।२०   |
| देवो जयति हेरम्ब:               | २७३।१    |
| देवो जानाति सर्वं               | ४५।७५    |
| देवो दयावान् ,                  | १५1५     |
|                                 | •        |

| देव्यिवतोऽथ                | २०५१७१    |
|----------------------------|-----------|
| देशकालिकयापात्र            | १९३।९     |
| देशान्तरसम्भवि             | २६३।३७    |
| देशे कृत्वा स्फीते         | २६५ । ६१  |
| देशौचित्येन 🛒 🔠            | ू ४७। २७  |
| देहप्रदाः प्राणहराः        | १५१।६६    |
| दैत्यक्षये कृते            | ३०८।१५    |
| दैत्यावताराः सत्पैते       | ३१०।३५    |
| दैशिकः कृपया येन           | २९३।३३    |
| दोधकत्रोटक                 | ११४।२३    |
| दोषेषु गुणस्तुतिभि         | २६३।३३    |
| द्यामालोकयतां              | 20180     |
| <b>चूतमधु</b> पानसक्ता     | २३८।२३    |
| द्रविणक्षयदीक्षायां        | X00150    |
| द्रविणमापदि भूष <b>णम्</b> | ७९।४५     |
| द्रष्टयः स नृप             | १८४।३८    |
| द्रुतताललयैः               | ९७।१६     |
| द्वादश्यामन्यवत्           | २९२।२८    |
| द्वादश्यां पितृदिवसे       | ३२८।७     |
| द्वाराग्रस्तकर्णासु        | ३६८।११    |
| द्वारे रुद्धमुपेक्षते      | २१४।५४    |
| द्विगुरपि सद्वन्द्वी       | ७८।३६     |
| द्वितीयायां हुतायां च      | १७५ । ११५ |
| द्वितीयार्धे समस्ताम्याम्  |           |
| द्विपुटा स्फोटविपाका       | २५८।६     |
| द्वेषदर्पहता विद्या        | १६९।५२    |
| द्वेषः कस्य न दोषाय        | १४८।३२    |
|                            |           |

| ध                       |         | धूमेन चित्रं तुहिनेन      | १८०।४    |
|-------------------------|---------|---------------------------|----------|
|                         |         | धूर्तकरकन्दुकानां         | 270196   |
| धनप्रधानं जन            | ३७९।८०  | धूर्ताः समृद्धि           | २२२।३४   |
| धनं भूमिर्गृहं          | २७६। ६  | धूर्तो वसन् विदेशेषु      | २६६।६६   |
| <b>धनयौवन</b> संजात     | १५१।५५  | धूसरो मलदिग्धांग          | ३२०। १३९ |
| धनार्जनविचिन्तनं        | १३३।२७  | धृतनाडी निमित्तेन         | - ३३०।९६ |
| धनरहितं त्यजित          | २३३।५४  | धृतो गण्डाभोगे मधुप       | १०४।६२   |
| धनिनश्चन्दनस्येव        | ३८०। ८५ | ध्यानं वलनं जूम्भणम्      | , ,      |
| धनेन जीवितेनेव          | १५४।७   | ्ध्यानालम्बनमानन <u>ं</u> | 340183   |
| धनेन दर्पः किमयं        | १५३।१   |                           | 11.14    |
| धनेन दर्पः को नाम       | १५७।३७  | न                         |          |
| धनेन लभ्यते प्रज्ञा     | ३७९।८१  |                           |          |
| धन्या त्वं वृद्धदियते   | २९७।२७  | नक्षत्रपत्रिकाखङ्ग        | ३१८१११   |
| धन्योऽयं बालकः          | ४००। २६ | न कदर्यतया                | १३९।४१   |
| धर्मःपाथेयानां          | २६८। १७ | न कश्चिदुपकारं            | ३२९।८५   |
| धर्मः शर्म परत्र चेह    | ११९।३   | न कश्चिद् बुढिहीनस्य      | १९०१२४   |
| धर्मस्य कला ज्येष्ठा    | २६७।२   | न कस्य कुर्वन्ति          | १३२।१५   |
| धर्माधानोऽशशिसु         | १२३।८   | न कान्तं न कलावन्तं       | २८४।६    |
| धर्मार्थी पापमाप्नोति   | १७७।१२४ | न कालो यदि नामासौ         |          |
| धान्यराशिः              | ३३१।९९  | न कुर्यात् परदारेच्छां    | १३६।१०   |
| <b>वा</b> वत्कलमब्रवीत् | ३१४। ७९ | न कुर्धादभिचार            | १४३।९१   |
| धावन् सेवितुमेति        | १२५।२२  | न कुर्वीत कियां           | १३५।४    |
| धिग्धिग्धनं कुनिधनं     | १६१।७५  | न कुलेन न शीलेन           | ३७३।१९   |
| धिग्धियं कि विवेकेन     | १७४।९८  | नक्ताशिनः शाकमूल          | २७७ । १३ |
| घीमान्मूढो घनी          | २८०११५  | न कोधयातुधान              | १३८।४१   |
| घीरः स किमीर            | ३३६।६   | नखदलितहरिद्रा             | ७९।९४    |
| धूपं कुंकुमकपूरे        | ३३६।६   | नखाभिख्यो 💮               | ३८९।४४   |
| धूमायमानोऽक्षि          | २१२।४२  | नगरपतिर्विषम              | ४१४। १२३ |

| न गीतवाद्याभिः         | १४१।७६   | न वन्धुसंबंधिजनं    | १३८१३३   |
|------------------------|----------|---------------------|----------|
| नगरोत्सवयात्रासु       | ३२८।७५   | न बाघ्यन्ते गुणैः   | १५११६४   |
| नग्नोरुजानु            | ४०८। ६६  | न बालेष्वपि         | 2/016    |
| नग्नो वेलावती          | ३३७। १६  | न ब्रह्मचारी न गृही | २९३।३२   |
| न जभैर्जजलैः           | ९१।३१    | न भवत्येव धूर्तस्य  | ३५४।४३   |
| न जातूल्लंधनं          | १३८।३२   | नभ:स्थितानां        | २०११४४   |
| न जाने बत हेवाकः       | १८३।३६   | नभंसि भर्गगलच्छविः  | ९०।१६    |
| नटनर्तकचक्रचराः        | २५७। २५  | नमः ऋष्णाजिनजुषे    | 614      |
| न तस्य वक्तृत्व        | ६६।२३    | नमः छंदोनिधानाय     | 2413     |
| न तीर्यते यया          | १६८।३४   | नमः छात्राय सततं    | २९०।१    |
| न तीव्रतपसां           | १४०।५३   | नमः शशिकला          | ८।६      |
| न तीवदीघ               | १४५।६५   | नमः सत्यनिवासाय     | 212      |
| न तु यौवनमात्रेण       | ३८४। १२३ | नमः सन्ध्यासमाधानं  | ८।३      |
| न त्यजेद्धर्म          | १३६।१३   | नमः सहस्रशाखाय      | 815      |
| न ददाति प्रति          | २६४।४८   | न मद्यव्यसनो        | १३६।२१   |
| न ददाति प्रतिवचनं      | २२९।९    | नमस्ते गुरुनाथाय    | ३३१। १०३ |
| न दर्यविकृतं शौर्ये    | १९०।२७   | नमामि भर्वोच्चरण    | 36180    |
| न दानतुल्यं            | १२०।१०   | नमो ज्ञानानल        | 612°     |
| नदीवृन्दोहाम           | 47166    | नमो विद्यानदी       | دان      |
| ननर्त कर्तरीहस्तः      | ३०९।२४   | नमो विद्याविहीनाय   | ३२८।६८   |
| नननमयवाणी              | ९१।१९    | नमस्तेजोमय          | ८।२      |
| ननमतिचरणौ              | ८७।६     | नयननयनसक्ता         | २८७। ३४  |
| न नित्यकलहाकान्ते      | १४०१५४   | नयननिमीलन           | २२३।४७   |
| न निर्विचारसुरत        | २८१।२१   | नयनविकारै रन्यं     | २३७। १४  |
| नन्वाश्रयस्थिति        | ६६।४     | नयनशिव              | ३०५।४६   |
| न परस्यातिशमनः         | १९४।२१   | नयनाञ्चनैः सकोपः    | २२५ । ७१ |
| नपुंसकप्रवादस्य        | १९१।१५   | न राजसेवारजसा       | 19615    |
| न पुत्रायत्तमैश्वर्यम् | १४१।८०   | न लक्ष्यते कालगतिः  | 96019    |
|                        | -        |                     |          |

| न लब्धे प्रभु          | 188185   |
|------------------------|----------|
| न लोकायतवादेन          | १४०।५६   |
| नं लोभात् स्थानम्      | २७९।४    |
| नविकससयलेखा            | ३९८।६    |
| नवनीतोप्रमावाणी        | १५०१५६   |
| नविवसिकसलय             | २१९।६    |
| नवयौवनकाले             | ३७६।४४   |
| नवसुखचरितम्            | ४०७।४८   |
| नवाक्षराणि ननमैः       | ८७।१६    |
| न विवादमदान्धः         | १३८। ३४  |
| न विवेकोचितां          | १६८।३६   |
| न शत्रुशष्ट्रष्यानां   | १४१।८१   |
| न श्रुतेन न वित्तेन    | १७३।८७   |
| न षट्सप्ताक्षरे        | 9817     |
| नष्टच्छायाञ्जनवती      | २८३।४७   |
| नष्टच्छायोपदेशार्थं    | ३६५।९८   |
| नष्टं वर्षवरैः         | २७।३७    |
| नष्टशीलां त्यजेन्नारीं | १४१७७५   |
| नष्टखरपदगीतैः          | २५६। १३  |
| नष्टे लञ्जितवित्त      | १६०।६८   |
| नष्टोत्सवस्य लुब्धस्य  | २७७।१५   |
| न संचरणशील             | १३६।९    |
| न सतीनां तपोदीक्षं     | १४१।६६   |
| न सत्यव्रतभंगेन        | १३६।१४   |
| न समरसना               | ९२।२२    |
| न समै रसलैगेंन         | ९२। ३३   |
| न सिध्यति धिया         | २८०।७    |
| न स्वयं संस्तुतिपदैः   | १३७:। २७ |

| न हि नाम नवोन्मेषि   | 280188         |
|----------------------|----------------|
| न हि नामसज्जनानां    | <b>२३४। ६९</b> |
| न हि परिचयहीनः       | १।००           |
| न हृद्यस्त्वत्परः    | 264188         |
| नागस्तार्क्ष्य       | ३८९।३५         |
| नाज्ञानाद् गृह्यते   | ३६९।२६         |
| नाटकाभिनयप्रेक्षा    | ६९१५           |
| नात्यथमर्थार्थ       | १३८।३८         |
| नानादिग्देशागत       | 220180         |
| नानावहारकुपितैः      | ३५७।१८         |
| नानावृत्तविशेषाः     | ११०।१०         |
| नानाहासविकारै:       | २६३।३८         |
| नापितःशल्यहर्तायं    | ३४१।६१         |
| नापितश्चमकारी        | २९२। २९        |
| नापेक्षते परिचयं     | २८४।७          |
| नाम्ना कर्मानुरूपेण  | 49136          |
| नायं किचनमहाभागो     | ३२६१५०         |
| नायं निशामुख         | ४२।६९          |
| नायं मठ: शठमठ:       | २९३।४१         |
| नारंगः सरसः          | ३९०।५२         |
| नारतुम्बुरुगर्वः     | ३०३।३२         |
| नारदेनत्यभिहिते      | १९१।३५         |
| नार्थं शृणोति न पुनः | १५९।६२         |
| नाले शौर्यमहा        | १५१८           |
| नासादितानि वनधरा     | १२७।११         |
| नासास्यूत्           | ३०५ । ४२       |
| नासेव्यसेवया दद्यात् | १३७।२२         |

| नास्त्युषायः ससंसारे   | १४७।२६  | निदाय स्थूलवसन          | २८८। १३  |
|------------------------|---------|-------------------------|----------|
| नास्ति व्वत्सदृशः      | १९०।३३  | निद्राच्छेदसखेद         | १६०।६४   |
| नास्ति स्वस्तिकरः      | १३३।२८  | निद्रां न याति          | २८९।२१   |
| नास्मद्गेहप्रवेशः      | ३७०।३६  | निद्रां न स्पृशति       | ४०।६६    |
| निकटस्थः प्रभोः        | २७४। १४ | निद्रामहीभार            | ३७३।२५   |
| निक्षेपक्षयकारी        | 300188  | निद्रामुद्रितनयने       | . २४१।५३ |
| निखिलजनवञ्चना          | २५४।१४  | निन्द्यं जन्म           | ११९।५    |
| निगिलः सूपकार          | ४०१।३८  | निन्द्ये बहुदण्डार्हे   | २६५।५४   |
| निर्गीर्णेऽतिथिना      | १९६।४३  | निपततां भ्रमतां         | ९८।४२    |
| निजं वक्षो ललाटं च     | ३७७।६१  | नियता दूषितमनसां        | २३४।६८   |
| निजकरमृणाल             | २२२ ।३२ | नियोगिगृहवालाम्         | ३२५। ३७  |
| निजगृहदिवस             | ४०८।५७  | नियोगियनबद्धाशाः        | ३२२।७    |
| निजजननीकलह             | २४४।७   | नियोगिललनाः             | ३४३।७७   |
| निजजानुसन्धि           | २२६।७७  | निरस्य मूलदिविरं        | [३१९।१२८ |
| निजपतिचपलकुरंगी        | २३७।१५  | निरासंगा प्रीतिः        | ७९।४२    |
| निजभुजजै:              | ९११२०   | निर्गच्छता प्रविशतां ।  | ३५७।१५   |
| नित्यं भोजनमैथुन       | ३७८।६६  | निर्गुटः क्षीरसाराख्यः  | 800128   |
| नित्यं मांसधृताहारः    | ३१९।१२७ | निर्गुणलोकप्रणतः        | २२४।५६ " |
| नित्यं राजकुले         | २१४।५५  | निर्जितधनपतिविभवः       | २३९।३३   |
| <u> नित्यप्रवासिनं</u> | ३२२।२१  | निर्दग्धचन्दन           | ३२५।४३   |
| नित्यप्रसत्या न        | २११।३२  | निर्दीपपात्रतुल्य       | २९१।१५   |
| नि <i>ः</i> यप्रसूतिहत | ४११।९३  | निर्धनाः सुखिनः         | १५९।५७   |
| नित्यमुन्नतिकामो       | २०८।१८  | निर्यत्ता <b>म्ब्</b> ल | ३९७।३४   |
| नित्याची हृदयस्थितस्य  |         | निर्याते दियते गृहे     | ५६।९७    |
| नित्यातुरामय:          | ३९१।६४  | निर्यात्येको            | २८०।१२   |
| नित्यावहारकुपितं       | ३६८।२०  | निर्विकारां निराकारां   | . ६४।१३  |
| नित्याभ्यक्तां वर्ति   | २८३।४३  | निर्व्यञ्जनं निर्लवणं   | १५५।१४   |
| नित्याभ्यासप्रयासेन    | १६८।३५  | निर्वृतिरुद्यानानां     | २६९।२९   |

| निशादीर्घानवः         | ३६९।२५   | नीवारप्रसराग्रमुष्टिः  | २७।३८     |
|-----------------------|----------|------------------------|-----------|
| निशाशेषं प्रवोधश्च    | ६९१९     | नुमः पुष्पवतीं कान्तां | २९४। १    |
| निश्चित्य सर्वभावानां | १८६।६२   | नुमः सर्वोपजीव्यम्     | ७।३       |
| निरचेतनः काष्ठ        | १६०।६६   | नूतनोत्पादने यत्नः     | ७०।१९     |
| निश्वासनिद्रया        | ३५७।२०   | नूनं निशि भगापानं      | ३३३।१२३   |
| निश्वासिनीनां         | २०३।५२   | नूनं बिभेति कुट्टन्या  | २८५। ११   |
| निष्कारणनृशंसस्य      | १८९।२२   | नृत्यति व्याधि         | ३४२।७२    |
| निष्कासितुं हृदय      | ३५१।२०   | नृत्यन्ती सा बभौ       | १८२।२१    |
| निष्पीतसारं विरतः     | ३९२१७८   | नृत्यत्यवृष्टिषु       | २७८।३४    |
| निष्पीडितान्त्र       | ३४२।६७   | नृत्यन्भुग्धमयूराः     | २१९१७     |
| निसर्गवन्ध्यासु       | २१० । २९ | नृपस्य बाहुदीर्घ       | 805189    |
| निसर्गेण जगत्         | १८४।४७   | नेतुं नौभिरिभा         | 858180    |
| नि:शेषं कमलाकर        | २५५।२    | नेत्रनिमीलननि:सह       | 5881 ह    |
| निःशेषभूर्जदाह        | २४८।१६   | नेयं तरुण्यास्त्रिवली  | १२७।१३    |
| नि:शुष्केरतटै:        | ३६४। ९२  | नैतत्प्रकटितदशना       | २५५ । १०  |
| निःसंगयोगं घन         | १९९।१४   | नैष्ठुर्यं नैरपेध्यं   | २७८।२६    |
| निःसारभूजंसारैः       | २६६।६५   | नोच्चैर्वाच्य          | २२६।८२    |
| निःसूत्ररुचिरः कण्ठः  | ३३८।२६   | नोत्तरस्यां प्रतीच्यां | १३५१६     |
| नि:सन्तोष:परित्यज्य   | २०८।१६   | नोपदेशामृतं प्रात्पं   | १४२।७९    |
| निम्त्रिंशा अपि       | ३०८।८६   | नोपदेशेप्यभव्यानां     | १.८१। ६८  |
| निस्पृहतास्लाध्यानां  | २६८।१८   | नोपयोगी फलोत्पत्ती     | ३१८ ११९   |
| निस्तवस्य समुद्रस्य 🔧 | २७६।२१   | नोपशाम्यति वृद्धापि    | २७९१५     |
| नीचतुरगारोहो          | 588188   | नौमि रामं रिपोः        | 4 ! 9     |
| नीचनखग्मश्रु          | २२३।५०   |                        |           |
| नीचोपभोग्यविभवा       | २७९।३    | प                      |           |
| नीतिः स्त्रीरक्षाणाम् | २७०।३४   |                        |           |
| नीत्वा निखिलां        | २९९। १३  | पंकशायी स चुकोश        | ३४६ । ११० |
| नीरसस्य कार्यस्य      | २७६।८    | पंचनारङ्गका 🦠          | ३३७।१४    |
|                       |          |                        |           |

| पंचमं लघु               | ८७।१४   |
|-------------------------|---------|
| पञ्चषाः सततं            | ३१९।२३  |
| पटी पितामहक्रीता        | २७८।१४  |
| पट्वी मण्डलशिक्षायै     | ३६१।६३  |
| पठेत् समस्तान्          | ६५।१९   |
| पणेन हृतसर्वस्वा        | 260120  |
| पण्डिताः कवयः शूराः     | १५६। ३० |
| पताकाव्यञ्जन            | ३३६।४   |
| पत्नीव कुर्याद्         | ३९२।७०  |
| पत्यौ चिरात् प्राप्त    | ३१४।७७  |
| पत्यौ याते तरुणी        | २३९। ३७ |
| पदान्तरविन्यास          | 26170   |
| पदालग्नाशिवं            | 388180  |
| पदे पदे जगत्यस्मिन्     | ३७६।४३  |
| पदे वाक्ये प्रबन्धार्थे | १२।८    |
| पद्मवन्न नयेत्          | १४२।७८  |
| पद्मानामिव सा           | १२१।१८  |
| पद्मोपमानां दिनं        | १७९।१   |
| परदारानुबद्धस्य         | २८७।३   |
| परद्रविणनि:स्पृहः       | १२१।१७  |
| परपतिचुम्बनसवतां        | २५३।१९  |
| परपुरुषरागिणीनां        | २४१।५०  |
| परप्राणत्राण            | १२०।१२  |
| परप्राणपरित्राणपरः      | १३७।२३  |
| परभोजननियमवता           | ४०९१७०  |
| परमात्मानमन्ते          | १४४।७७  |
| परं फलप्रदं             | ६४।९    |
| परसूकतापहारेण ,         | १६८। ३९ |
|                         |         |

| परमात्सर्यशल्येन         | १६८।३८   |
|--------------------------|----------|
| परस्परप्रार्थनया         | ३३९ । ३९ |
| परातिशमनं वित्तं         | १९३।७    |
| परिजनपानावसरे            | २६४।४७   |
| परितुष्टोऽस्मि           | ३७९।७८   |
| परिपालकपादानां           | 384160   |
| परिपीडितः स राज्ञा       | २३१।३६   |
| परिम्लानं पीनं           | १४।४     |
| परिहासपुरे               | ३५५।३    |
| परेषां क्लेशदं           | १३७।३०   |
| परोत्कर्षं समासाद्य      | १६८।३३   |
| परोपकारं संसार           | १४३।८९   |
| परोपतापः कियते           | १६९।४८   |
| पर्यंन्तरेखाङ्गविभाग     | १८०१२    |
| पर्यन्तविरसाः सर्वे      | २८१।२२   |
| पर्यन्तातीस्सारे         | ३०१।२२   |
| पलायमानः संप्राप्तः      | १७६।१२०  |
| पशुरिव वक्तुं कर्तुम्    | २३८।१८   |
| पशुसंस्पर्शात् विमुखी    | २९९।९    |
| पश्चात्परिचय             | ६३।४     |
| पश्चात्संशुद्धि          | २७८।२५   |
| पश्यत कष्टमनिष्ट         | २३० । ३० |
| पश्यत पश्यत लोकाः        | ४०६।३७   |
| पश्यन्नधो वदन्मूकः       | ३३५।४०   |
| पाकऋमेणैव                | १८०१६    |
| पाठस्यावसरज्ञत्वं        | ६९।१५    |
| पाणिस्थितइयाम            | २०१।३३   |
| पाण्डित्यं यन्मदान्धानां | १२०।६    |

| पाण्डुः प्रियाकण्ठ       | १९८१७   | पुण्यपूतशरीरः          | १३५।३    |
|--------------------------|---------|------------------------|----------|
| पातालोत्ताल              | :९७।३०  | पुण्यप्राप्या मतिर्नाम | १५५।१७   |
| पात्रं तत्र गुणोचितं     | ३६१।६२  | पुण्यफलप्राप्यानाम्    | २४६।३४   |
| पात्रं मदुपदेशस्य        | ३७२।१७  | पुण्ये ग्रामे वने वा   | 40164    |
| पाथेयमतः पृष्ठाल्लाभे    | ४११।८८  | पुण्यैः पण्यवधूः       | 268122   |
| पादाघात शितांकुश         | २३६।३   | पुत्र गृहाण            | २४९।२४   |
| पादान्तिके च प्रहितं     | ३३१।७७  | पुत्रदारादि-सम्बन्ध    | १५६ । २९ |
| पादेन क्षितिमालिखन्ति    | १४९।४६  | पुत्र प्रयत्नेन        | १४९।४०   |
| पानकला केलिकला           | २४३।४   | पुत्र प्राप्ता त्वया   | १७१।६५   |
| पादमदस्तु जघन्यः         | २५३।१५  | पुत्र मिथ्याभिभावेन    | १४७।२५   |
| पानीयं विनिवारणीयं       | ३६२।७२  | पुत्रस्ते मुग्धमितः    | ४०८।६०   |
| पान्तु नो भगवत्पादा      | ३२५।४१  | पुत्रावमूतां रैभ्यस्य  | १६६।१७   |
| पान्यकन्यां घृताभ्यक्तां | ३६३। ७९ | पुनः पुनर्जन्म         | १३०१५    |
| पापसंकल्पमात्रेण         | १७३।९४  | पुनःपुनः सतपसा         | १५३।७९   |
| पापाधधनिनिगमसा           | २५५ । ५ | पुनरिप घोरतरो          | २३६।८६   |
| पारावताराख्यः            | 36.180  | पुनर्जन्मजरा           | १४३।९६   |
| पार्क्व त्वमेषां         | ३९८।३६  | पुनः सेवावमानानां      | 206188   |
| पिटकस्येव पूर्वस्य       | १५८।५३  | पुरविष्लवनगरोदय        | २६४।४६   |
| पितुः पितामहोऽस्तीति     | २९५।१७  | पुराणप्रतिबिम्बेषु     | ११०।९    |
| पितुः पितृदिने           | २७७।१७  | पुरा मठरकाख्यस्य       | ३७५।३८   |
| पितुर्गृहाद् भूरि        | ३९६।२१  | पुरा यत्र स्रोतः       | ४७।८०    |
| पितृभवनहृतं              | ४०४।१५  | पुराहतेषु              | ३०८।९    |
| पित्रापि त्रायते यान     | ७५१२९   | पुराहं पृथ्वीमेतां     | ३७८।७२   |
| पिशुनेभ्यः नमस्तेभ्यः    | ३१२।५१  | पुरोहिताय गुरवे        | १९४।२५   |
| पिहितबृहस्पति            | २२०११४  | पुष्पताम्बूलरहिता      |          |
| पीनस्तनोरुजघनां          | २९६।२०  | पूगफलमस्य              | ४०३।६    |
| पुंसामवस्थात्रितय        | 26016   | पुजियत्वा स्वयं        | ४२०।५    |
| पुण्यं प्राप्यतमानां     | २७०।३८  | पूजाधनेनैव ,           | १२३।४    |
|                          |         | *1                     |          |

| पूजासज्जा भजन्ते                                   | ३६५।१०४                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| पूर्णः सखे तवायं                                   | २३१।३९                    |
| पूर्णाः कदर्यवणिजां                                | २२९।१८                    |
| पूर्णार्थदातुः कान्यस्य                            | ६०।३९                     |
| पूर्णीदाने घटन्ते                                  | २५९। १७                   |
| पूर्णी वक्त्रचलां                                  | ३८४।१२५                   |
| पूर्वं भावपरीक्षैव                                 | ३८५।३                     |
| पूर्वंपरुषप्रताप                                   | २५२ । १२                  |
| पूर्वं नैतन्मया ज्ञातम्                            | ३७७।६२                    |
| पूर्वाक्षरचतुष्क                                   | ८९।२२                     |
| पूर्वाक्षरद्वया                                    | ८६।१०                     |
| पृच्छति कमपि सशंकः                                 | २३०।२२                    |
| पृथगंशुकसंवीतां                                    | 284184                    |
| पृथुः प्रसादः प्रथमः                               | २००।२३                    |
| पृथुशास्त्रकथा                                     | ७९ । ४३                   |
| पृथ्शास्त्रकथा                                     | १११।७९                    |
| पृथ्वी साकारगंभीरैः                                | १०२।२९                    |
| पेया मद्यसमृद्धिः                                  | ४०७।४७                    |
| पौलस्त्यः प्रणयेन 📡                                | ३६।६१                     |
| प्रक्षीणवित्तेन                                    | ३९३।८६                    |
| प्रणतं चरणालीनं                                    | १६३।१०३                   |
| प्रणतिर्मन्युहराणाम्                               | २७०। ३६<br>२२०। १२        |
| प्रणतो हिरण्य                                      |                           |
| प्रणयकुपितेति                                      | 280 188                   |
| प्रतिबद्धे जतुयोग्ये<br>प्रतिबुद्ध सकलजने          | 246184                    |
| विश्व तिमल्याम                                     | २४२।७१                    |
| प्रतिबृद्धोऽथ                                      | 345174                    |
| प्रतिबुद्धोऽथ<br>प्रतिभाभरणं<br>प्रतिभाषामवस्थायां | ३५६। १२<br><b>५४</b> । ३५ |

| प्रतिलोमविवाहेषु        | १४३।८६    |
|-------------------------|-----------|
| प्रत्यक्षमेषां मनसो     | . २००। २७ |
| प्रत्यक्षेऽपि परोक्षे   | २६४।५०    |
| प्रत्यग्रोपनताभि        | २४।२९     |
| प्रत्यहवेतनयुक्ताः      | २६२।२५    |
| प्रत्युत्थानं कुरुते    | २३८।१९    |
| प्रथमलतानां च           | ३५४ ।४८   |
| प्रथमं द्वयक्षरैः छेदैः | १०१।२६    |
| प्रथमं प्राथिता         | ३९१।६८    |
| प्रथमसमागम सुखदा        | २४५। २३   |
| प्रथमं स्ववित्तमखिलं    | २६१।७     |
| प्रददौ स तामपुत्रः      | २३९।३५    |
| प्रदीप्तज्वलनाकारै:     | १९१,1,४०  |
| प्रधानधाम्नां निधये     | १२३।१     |
| प्रपञ्चवञ्चन            | ३५३।३०    |
| प्रबन्धः सुतरां भाति    | १०९।१     |
| प्रभाते गुरुरुतथाय      | ३४३।८५    |
| प्रभावभवनस्तम्भ         | १९०।२९    |
| प्रभुप्रणामे जठरं       | २०८।२१    |
| प्रभुप्रसादे नो         | १३९।४२    |
| प्रभुप्रसादे सत्याशां   | १४०।५५    |
| प्रभुभक्तिः नीतीनां     | २७०।३७    |
| प्रभुभूभाङ्गभीतेन       | १६२।८७    |
| प्रभूतिपशित             | ३५७।२२    |
| प्रभूतभारसम्भारं        | १९३।१६    |
| प्रभूतलाभालोभेन         | १५८।४४    |
| प्रमादाद्यदि वृद्धस्य   | २९६। ९    |
| प्रम्लानन <b>यना</b>    | २८३।४६    |
|                         |           |

| प्रम्लाना सरसत्वमेति            | २१३।४९    | प्राज्ञः सर्वग्            |
|---------------------------------|-----------|----------------------------|
| प्रम्लाने चिरकाल                | ५८।१०१    | प्राणाधिकर                 |
| प्रम्लाने यौवने                 | २८२।३१    | प्राणानां प                |
| प्रयच्छिस किमिथभ्यः             | १५६1२८    | प्रातर्गाय                 |
| प्रलपन् कांचित्                 | ३४५। १०७  | प्रातर्बालत                |
| प्रवाससक्तेरधिका                | ३६९।३०    | प्रातर्विचिन               |
| प्रविवेश ततो                    | ३१८।११६   | प्राप्तंपुरःप्र            |
| प्रविष्टा वृद्धकुट्टनीहीन       | : ३५४।४४  | प्राप्त विल                |
| प्रवृत्ते विधिवत्तस्य           | १७७।१२९   | प्राप्तविद्यः              |
| ष्रवृत्तेऽस्मिन्महादा <b>ने</b> | १९५।३६    | प्राप्तस्य शं              |
| प्रवृद्धापरपुत्राश्च            | 349180    | प्राप्ते कान्ते            |
| प्रव्रज्या त्यक्तगेहस्य         | १५८१४७    | प्राप्तावधि                |
| प्रशमः स्वास्त्यकराणाः          | म् २७०।३३ | प्राप्तं स्वर्ग            |
| प्रशमामृतसेकाय                  | १४५।२     | प्राप्ते गृहद्वा           |
| प्रशमेन तवानेन                  | १७८११४५   | प्राप्तेन भू               |
| प्रशान्ताशेषविघ्नाय             | १४५।१     | प्रायेण जग                 |
| <b>प्र</b> शान्तोऽन्तस्तृष्णा   | २०६।८६    | प्रारब्धकार्य              |
| प्रश्नः कथाविचित्रा             | २५८। ११   | प्रारम्भे द्रु             |
| प्रसवहतयौवना                    | ४१२।१०२   | प्रेडखच्छंका               |
| प्रसिद्धायतने वेश्या            | २८३।४१    | प्रेक्षणके त्य             |
| प्रसुप्तकटक                     | ३६९ । २२  | प्रोवाच मूर्               |
| प्रस्वलत्कोकिलालापा             | ३९८।५     | प्रौढकामुकः<br>प्रौढकामुकः |
| प्रस्तुतार्थोचितः               | १८।१४     | प्लोधक्लेश <u>ं</u>        |
| प्रहर्षात्पादपतनै:              | २९६। २४   | फणाटोप कु                  |
| प्रह्लादनशुचितारकः              | २६१।१०    | 1, 11011 S                 |
| प्राक् प्रतिपन्नसखः             | २३३।५८    |                            |
| प्राक्प्रतिष्ठापिता             | ३४१।६२    |                            |
| प्राङ्गनियोगिवधू                | ३३०।८८    | बकदम्भो                    |
|                                 |           |                            |

| प्राज्ञः सर्वगुणानां    | २६८ । १५ |
|-------------------------|----------|
| प्राणाधिकस्य सुहृदः     | १५९।६१   |
| प्राणानां परिक्षणाय     | १२०।१३   |
| प्रातर्गायनधूर्ता       | २५६ । २१ |
| प्रातर्बालतरोऽथ         | १८७।७३   |
| प्रातर्विचिन्त्य        | ४०७।५१   |
| प्राप्तंपुर:प्रचुर      | 348184   |
| प्राप्त विलोक्य         | ३२७।५८   |
| प्राप्तविद्यः स सोत्साह | १७१।६३   |
| प्राप्तस्य शंभोः        | २९६।२०   |
| प्राप्ते कान्ते कथमपि   | ३९३।८९   |
| प्राप्तावधिरजीवेऽपि     | १४४। ९८  |
| प्राप्तं स्वर्गवराङ्गना | १९४।२७   |
| प्राप्ते गृहद्वारम्     | ३९५।११   |
| प्राप्तेन भूभुजा दृषटा  | १९५।३४   |
| प्रायेण जगति प्रज्ञा    | ३७३।२०   |
| प्रारब्धकार्यनिर्वाहः   | ७०।२२    |
| प्रारम्भे द्रुतविन्यास  | 96186    |
| प्रेडखच्छंकाभिधान       | ११४।९१   |
| प्रेक्षणके त्वां        | ४१३।११०  |
| प्रोवाच मूलदेवो         | २२२।३८   |
| <b>प्रौढकामुकसंभोग</b>  | 399188   |
| प्लोषक्लेशं प्रेषितानां | ९६।३२    |
| फणाटोप कृत              | २८८।१५   |
|                         |          |
|                         |          |

ब

२२३।४७

| बदयश्रिमसंसक्तौ                                                                                                                                   | १९१।३४                                                                                    | बाल्यं दुःसहमोहे                                                                                   | १३०।३                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| बिधरं वा मूकं वा                                                                                                                                  | २६६।६८                                                                                    | बाल्यादेव निर्गल                                                                                   | 23158                                                             |
| बद्धेऽङ्गुष्ठे                                                                                                                                    | २६१।१७                                                                                    | बिभृयाद् बन्धुमधनं                                                                                 | १४३। ९०                                                           |
| बन्धादिमोक्षण                                                                                                                                     | ४०८।५४                                                                                    | बिभ्रतोऽन्तर्गतरसां                                                                                | १७३। ९३                                                           |
| बन्धूनां वारयेत्                                                                                                                                  | १४३।८८                                                                                    | बिभ्राणः कुशपूलीं                                                                                  | २२५।६८                                                            |
| बभूव पूर्वपुरुषः                                                                                                                                  | ३८२।१०९                                                                                   | विलनिहितद्रविण                                                                                     | ४०४।१६                                                            |
| वभौ स कान्तः                                                                                                                                      | २०१।३६                                                                                    | बिलसिद्धिघृत                                                                                       | ३६५ । १००                                                         |
| बलाद् बन्धुजनैनीत                                                                                                                                 | २९५।१४                                                                                    | बुद्ध्यारख्यो गुणवत्                                                                               | ३८८।३४                                                            |
| बलिसिद्धधृत                                                                                                                                       | ३६५ । १००                                                                                 | बुभुक्षितैः व्याकरणं                                                                               | ५११८७                                                             |
| बहुवो रथ्यागुरवः                                                                                                                                  | २६१ । १५                                                                                  | बृसीं समुक्षिप्य                                                                                   | २०३।५६                                                            |
| बहिरास्ते च चांडाली                                                                                                                               | ४०२।४१                                                                                    | ब्रह्मचारी गृहस्थः                                                                                 | [१४३।।९२                                                          |
| बहुच्छिद्रशिरः                                                                                                                                    | ३१४।७२                                                                                    | ब्रह्मन् क एब                                                                                      | १७०१५७                                                            |
| बहुतरधर्न नेन वणिजा                                                                                                                               | २६२। २१                                                                                   | ब्रह्महत्यादिपापं                                                                                  | 380140                                                            |
| बहुलाभलुब्धमनसां                                                                                                                                  | २६३।२९                                                                                    | ब्रह्महत्या न गण्यन्ते                                                                             | ३१२।५७                                                            |
| बहुविधतरुण                                                                                                                                        | २३७।१६                                                                                    | ब्रह्महत्या भवस्यापि                                                                               | ३८२।१११                                                           |
| बहुशः सुरतासंग                                                                                                                                    | 368188                                                                                    | ब्रह्महत्यावतं तीवं                                                                                | १७७।१३५                                                           |
| बह्वन्नाशनलोभेन                                                                                                                                   | 880180                                                                                    | ब्रह्मावर्तं जनपदम्                                                                                | १०५१६४                                                            |
|                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                                    |                                                                   |
|                                                                                                                                                   |                                                                                           | ब्रह्मणाद्ये हता                                                                                   | ३३४।१३७                                                           |
| बाणस्त्रक्षेण                                                                                                                                     | १८९।१५                                                                                    | ब्रह्मणाद्यं हता<br>ब्राह्मणान्नावमन्येत                                                           | १३७।२०                                                            |
| बाणस्त्रक्षेण<br>वालः प्रभाते मध्यान्हे                                                                                                           | १८९ । १ <b>५</b><br>१८६ । ६९                                                              | _                                                                                                  |                                                                   |
| बाणस्त्रक्षेण<br>वालः प्रभाते मघ्यान्हे<br>बालमार्जारिका                                                                                          | १८९   १ <b>५</b><br>१८६   ६९<br>३६ <b>९</b>   २३                                          | ब्राह्मणान्नावमन्येत                                                                               | १३७।२०                                                            |
| बाणस्त्रक्षेण<br>वालः प्रभाते मघ्यान्हे<br>बालमार्जारिका<br>वालमुखतरुणतर                                                                          | १८९   १ <b>५</b><br>१८६   ६९<br>३६ <b>९</b>   २३<br>४०४   ८                               | ब्राह्मणान्नावमन्येत<br>ब्राह्मे मुहूर्ते                                                          | १३७।२०<br>१३५।२                                                   |
| बाणस्त्रक्षेण<br>वालः प्रभाते मघ्यान्हे<br>बालमार्जारिका<br>बालमुखतरुणतर<br>बालस्तपखी किमतः                                                       | १८९   १५<br>१८६   ६९<br>३६ <b>९</b>   २३<br>४०४   ८<br>१९९   १५                           | ब्राह्मणान्नावमन्येत<br>ब्राह्मे मुहूर्ते                                                          | १३७।२०<br>१३५।२                                                   |
| बाणस्त्रक्षेण<br>वालः प्रभाते मध्यान्हे<br>बालमार्जारिका<br>बालमुखतरुणतर<br>बालस्तपखी किमतः<br>बालस्तृणे च                                        | १८९   १५<br>१८६   ६९<br>३६ <b>९</b>   २३<br>४०४   ८<br>१९९   १५                           | ब्राह्मणान्नावमन्येत<br>ब्राह्मे मुहूर्ते<br>ब्रूते प्रभाते<br>भ                                   | १३७।२०<br>१३५।२<br>२८२।२९                                         |
| बाणस्त्रक्षेण<br>वालः प्रभाते मध्यान्हे<br>बालमार्जारिका<br>बालमुखतरुणतर<br>बालस्तपस्ती किमतः<br>बालस्तृणे च<br>बालस्य शौर्यं                     | १८९   १५<br>१८६   ६९<br>३६९   २३<br>४०४   ८<br>१९९   १५<br>१५९   ६०<br>१८८   ३            | ब्राह्मणान्नावमन्येत<br>ब्राह्मे मुहूर्ते<br>ब्रूते प्रभाते<br>भ<br>भकारत्रयसंयुक्ता               | १३७।२०<br>१३५।२<br>२८२।२९                                         |
| बाणस्त्रक्षेण<br>वालः प्रभाते मध्यान्हे<br>बालमार्जारिका<br>बालमुखतरुणतर<br>बालस्तप्खी किमतः<br>बालस्तृणे च<br>बालस्य शौर्यं<br>बालेन्दुवक्त्राणि | १८९   १५<br>१८६   ६९<br>३६९   २३<br>४०४   ८<br>१९९   १५<br>१५९   ६०<br>१८८   ३<br>२२   २४ | ब्राह्मणान्नावमन्येत<br>ब्राह्मे मुहूर्ते<br>ब्रूते प्रभाते<br>भ<br>भकारत्रयसंयुक्ता<br>भकतं भक्तं | १३७   २०<br>१३५   २<br>२८२   २९<br>८८   २१<br>१३९   ४४            |
| बाणस्त्रक्षेण<br>वालः प्रभाते मध्यान्हे<br>बालमार्जारिका<br>बालमुखतरुणतर<br>बालस्तपस्ती किमतः<br>बालस्तृणे च<br>बालस्य शौर्यं                     | १८९   १५<br>१८६   ६९<br>३६९   २३<br>४०४   ८<br>१९९   १५<br>१५९   ६०<br>१८८   ३            | ब्राह्मणान्नावमन्येत<br>ब्राह्मे मुहूर्ते<br>ब्रूते प्रभाते<br>भ<br>भकारत्रयसंयुक्ता               | १३७   २०<br>१३५   २<br>२८२   २९<br>८८   २१<br>१३९   ४४<br>५४   ९३ |

| भाक्त्या भागवतः        | ३०९।२७                  | भस्मस्मेरशरीर         | ३६१।५८  |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|
| भगदत्तप्रभावादया       | 98180                   | भस्मस्मेरशरीरमा       | २०५१६८  |
| भगदत्तप्रवादचा         | . २८४।५                 | भस्मस्मेरा वेश्या     | २६२।२३  |
| भगवन् पुरा स्वयम्भूः   | २२५। ६५                 | भस्मांगः प्रकटं       | ३७३।२७  |
| भागवन् भावतः           | २३४।७३                  | भस्त्रा चेत्यादि      | ३३६।९   |
| भागवानपि साइचर्य       | १६३।१०२                 | भागीरथीतीर            | 780138  |
| भग्नदन्त इव            | २७५।१८                  |                       | २९०।६   |
| भग्नमसत्यैः कायसहस्त्र |                         | भाटी गृहणाति वेश्या   |         |
| भग्नव्यथोऽथ            | - ३१० <sup>-</sup> । ३१ | भाटीः पृच्छति वेश्या  | 29015   |
| भाग्नागंदा त्रोटित     | ३९२ । १२                | भाति सचन्दनतिलकं      | 3281828 |
| भागनाहितश्वसित         | ३६।५७                   | भाभूतो कुंकुमाद्रौ    | ३२५।४२  |
| भाट्टत्वमात्पवान्      | ३३५। १४४                | भारकोच्छृंखलायास      | ३२३।२२  |
| भट्टव्ययं निवार्यंव    | २७७।२३                  | भार्याप्यहल्या        | १९८।५   |
| भट्टाश्चान्ये गुरोः    | ३३७।१८                  | भार्यासमागमे वृद्धः   | २९५।९   |
| भट्टै: भट्टै: सदिवरैः  | ३३४।१३६                 | भार्यया स्वैरचारिण्या | १५८।४९  |
| भट्टैगीलित             | - ३१३। ६९               | भावसिद्ध्यभिधाना      | ३६३।८५  |
| भद्रा न दूषितैषा       | २२९।१४                  | भिक्षुकतापस           | 588158  |
| भूभागः सनया            | 2812                    | भिझुकतापस भक्त्या     | २३८।२७  |
|                        |                         | भीमनिष्पीयमाणा        | १८९।१८  |
| भयात् पलाय्य           | . ३१३।६८                | भीमोऽपि कर्णेन        | १८९।१२  |
| भरद्वाजस्य पुत्रः      | १६६।१८                  | भीरुः शूरत्वमायाति    | १८९।१४  |
| भरद्वाजात्मजम्तात      | १७५।१०७                 | भुक्तं करोति प्रीत्या | २९२।२७  |
| भवतोऽद्य तु कर्तव्या   | ३१५।८९                  | भुक्तं मयास्य         | 8831888 |
| भक्त्या वित्तलोभेन     | 343133                  | भुवतां सहस्त्र        | ३६७।९   |
| भवत्सन्दर्शनेनाहं      | १८५१५०                  |                       | 804.174 |
| भवन्तो वेदान्त         | ३८१६११ ः                | भुक्त्वा पीत्वा भवतः  | ३६८।१८  |
| भवभूतेः शिखरिणी        | ११५। ३३                 | भुक्तोज्झितानाम्      | 220128  |
| भवभ्रमासक्त            | १६३।९८                  | भुक्तोत्तरं सहदयैः    | १८३।३७  |
| भस्मविलिप्तशरीरः       | ३०२।२५                  | भुवः समस्ताम्बुधिः    | Lodida  |

| e. 6                    |               |                           |            |
|-------------------------|---------------|---------------------------|------------|
| भूभग्नमूर्तिर्वररत्न    | १९८।६         | मग्नानि द्विषतां          | १३।२       |
| भूभुजां सोमवंश्यानां    | १४६।१८        | मठश्मशाने वेतालाः         | २९४।४२     |
| भूमिशायी निराहारः       | 208120        | मणिभूबिम्बित              | २१९।२      |
| भूरिभाग्यभरै:           | ३५६।१४        | मण्डितपीवरजघना            | ३०९।५७     |
| भूर्जपीडा <i>ल ड</i> त् | ३३३।१२८       | मत्ता गोष्टीगर्भ          | 29188      |
| भृङ्गस्वनैराहित         | २०२।५०        | मत्पित्रा यो ऽभिचारे      | ण १७८। १४७ |
| भृगुतुंगं व्रजामीति     | २८६। २७       | मत्स्ययूप                 | ३५८२६      |
| भोगसौभाग्य              | ३२३।१६        | मत्स्ययूषरसै:             | २८२।३२     |
| भोगाभोगविज्ञोप          | 84018         | मत्स्यस्येवाप्सु          | 2.23183    |
| भोगे रोगभयं             | २९।४३         | मत्स्या म <b>त</b> स्यमिव | २९३।३९     |
| भोगे रोगभयं             | १३०।७         | मत्स्यार्थी चरति          | 270183     |
| भोजनमात्रोत्पत्तिः      | २६२।२७        | मथुरायामभूत् पूर्वं       | १४७।२०     |
| भोजैभेज्जन              | ८१।५६         | मदघूणितलोचन               | ९७१३८      |
| भोज्यं विना पाटलिका     |               | मदनः छलचौराणाम्           | २६९।२१     |
| भो भवविभ्रम             | ८८।१०         | मदशौण्डं समुद्दण्ड        | 330123     |
| भ्रमनामा मति            | 390140        | मद्भवतः ते दास्यति        | 758184     |
| • अमद्भमरकेतक <u>ी</u>  | १२६।२         | मद्यमांसदुरारोह           | ३३२।१०८    |
| भ्रष्टालयान् धूलि       | ३०८।१३        | मद्यमांससुरापूप           | 33610      |
| भातृजायां स्वसारं       | ३२६।५३        | मधुधारेव वचिस             | 260183     |
| भ्रान्तो गृहशत          | ३२८।६९        | मधुपाने कृतबुद्धिः        | 799188     |
| भ्रान्त्वा महीं         | ३६६।१०५       | मधुमांसकृता               | 3371880    |
| भ्रामरः कौतुका          | ३९०।५५        | मधुमुखिमव                 | १०९।७६     |
| भ्रामरोऽथ               | ३८७।१७        | मध्येन सा वेदि            | 888150     |
| भुकुटिकुटिल             | २७५।२४        | मध्ये भंगी                | ९३।२४      |
| भ्रूयुग्मं कुसुमेषु     | ३८४। १२६      | मन्त्रबलेन भुजंगा         | २२३।४४     |
| ਸ<br>ਸ                  | , - , , , , , | मन्थराकान्ता विस्नब्धैः   |            |
|                         |               | मन्दः पापग्रहः            | २७४।८      |
| मकारयुगपर्वन्ते ,       | ८६।१२         | मन्दः सावेगः वा           |            |
| क्षे-ल-का-३०            | 34114         | नापः साजगः भा             | २५८।९      |
|                         |               |                           |            |

| मन्दपुण्यस्य जननी     | ३७७। ६३  | मातब्रीह्मणपुत्रोऽयं   | १५०।१०   |
|-----------------------|----------|------------------------|----------|
| मन्दाकान्ता भवेनमध्ये | 806188   | मात्रा समपिता          | २८१ । १८ |
| मदाग्निः पाण्डुरोगी   | २७८। २९  | मात्सर्यतीव्रतिमिर     | ६७१५     |
| मन्मथसितातपत्रं       | २२२। ३१  | मात्सर्यस्य त्यागः     | २६७। ७   |
| मन्यते तृसणं सर्वं    | 380141   | माता न यस्यास्य        | १५३।८२   |
| मन्ये सुकृतिना        | २०७१८    | माता मंगल्यानां        | 200134   |
| मभजाः सनया            | ८६।८     | माद्यत्सज्जसभा         | ९३।२५    |
| मम पुष्पफलादान        | १७६।१२३  | माधुर्यं ललितोद्गार    | १७२।७८   |
| मय्यैव रिक्तः         | ३९३।८७   | माध्यतिभवेऽपि          | ७२।१७    |
| मरीचप्रथितस्थान       | ३११।४६   | मानौजः सुरभिगुणैः      | ९०।१७    |
| मलपत्रं वहन्          | ३२५ । ३६ | मान्यः कुलीनः          | १२२।२६   |
| मलशीलस्य वणिज         | १५८।४५   | मान्यः कुलीनः          | 67149    |
| मलिनस्य कुवस्त्रस्य   | १५९।५६   | मा मा मलिनय            | २३४।६५   |
| मषीसकलम               | ३०८। १६  | मा मा मलिनय स्वच्छं    | १७३।९०   |
| मधीविषाद्रंया         | ३३४।१२९  | मायादासः प्रथमं        | २५६।२०   |
| मसजैः सततैः मेन       | ९३।३६    | मायाप्रपंचसंचय         | २४८।९    |
| मसृणकषाश्मनि          | २५७।४    | मायामयः प्रकृत्यैव     | २७४।१२-  |
| मस्तके भुजयोः कण्ठे   | २८२ । ३९ | मायारहस्यमन्त्र        | २२३।४२   |
| महतामपि पूर्वेषाम्    | १८९। २२  | मायूरश्चटकाख्यः        | ३८६।१२   |
| महाकवेः काव्य         | ६५।८०    | <b>मायावि</b> निमय     | २२८।१२   |
| महाधनस्य सुहृदां      | ३९१।६२   | मार्गे केतकसूचिभिः     | २३।२७    |
| महाप्रलयमारुतः        | १८। १७४  | मार्जनरेणुकराली        | 300184   |
| महाप्रलयमारुत         | १०२।५७   | मार्जारजन्मा           | ३८९।३८   |
| महीपते निवर्तस्व      | १९१ । ३८ | मार्जारजिव्हाजननी      | ३९६।२३   |
| मा कश्चिन्नाम         | १६१। ७४  | मार्जाररागो हस्त्याख्य | ३८६।११   |
| मार्गे केतकसूचि       | २३। २७   | मा श्रीषं मापि         | २९७। २९  |
| माणं मुंचथ            | ३३ । ५१  | मांसक्षीरघृताहारं      | ३४२।६८   |
| मातरं पितरं भक्त्या   | १६१।६३   | मासमात्रं शठः स्थित्वा | २८९।२५   |
|                       |          |                        |          |

१४६ । १५ ३४१।६३ २५९। २३ 308178 88196 809134 249170 ३९५।१७ २६९ । २६ 251135 २६७ 14 770198 २४७।१ १२४।१७ १२४।१६ 260188 ८६।३ २६८।११ 24213 २५४।२९

|                         | •         |
|-------------------------|-----------|
| मासादधिकायातं           | 8851800   |
| मासेन सा गते            | ३५८।३२    |
| मित्रमयं द्रविणपतिः     | २३३।६०    |
| मित्रमयं धनलाभः         | २३५ । ७५  |
| मिथ्याडंबरधनिक:         | २६६1७०    |
| मिथ्याधनलव              | २४५।२०    |
| मिथ्यापवाददानेन         | १७८।१४३   |
| मिथ्या प्रातः           | ३०५।४३    |
| मिथ्यामहावराहेण         | ३३३।१२१   |
| मिष्टभोजनसज्जात         | ३१७।१०७   |
| मीलितनयनः               | २२५।६७    |
| मुक्तकन्दुक             | 40196     |
| मुक्तात्मनारणत्ता       | 85518     |
| मुद्गकम्बल              | ३१९।१२४   |
| मुग्धकामुकमित्राणां ।   | ३६९।२८    |
| मुग्धधनानां             | 24418     |
| मुग्धः प्रत्ययमायाति    | ३७५।३७    |
| मुग्धस्ततोऽवमानेन       | ३७५।३९    |
| मुण्डो जटिलो            | २२४। ६२   |
| मुनिरपि करुणासिधः       | २५४। २७   |
| मुमूर्षुस्त्यक्तसर्वाशः | १९४।२३    |
| मुष्टिमानेन दत्त्वापि   | २७७। ६७   |
| मुहुर्दीघाञ्चलदशां      | ३९९।१७    |
| मुहुनि:२वस्य            | ३२० । १३५ |
| मुहुःप्रवासैः           | ३९३।८२    |
| मुहुरारोहणहेला          | 808180    |
| मुहुः शक्तिदरिद्रस्य    | . २९६। १८ |
| मूत्रनिरोधात् कुच्छी    | ३०१।२४    |
|                         | ` ' '     |

| मूलान्वेषणचिन्त्यमान       |
|----------------------------|
| मूल्येन महता               |
| मूषकनखरोत्खातः             |
| मूषामुखविस्तीणैं:          |
| मृत्योरा <del>स</del> ्यम् |
| मृदंगोदरनामा <b>यं</b>     |
| मेरुस्थितोऽपि              |
| मेषप्रदस्येन्द्रवसोः       |
| मैत्री विस्नंभानाम्        |
| मोक्षगामिमनो े             |
| मोक्षस्य विवेकरतिः         |
| मोहस्थानबात्यं             |
| मोहो नामजनानां             |
| मौग्ध्यं प्रमादो           |
| मौग्ध्यान्मृगार्थी         |
| मौग्ध्ये बाला              |
| मौनं ध्यानं भूमौ           |
| मौनमलौघमयाञ्चा             |
| मौनं वदननिकूणन             |
| मौने श्रीभक्तानां          |
| :                          |

प

| यः कार्तवीर्यस्य च     | 96616   |
|------------------------|---------|
| यः पादपतिता            | ३४५। १९ |
| यः पृथ्वीमपि दर्पान्धः | २०७। ५  |
| यः प्रख्यातजनः         | ३४।५२   |
| य एष प्रथितो लोके      | ३४० ।४९ |

| यक्षीपुत्राश्चोराः    | २६२ । २० | यदा प्रहारैर्दलिता       | १८०।१२   |
|-----------------------|----------|--------------------------|----------|
| यज्वा विप्रः          | १२२।२२   | यदर्जितं परिक्लेशौः      | १५४।८    |
| यत्करोत्यरुचि क्लेश   | १५६।३३   | यदा लोला लक्ष्मीः        | १३२ । १७ |
| यत्तत्प्रलापमुखरः     | 390140   | यदा सदाङ्गीकृत           | १८०।११   |
| यतेन्द्रिय:पांसुशायी  | २७६ । २  | यदा स्थितः प्रंत         | १८०।१०   |
| यत्क्लीबैर्भट         | १२३।३    | यदि त्वां सा             | ३६८।१९   |
| यत्नेन शोषयेत्        | १४०।६१   | यदि नाम कुत्रचिदहं       | २४६।३३   |
| यत्नोतिक्षप्तकुचा     | ३६०१५४   | यदि नाम भवत्पुण्यैः      | ३१२।५९   |
| यत्नेन खादिरं रागं    | २८९।२०   | यदि सद्भाविनीं           | ३४१।५८   |
| यत्र त्रिनेत्र        | ३४९।५    | यदैवशयने गाढं            | २९१।१७   |
| यत्र त्रिनयन          | २१९।४    | यद्यत् किचिदपूर्व        | २६३।३२   |
| यत्र यत्र निमग्नानां  | ३५४।४२   | यद्यत् प्राप्नोति पुरुषः | १९७।४९   |
| यत्पार्वतीहठ          | १७।१२    | यद्यनेने महत्पापं        | १६३।९३   |
| यत्पुष्पधूपतिलक       | १९३।१५   | यद्यप्यसौ स्नुषाकामी     | ३२४।२६   |
| यत्प्राप्यं न मनोरथैः | ७८।३५    | यद्विद्यापि गुणोत्कर्ष   | १९२।३    |
| यत् त्वन्नेत्रसमान    | १०७।७२   | यवनैः सभलैगेन            | ९२।३४    |
| यत्रानेके क्विचदिप    | ८१।५३    | यमाय धर्मराजाय           | ३५४।३९   |
| यत्राभवत् कामुक       | ३९३।८४   | यया भूपतिमाश्चित्य       | १६९।४२   |
| यत्संत्यक्तफलस्पृहं   | १९४। २६  | यया मुग्धमृगाः           | १६९।४७   |
| यथा जात्यतुरङ्गस्य    | 98416    | यशसि विहितादराणाम्       | २३१।४१   |
| यथा मन्युलीनः         | ९२।२३    | यश्चाधिकपरिशुद्धिम्      | २६४।४९   |
| यथा मधुरतिक्ता        | ३०। १७   | यः श्रीस्वयंभूः          | ६२।२     |
| यथारन्ध्रं व्योम्नः   | ६७।६     | यष्टोनिषष्णगमनः          | १६२।८३   |
| यथारन्ध्रं व्योम्नः   | १०४।६१   | यस्तु प्रकृत्याश्म       | ६६।२२    |
| यथा वाप्तोपयुक्तार्थं | १५९।५९   | यस्मिन् प्राज्यभुज       | ३०७।३    |
| यदा दरिद्रः परिधान    | १८१।१४   | यस्य क्षीणस्य गृहे       | २३४।७४   |
| यदा न धीमान् अरिषु    | १८१।१३   | यस्य सभूभ्रमाकम्पा       | ६। ११    |
| यदा नरः शोचति         | १८०।९    | यः सक्तः परमेश्वरो       | ३७४। २७  |
|                       |          |                          |          |

|                       | *1      |             |
|-----------------------|---------|-------------|
| यस्याः दुर्घरघोरं     | ३४९१२   | युवतिता     |
| यस्यासिः परिवार       | ६२।५    | यूकांगइच    |
| यः स्फीतः श्रीदया     | 386188  | येदम्भा     |
| यस्योपस्पृशतः         | 298188  | ये दृश्यन   |
| यागगृहेष्वासन्नो      | ३०२।२७  | ये धनाव     |
| याचते पण्यमधिकं       | २९३।३८  | येनेदं स्वे |
| याचेत सर्वं           | ३९२।७६  | ये संसत्स्  |
| याच्ञाविवादै:         | ३९३।८१  | यैस्तस्य    |
| यातः प्रतारयितुम्     | ३७४।३०  | यैरेतैह त   |
| यातः प्रसिद्धिम्      | २९१।१६  | योगी हर     |
| यातः सुन्दरि          | 3681830 |             |
| यातायां मिय तीर्थं    | ४०९।६६  | योग्योपस    |
| यातु व्यक्ति          | १३२।२०  | यो मत्स्य   |
| याते भोगे स्मरण       | १३२।१९  | यो यः श     |
| या निशा सर्वभूतानां   | २७१।३५  | योऽभूदभ     |
| यान् स्कन्धकनिमित्तेन | ३३१।९८  | योऽभूद्वोप  |
| या पपौ याचितं         | ३२१।१४७ | योऽयमक्व    |
| याभियाँ।वनसमये        | ४१३।११२ | योऽयं ती    |
| यामं कथाभिः           | 228120  | योऽयं वि    |
| या माता वश्य          | ३२४।६४  | यो विद्या   |
| यामिनी कामिनी         | ३६७।३०  | योऽसावव     |
| यावन्ति दानानि        | १२२।२४  | यौवनवि      |
| यावन्नौल्लुण्ठित      | 388188  | यौवने मू    |
| यासौ रामा मलय         | 366160  |             |
| युक्तं मरभनैः         | 477175  |             |
| युद्धेषु भाग्यचपलेषु  | 99195   | ~~~-        |
| युद्धोद्धता भूपतयः    | ()//100 | रक्तकांच    |
| युधिष्ठिरस्य भूभर्तुः | 100124  | रक्ताकर्ष   |
| 6.73                  | 174,45  | रक्तच्छार   |

टिनी ३८३।१२१ चुल्लमुख ३०४।३६ माया २७३।३ न्ते विपत् १६३। ९४ दानसन्नद्धाः १५४।५ वेच्छया ३०७।१ सु विवादिनः १६६।४ भवने ३८२ ।११० तविभवा २५७।२२ रणचिन्ता 3851886 सर्ग ४३।२४ यकूर्म 88818 स्त्रं विभति 58138 म्युत्थित ३४४।९७ पशिशुः ४६।७६ वः पताकेयम् १६।१० ोक्ष्णाक्<u>ति</u> ३२३।२१ वलोक्यते १८६।इ४ ागुरुरायाति १६५ । ४ वद्य ३५३।२८ भ्रमशाप ४१५।१०१ ल्यकुल्येव २८५।१४

₹

| रक्तकांचनपात्राम्बु  | १९७।५१ |
|----------------------|--------|
| रक्ताकर्षणसक्ता      | २३६।५  |
| रक्तच्छायापाण्डुमुखी | 267136 |

| रक्तस्त्वं नवपल्लवेः  | ७१। १४    | रर्वान्दुतारा         | ६९।११   |
|-----------------------|-----------|-----------------------|---------|
| रक्ताप्यशोकविटपी      | ३७४।३१    | रतिलुलितललित          | २१९।५   |
| रक्षेत् ख्याति        | १३९।४५    | रसायनी जराजीर्ण       | १६९।४६  |
| रक्षन् परसंस्पर्शम्   | २२५।७२    | रसायनैबिलज्ञातैः      | २८९।२७  |
| रक्षायै निजभायीयाः    | ३३२।११५   | रसे रसे तन्मयतां      | ६५१२८   |
| रक्षायै सम्पदां पुत्र | १९३।१०    | रहसि हृतदुक्ला        | १०१।१७  |
| रजनी रमणीकान्ते       | ३६७।८     | रागद्वेषसमाकुल        | २९७।२   |
| रजनी रराज             | २२१।२९    | राजकुलद्वारगते        | २३१।३५  |
| रजस्वला पलानेन        | ३४५ । १०८ | राजकोष नियुक्तस्य     | १५८।५१  |
| रजस्वलोत्सवे          | २९६।१६    | रागसागरसंजात          | ३८४।१२८ |
| रटति कटुकाटोपं        | १५०।५७    | रागः सीसकसंज्ञः       | ३८६।६   |
| रणोत्सृष्टतनोः        | १८३। ३२   | रागिमृगवागुराणां      | २३७।६   |
| रण्डा जटाभृतां भीत्या | ३३९।४१    | रागेण कृष्णीकृता      | ३९६।२६  |
| रण्डा तत्तनमृतो       | ३३९।४३    | रागेण सार्धम्         | १३३।२२  |
| रण्डां परवधूं         | २९२।२१    | रागो रुधिरसंज्ञः      | ३८६।१८  |
| रण्डा विलोक्य तरुणं   | ३३८।३०    | राजधानीं समासाद्य     | १८४।४०  |
| रण्डा स्कन्धद्वयासवतं | ३३८। २५   | राजन्नस्यातिदानस्य    | १९५।३५  |
| रतिग्रहः सदा          | ३९०१५८    | राजन्यज्ञमहीमेष       | १७८।१४० |
| रतिशर्मा द्विजन्मा यं | ४०१।३९    | राजविरुद्धं द्रव्यं   | २६५। ५६ |
| रत्नकांचन             | १९७।५१    | राजावर्तमणि           | ३९९।१६  |
| रत्नभंगविमलैः         | ८९।१३     | राजा विक्रमसिंहो      | २४४।१५  |
| रत्नाथिना जलं         | ३७३। २४   | राज्ञः स्नानक्षणे या  | १८६।६६  |
| रथोद्धता विभावेषु     | १११।१८    | राज्ञामज्ञतया कृतं    | २१५।६८  |
| रथ्यावणिजः पापाः      | २६४। ४१   | रात्रिसेवा वसन्तस्य   | १५७।४३  |
| रनरैरिनवतं            | ८९।२३     | रात्रौ विषूचिकाकान्ता | २८६।२३  |
| रममाणः स तया          | २३९।३६    | राशि निगूह्य वणिजं    | ४०७।४३  |
| रम्यनर्मकलभोग         | ८९।१२     | रासनो विविधाखाद       | ३८८।२२  |
| रविपरितापश्रान्तां    | २४१।५७    | राहुरागोऽष्टमश्चेति । | ३८६।८   |
|                       |           |                       |         |

| रामेण ताटका                 | २८४।१०     |
|-----------------------------|------------|
| रामेण हेमहरिणा              | ३७५। ३४    |
| रामोऽपि साहाय्यक            | १८८।९      |
| रिक्तः शक्तः                | ३५३।३३     |
| रुन्धाना जघन                | ३२८।६५     |
| रूक्षः कृशोऽ तिमालिनः       | : ३४९। १०२ |
| रूक्षकला तीक्ष्णकला         | २४४। ९     |
| रूक्षैः पश्चात्पुरः         | २८९।१८     |
| रूप क्षणस्वीकृतः            | 96014      |
| रूप वयः शौर्यं              | १८१।१७     |
| रूपं विरुपीकृता             | २०१।३९     |
| रूप <b>वदद्</b> भुत         | 3681858    |
| रूपसाम्येन शीतांश           | १८३।३५     |
| रूपार्थकुल                  | १४३।८७     |
| रैभ्य ततः समायात            | १७५ । १०६  |
| रैभ्ये प्रयाते पुत्राभ्याम् | १८२१७९     |
| रोगार्दितः स्पृशति          | १६०।६३     |
| रोदिति विहसति               | २५३।१८     |
| रोदिति शिशुरिति             | 80818      |
| रौद्रः शूद्रेण जातोऽयं      | १५०।५४     |
|                             | , , ,      |
| ल                           |            |
| लक्ष्मी: क्षणक्षयवतो        |            |
| लक्ष्मीः दानफला             | १४९।४४     |
| स.स. सामक्ष्णा              | स् १२१।१९  |

३२९।७९

४०५ १२२

6918

लंघनं सहते

**लं**घिततरुणसमुद्रा

लघुश्रुतं मदोद्धतं

लघोः गुरोःच 25183 लज्जाकरमसंकर्म १५१।६२ लज्जाधनः कुलीनः २६५१५८ लज्जामज्जल्लोल ्ट् । ३३ लज्जामहे वयं ३६९।२९ लज्जावको मनसिज १२६।५ लज्जाव्यसन २७४।१३ लतावधूपल्लव २०१।३७ लब्धप्रवेशस्तमिव ३२.५।३८ लब्धावधिः सत्य १३३।२६ लब्घास्वाद: 80819 लम्बमानेन महता 3 2 3 1 5 3 ललनासुलभ कुत्हल 80314 ललितललना १२६११ लांग्लेन गभस्ति 38146 लालापूर्णेन वक्त्रेण २९५।१० लालिना स्नुतनेत्रेण 389188 लावण्यद्रविणव्ययः 18818 लिखित्वा कुंकुमेनाशु ३३२।११६ लिंगाचन पिदेशेन 339 88 लिलेख चीरी ३२०।१३२ लीना देवविमानेषु १८२१२२ लीलाचामरडम्बरो १०६१६८ लीलाञ्चित 299193 लुठत्पूर्णमयी ३२०।१३८ लुण्ठितसकल 29614 लुब्धात् सर्व २७६।३ ३७४।३३ लुब्धस्याफलका

| लेखपत्राणि विगलत्    | ३१५।८२  |
|----------------------|---------|
| लेखाधिकारी निरस्यः   | 388108  |
| लोकप्रसिद्धिसिद्ध्यै | १९२।४   |
| लोकाचारपरिज्ञानं     | ६९।६    |
| लोके कलाः प्रसिद्धाः | २४८।१२  |
| लोके कुलं कुलं       | १४६।१०  |
| लोभः पितातिवृद्धो    | २२५। ६४ |
| लोभः प्रभूतवित्तस्य  | १६८।४१  |
| लोभः सदा विचिन्त्यः  | २२८।१   |
| लोभस्य मोहाध्वनि     | २१०।२७  |
| लोभाद् गृहीतम्       | ३५१।१६  |
| लोभानाभूद् गृहे यस्य | १५७।३५  |
| लोभाभिमानमलिनाति     | ४२२।५   |
|                      |         |

व

| वक्रमुखी विषमपुटा | २५८।७   |
|-------------------|---------|
| वक्रलिपिन्यासकला  | २४८११३  |
| वक्त्रालोकिनी     | 29616   |
| वकै कूरतरै:       | १३८।३८  |
| वचने बाह्लीकानां  | २२७।८७  |
| वचा जतुमयी रक्षा  | ३१८।१२२ |
| वञ्चकमाया महती    | २६०।१   |
| वञ्चनविरचितपटली   | २९८१७   |
| वधूर्वरोत्सवायात  | 28416   |
| वधूर्वृद्धभुजंगेन | २९५।१३  |
| वनप्रवेशैनियमै:   | २००।३६  |
| वन्द्यः स पुंसां  | १२१।१६  |
|                   |         |

| वयस्त्रिभागे तरुणस्य   | १८८।४      |
|------------------------|------------|
| वरमिह रवितापैः         | १००।४७     |
| वराहं नौमि सानन्ता     | 414        |
| वरुणरणसमर्था           | ४१।६७      |
| वर्जयेदिन्द्रियजयी     | १३९।५२     |
| वर्जितसकलस्पर्शः       | २५२।१३     |
| वर्जितसाधुद्धिजः       | २५६।१४     |
| वर्णनदयितः कश्चित्     | २४७।४०     |
| वर्णप्रकर्षे सति       | २२।२५      |
| वर्धते यो धनव्याधिः    | १५७।३४     |
| वर्षाणां मे सहस्तं     | ३६५ १। १०३ |
| वर्षेण पुनरायातः       | 2671904    |
| वल्लभतामुपयाताः        | २६३।३५     |
| वंशजगौरवयो             | ४०९।६३     |
| वंशेनोन्नतशालिना       | १४८।३७     |
| वश्यप्रयोगैर्वैश्यानां | ३६१।६४     |
| वश्याकर्षणयोगी         | २६१।१४     |
| वसन्ततिलकं             | ११२।१९     |
| वसन्ततिलकस्याग्रे      | ९९।२०      |
| वसन्ततिलकारूढा         | ११५।३२     |
| वसु देयं स्वयं         | १४१।६०     |
| वस्त्रालंकाररत्नादि    | ३१२।५३     |
| वहन्तीसुबहु            | ३७१।३      |
| वहन्नौषध               | ३२८।७०     |
| वहैनं दुर्मदं पुत्र    | १५०।५३     |
| वह्नि पात्रप्रहारेण    | ३४५ । १०९  |
| वागर्थाविव संपृक्त्रै  | ६५।२       |
| वाचयन्नित्यसौ          | ३३१। १००   |

| वाक्यसमन्वयहीनः       | ३०४।४०   | विच्छिन्नपादं पूर्वार्धे | १०६।३७    |
|-----------------------|----------|--------------------------|-----------|
| वाण्यथाविव            | ६६।३     | विछिन्ने पिण्ड           | ३६२।६६    |
| वाडवदासः चाष्टौ       | २५६। २१  | विच्छेदकारी सहसा         | 282188    |
| वातम्रान्ता तन्वी     | २५८ ग ८  | विज्ञानशद्वाप            | ६५। १६    |
| वात्सल्यपेशलगिरा      | २८५ । १८ | विजयेश्वरवारा <b>ह</b>   | 382148    |
| वादिभिः कलहो          | १६६।११   | विजितस्य मदविकारै:       | २३७। ११   |
| वादैः खलैः खलीकृत्य   | १९३। ११  | विजितात्मनां जनानाम्     | 24812     |
| वामस्कन्धनिषण्ण       | 64146    | विटविनिवारण              | ४०४। १७   |
| वाराणसीप्रयाणे        | ४१११८५   | विटानां केलिपटहं         | 340190    |
| वाराणसीं व्रजाम्येव   | २८३।४५   | विटो राम इवाभाति         | 26616     |
| वारितास्त्रस्त        | १९१।८२   | विडम्बयन्नेव             | १४०। ६३   |
| वाली प्रसत्द्यप्लवगः  | १८८।१०   | वितीर्णैर्भवता           | ३४०।५५    |
| वासः कम्पविशृंखलं     | १२८। १९  | वित्तप्रदानविफले         | 348188    |
| वाससाच्छाद्य नासार्थ  | 800158   | वित्तव्ययवशात्           | २७८।२७    |
| वाच्यमान सविद्वङिभः   | ३८२। ११३ | वित्तेनाभिजनी गुणी       | ३८० । ९३  |
| विकसति सहकारे         | १२९।२१   | विदग्धचूडामणिना          | ३०७।५     |
| विकमाभरणं दिक्षु      | १८३ । ३३ | विदितोऽयं प्रकारश्च      | ३७८। ६४   |
| विकीतशेषं यत्         | 3,28198  | विदेशयात्रामपि           | ३९२।७२    |
| विकीय स्वगुणं         | 360166   | विद्याकलापरिचय           | १२५।२३    |
| विगलद्यौवना           | ३५७।२५   | विद्यागुणास्ते           | १६९।५०    |
| विगलितसदसद्भेद:       | २५३ ' १७ | विद्यां प्राप्य कृतं     | १६५।५     |
| विघ्नं न चक्रुर्ननु   | १८२।२६   |                          | १७५ । ११० |
| विघ्नस्तु संगमेऽस्मिन | ४०५।२४   | विद्यावति विप्रजने       | २५३।१६    |
| विध्नोऽभिसारिका       | २१९।३    | विद्यांविनयमुत्सृज्य     | १७३।८५    |
| विचार्य तस्या मयदि    | १८४।४४   | विद्याविरहिता वैद्याः    | 379100    |
| विचार्यमाणस्तत्त्वेन  | १५७।३८   | विद्या विवादाय           | १५४।९     |
| विच्छायं निःसुखानन्दं | १५५ । १५ | विद्याश्रीरिव लोभेन      | १६५।६     |
| विच्छाययोनिव्यवयो:    | १५४।४    | विद्योद्योगी गतोद्वेग:   | १३९।४३    |
|                       | , , , ,  | ्यवाचाना गताक्षत         | 112124    |

| विद्योद्योतित          | ३११।४२   | विरसा सेव्यते         | २८२।३०   |
|------------------------|----------|-----------------------|----------|
| विद्वज्जनसपर्याप्त     | ४२२।३    | विरोधी वाविरोधी       | ३२।५०अ   |
| विद्वज्जनाराधन         | २१५ । ६१ | विलुम्पन् विप्र       | ३२०।१३३  |
| विद्वत्संसदि वादिभिः   | १८१।१५   | विलेपनांकितपटः        | 266188   |
| विद्वद्भिः परिवारितः   | 320190   | विलोकितस्त्वं         | १८४।४८   |
| विद्वानसाधुं           | 308188   | विवासम्तस्य ससंग      | 508180   |
| विद्वान् सुभगः         | २३३।५६   | विवाहं परलोकार्थं     | २९४।३    |
| विधवा तरुणी            | २६२।२४   | विवाहयज्ञतीर्थं       | ३२३।१४   |
| विधेयं सकलाज्ञासु      | २९६। १७  | विविधगहनगर्भ          | ५५१९४    |
| विनयातिऋमोऽस्माकं      | १८५।५८   | विविधनवांशुक          | २३०।२३   |
| विन्यस्य राशिचकं       | २६० । ५  | विविघौषधपरिवतैं:      | २६०।४    |
| विपुलजटाविलकनः         | २२७। ९४  | विवेकरहिता विद्या     | १६७।२५   |
| विपुलमहोत्सव           | 280 188  | विवेकस्वाधीने         | १३१।१०   |
| विपुलहृदयैरन्यैः       | ११३।८७   | विशेषणैः समुचितैः     | ४२।२३    |
| विप्रं पुरः समायान्तं  | ३३३। १२५ | विश्वान्त विग्रहकथो   | 20186    |
| विप्रेषु पूर्यमाणेशु   | १९५।३०   | विंप्टिदिने किमपि     | २१९ । १५ |
| विभवः सौभाग्यानां      | २७०। ३२  | विसर्गयुक्तैः         | ९६। १३   |
| विभवामभोरुहमधुपाः      | २६३। ३१  | विसर्गहीनपर्यन्ता     | १००। २२  |
| विभवेषु संविभागः       | २६८।३३   | विसर्जनीयस्योत्वेन    | १०५।३६   |
| विभूतिनलिनीगजः         | १४९।४१   | विसारसंसारतरो         | १९८।८    |
| विभूषणाय महते          | २०७।१    | विसृजति वसनं          | २५३।२०   |
| वियोगे तन्व ङ्गया      | १२८।१६   | विसृज्यमानोऽप्यनिशं   | २१३।४५   |
| विरक्तारिक्तहस्तस्य    | २८६।३२   | विसृष्टास्ते कलावत्या | ४०२।४७   |
| <b>विर</b> चितवरतरशयने | २४०।४५   | विस्तीर्ण श्रेणि      | ३७८।२४   |
| विरजसि वयसि            | ४१३।१११  | विस्तीर्णैः भवता      | ३४०।५५   |
| विरतसुरतशक्तिः         | २९७।३१   | विस्मृता यावलिप्तस्य  | १६९।४५   |
| विरमति मतिहीनो         | २७९।३६   | विहितांगहारयष्टिः     | ४०७।४४   |
| विरम विरम नेयं         | २१३।४८   | वीक्षते तरुणं         | ३:८। २   |
|                        |          |                       |          |

| वीरस्यातंदया ४१६ । ४ वेश्यावचिस किश्वासी १३९ । ४८ वृक्षारोहसहस्रेषु ३१८ । १२० वेश्यावचिस क्रियास २८३ । ३४ वृक्षारोहसहस्रेषु ३१८ । १२० वेश्यापदेश ३७२ । ११ वृक्षार्णमृद्द्दोगः ६८ । ३ वेषः परिक्लेश १२४ । १३ वृक्षार्ममयोरेव १८३ । ३० वृक्षां पर्वता ७० । १७ वृक्षां मयोरेव १८३ । ३० वृक्षां पर्वता १८८ । ३४ वृक्षां मयोरेव १८५ । २७ वृक्षां मायाति ३९० । ६४ वृक्षां मायाति २१५ । २७ वृक्षां मायाति ३९० । ६४ वृक्ष्यं वृक्ष्यं प्रह्मा ११५ । ३१ वृक्ष्यं वृक्ष्यं प्रह्मा ११५ । ३१ वृक्ष्यं वृक्ष्यं प्रह्मा १८७ । ७४ वृक्ष्यं वृक्ष्यं प्रह्मा १८५ । ३१ वृक्ष्यं वृक्ष्यं प्रह्मा १८५ । ३१ वृक्ष्यं वृक्ष्यं प्रह्मा १८५ । ३१ वृक्ष्यं वृक्ष्यं प्रह्मा १८५ । १८६ । १४ वृक्षा प्रसिद्धाः १२३ । ५ वृक्ष्यं प्रह्मा विचारणीय २६ । ३५ वृक्षां मायामे शैली ४०० । ९६ वृक्षाहेत न विचारणीय २६ । ३५ वृक्षां मायामे शैली ४०० । ९६ वृक्षाहेत न विचारणीय २६ । ३५ वृक्षां मायामे शैली ४०० । ९६ वृक्षाहेत न विचारणीय २६ । ३५ वृक्षां मायामे शैली १८५ । ६८ वृक्षाहेत न्यत्मारः २६ । ३४ वृक्षां मायामे शैली १८८ । २ वृक्षाहेत न्यत्मारः २६ । ३४ वृक्षां मायामे शैली १८८ । ६८ । २ वृक्षाहेत न्यत्मारः ३८६ । १० वृक्षाहेत न्यत्मारः ३८६ । १० वृक्षाहेत न्यत्मा ३८८ । १४ वृक्षाम् वृक्षाम १८८ । १४ वृक्षाम प्रत्म ३८८ । १४ वृक्षाम प्रमूच १८८ । १४ व्याप्तास्व १८८ । १४ व्याप्तास्व १८८ । १४ व्याप्तास्व १८८ । १४ व्याप्तास्व वृक्ष्याम ३०८ । १४ व्याप्तास्व नमस्याम ३०९ । २४ व्याप्तास्व व्याप्तास्व २८० । १४ व्याप्तास्व नमस्याम ३०९ । २४ व्याप्तास्व व्याप्तास्व २८० । १४ व्याप्तास्व नमस्याम ३०९ । १४ व्याप्तास्व व्याप्तास्व २८० । १४ व्याप्तास्व व्याप्तास्व २८० । १४ व्याप्तास्व व्याप्तास्व २८० । १४ व्याप्तास्व व्याप्तास्व २०० । १४ व्याप्तास  | वीणेव श्रोत्रहीनस्य       | १६९।५१   | वेश्यालताः सरागः          | ४१४। १२६ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------------------|----------|
| वृक्षारोहसहस्रेषु ३१८ 1१२० वेशावारज्वर २९३ । ३४ वृत्रं सारस्वतः ६८ । २ वेश्योपदेश ३७२ । ११ वृत्तं प्रस्पान्दोगः ६८ । ३ वेषः परिक्लेश १२४ । १३ वृत्तं प्रस्पान्योरेव १८३ । ३० वृत्तं प्रस्पान्योरेव १८३ । ३० वृत्तं प्रस्पान्योरेव १८३ । ३० वृत्तं प्रस्पान्योरेव १८५ । २७ वृत्तं प्रस्पान्योरेव १८५ । २७ वृत्तं प्रस्पान्याति ३९० । १४ वृत्तं प्रस्पान्योति २१५ । ६० वृत्तं प्रस्पान्योति २१५ । ६० वृत्तं प्रस्पान्योति २१५ । ६० वृत्तं प्रस्पान्योति २१५ । ३१ वृत्तं प्रस्पान्योति २१५ । ३१ वृत्तं प्रस्पान्योति २१५ । ३१ वृत्तं प्रस्पान्योति २९६ । ३१ वृत्तं स्पान्योति २९६ । ३१ वृत्तं स्पान्योति २९५ । ६४ वृत्तं स्पान्योति २९५ । ६४ वृत्तं स्पान्योति २९४ । ४८ वृत्तं स्पान्योत् २९४ । ४८ वृत्तं सारस्वतो ६८ । २ वृत्तं सारस्वतो ६८ । २ वृत्तं सारस्वतो ६८ । २ वृत्तं सारस्वतो १८९ । ६८ वृत्तं सारस्वत्ते १८९ । ६८ वृत्तं सार्योग्तं २८६ । १८० वृत्तं सार्यं वृत्तं सार्यं वृत्तं सार्यं वृत्तं सार्यं वृत्तं सार्यं सार्वं वृत्तं सार्यं वृत्तं सार्यं सार्यं वृत्तं सार्यं वृत्तं सार्यं सार्वं वृत्तं सार्वं   | वीरस्यार्तदया             | ४१६।४    |                           |          |
| वृत्तं सारस्वतः ६८।२ वेश्योपदेश ३७२।११ वृत्तं प्रणानुद्दोगः ६८।३ वेषः परिवलेश १२४।१३ वृत्तं प्रस्य भवेत् १८२।३० वैद्योऽप्यसी मण्डल ३९०।१८ वृतं प्रस्य भवेत् ११५।२७ वैरायते सुहृद्भावाः १४८।३४ वृत्तं प्रस्य भवेत् ११५।३० वैरायते सुहृद्भावाः १४८।३४ वृत्तं प्रस्य भवेत् ११५।३० वैर्ह्यं च समायाति ३९०।६४ वृत्तं प्रस्य भवेत् ११५।३१ वैद्यावनैक ३७१।८ वृत्त्वस्य पृष्टशैराहारैः २९६।२१ वैद्यावनैक ३७१।८ वृत्त्वह्रादेन कुचयोः १८५।६ वैद्यावनैक १८५।७४ वृत्त्वह्रादेन कुचयोः १८५।६ वैद्यावनैक १८५।८० वृत्त्वाहं त्यन्तभारः १८३।५ वर्णः स पूर्तिकलिल १६१।४८ वृत्त्वाहं त्यन्तभारः २६१।३४ वर्त् सारस्वतो १८।२० वृत्त्वाहं त्यन्तभारः २६१।३४ वर्त्तं सारस्वतो १८।२० वृष्ताक्षक्रस्यो व्यथा ३९०।५६ वर्त्तविक्षापरे पत्यौ १५२।६८ वृष्तानाह्यो २८८।३५ वर्त्तनां पयुपासच ६९।४ वेषाचे कालभवने १८९।१६ व्यथितप्राथितैः १८९।३० वर्त्तनां पयुपासच ६९।४ वेष्त्रानाह्योन ३६५।९५ व्यथितप्राथितैः १८९।३० वर्त्तनां पयुपासच ६९।४० वर्त्तनां पयुपासच ६९।४० वर्त्तनां पयुपासच ६९।४० वर्त्तनां पयुपासच ६९।४० वर्त्तनां प्रसामिति १८९।३० वर्त्तनां पर्याता २१४।५२ वर्त्तराता २१४।५२ वर्त्तराता २१४।५२ वर्त्तराता २४३।३० वर्त्तराता २५४।४१ वर्त्तरात्तरात २५४।४१ वर्त्तरात्तरात २५४।४१ वर्त्तरात्तरात्तरा २८८।११ वर्त्तरात्तरात्तरा १८९।२० वर्त्तरात्तरात्तरा २८८।४१ वर्त्तरात्तरात्तरा २८८।४१ वर्त्तरात्तरात्तरा २८८।४१ वर्त्तरात्तरात्तरा २८८।४१ वर्त्तरात्तरात्तरा १८९।३३ वर्त्तरात्तिः १८८।६ वर्त्तरात्तरात्तरात्तरात्तरात्तरात्तरात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | वृक्षारोहसहस्रेषु         | ३१८1१२०  | _                         |          |
| वृत्तप्रणमृहोगः ६८।३ वेषः परिक्लेश १२४।१३ वृत्तरं त्वावली ११०।१३ वैदाध्यं पट्टता ७०।१७ वृत्तसं गम्योरेव १८३।३० वैद्योऽप्यसी मण्डल ३९०।१८ वृतं यस्य भवेत् ११५।२७ वैरायते मुहृद्भावाः १४८।३४ वृत्तं यस्य भवेत् ११५।६० वैरुष्यं च समायाति ३९०।६४ वृद्धस्य जीवति २१५।६० वैरुष्यं च समायाति ३९०।६४ वृद्धस्य वृष्टगैराहारैः २९६।२१ वैद्यावनेक ३७१।८ वृद्धहर्तेन कुचयोः २९५।६ वैद्यावनेक ३७१।८ वृद्धाः प्रसिद्धाः १२३।५ वर्णत सहजं जरा १८७।७४ वृद्धाः प्रसिद्धाः १२३।५ वर्णत तिनमिष्तन्न २९४।४८ वृद्धाः प्रसिद्धाः १२३।५ वर्णत तिनमिष्तन्न २९४।४८ वृद्धाः प्रसिद्धाः १६१।३५ वर्णत तिनमिष्तन्न १६१।८० वृद्धाः प्रसिद्धाः १६१।३५ वर्णत स्पर्तिकिलेल १६१।८० वृद्धाः व्यान्तेभारः २६१।३४ वर्ततारस्वतो ६८।२ वृष्ठसङ्गर्भाः ३८६।१० वर्तिमिणमे १८९।६८ वृष्यागोऽद्यरागः ३८६।१० वर्तिना पयुपासच ६९।४ वेष्यानमधूपेन ३६५।९५ व्यर्थात्यर्थंगता २१४।५२ वेष्याजनस्य कितव ३७८७१ व्याप्तास्वरोक १२९।२० वेद्याजनस्य कितव ३७८७१ व्याप्तास्वरोक १२९।२० वेद्यामिल्वक्रल्यो २८८।११ व्याप्तास्वरोक १२९।२० वेद्यामिन्तिव्रल्यो २८८।११ व्याप्तास्वरोक १२९।२० वेद्यामिन्तिव्रल्यो २८८।११ व्याप्तास्वरोक १२९।२० वेद्यामिन्तिव्रल्यो २८८।११ व्याप्तास्वरोक १२९।२० वेद्यामिनं कपालन्या ३७१।८ व्याप्तोऽप्यामि ३०९।४१ वेद्यामिनं पालन्या ३०१।८ व्याप्तोऽप्यामिरं २२०।१४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | वृत्रं सारस्वतः           | ६८।२     | वेश्योपदेश                |          |
| बृत्तरत्नावली ११० । १३ वैदाध्यं पटुता १८० । १७ वृत्तासंगमयोरेव १८३ । ३० वैद्योऽप्यसौ मण्डल ३९० । १८ वृत्तं यस्य भवेत् ११५ । २७ वैरायते सुहृद्भावाः १४८ । ३४ वृत्त्या जीवित २१५ । ६० वैरुष्यं च समायाति ३९० । ६४ वृत्र छत्रस्यसा ११५ । ३१ वैरुष्यं यत् सहजं जरा १८७ । ७४ वृद्धस्य वृष्टियराहारैः २९६ । २१ वैरुषासमागमे जैली ४०० । ९३ वृद्धाः प्रसिद्धाः १२३ । ५ वर्षासमागमे जैली ४०० । ९३ वृद्धाः प्रसिद्धाः १२३ । ५ वर्षाः स्पृतिकल्लिल १६१ । ८० वृद्धाः प्रसिद्धाः १२३ । ५ वर्षाः स्पृतिकल्लिल १६१ । ८० वृद्धाः नियन्तभारः २६१ । ३४ वर्तं सारस्दतो ६८ । २ वृष्टिचकास्यो व्यथा ३९० । ५६ वर्षत्तास्यमेक २२३ । ४८ वृष्टस्तर्ज्ञत्वाः ३८६ । १० वर्त्तां प्रयुपासच ६९ । ६८ वृष्टस्तर्ज्ञत्वाः ३८६ । १० वर्त्तां प्रयुपासच ६९ । ६८ वर्षाः वर्षत्ताः १८८ । १६ वर्षत्राथतेः ३१० । ३० वर्षत्ताः वर्षत्राधितेः ३१० । ३० वर्षत्ताः वर्षाः वर्षत्ताः १४३ । ३० वर्षत्ताः वर्षाः वर्षत्ताः १४३ । ३० वर्षत्ताः वर्षाः वर्षत्ताः १४३ । ३० वर्षत्ताः वर्षत्ताः १४३ । ३० वर्षत्ताः वर्षत्ताः १४३ । ३० वर्षत्ताः वर्षत्ताः १८० । ३३ वर्षत्ताः वर्षत्ताः १८८ । १४ वर्षत्ताः वर्षत्ताः १८८ । १४१ वर्षत्ताः वर्षताः १८८ । १४१ वर्षत्ताः १८८ । १४१ वर्षताः वर्षताः १८८ । १४१ वर्षत्ताः वर्षताः १८८ । १४१ वर्षाः वर्तेः स्थूत्कृतमुखः २८७ । ६ व्यापृतोऽप्यनिशं २२० । १४१ वर्षत्ताः वर्षाः वर्तेः वर्षताः १८० । १४१ वर्षताः वर्षताः १८३ । ३० वर्षाः वर्षताः वर्षताः १८० । १४१ वर्षाः वर्तेः वर्षाः वर्तेः १८० । १४१ वर्षाः वर्तेः वर्षताः १८० । १८० वर्षाः वर्तेः वर्तेः १८० । १४१ वर्षताः वर्षताः १८० । १४१ वर्षताः वर्षाः वर्तेः १८० । १४१ वर्षाः वर्तेः वर्षाः १८० । १४१ वर्षाः वर्तेः वर्षाः १८० । १४१ वर्षाः वर्तेः १८० । १४१ वर्षाः वर्तेः वर्षाः १८० । १४१ वर्तेः वर्षाः १८० । १८० वर्षाः वर्तेः १८० । १४१ वर्षाः वर्तेः वर्तेः १८० । १४१ वर्तेः वर्तेः वर्षाः १८० । १८० वर्षाः वर्तेः १८० । १८० वर्षाः वर्तेः १८० । १४१ वर्तेः वर्तेः १८० । १८० वर्षाः वर्तेः १८० । १८० वर्तेः १८० । १८० वर्तेः वर्तेः १८० । १८० वर्तेः १८० ।  | वृत्तपूरणमुद्दोगः         | ६८। ३    |                           |          |
| वृत्तसंगमयोरेव १८३।३० वैद्योऽप्यसौ मण्डल ३९०।१८ वृतं यस्य भवेत् ११५।२७ वैरायते मुहद्भावाः १४८।३४ वृत्त्या जीवित २१५।६० वैरुप्यं च समायाति ३९०।६४ वृद्धस्य वृष्टि चैराहारैः २९६।२१ वैद्यावनैक ३७१।८ वृद्धस्य वृष्टि चैराहारैः २९६।२१ वैद्यावनैक ३७१।८ वृद्धस्य वृष्टि चैराहारैः २९६।२१ वैद्यावनैक २९४।४८ वृद्धाः प्रसिद्धाः १२३।५ व्रजति दिनमस्त्रित्र २९४।४८ वृद्धाः प्रसिद्धाः १२३।५ व्रजति दिनमस्त्रित्र २९४।४८ वृद्धाः प्रसिद्धाः १२३।५ व्रजति दिनमस्त्रित्र २९४।४८ वृद्धाः प्रसिद्धाः १२३।५ व्रजते दिनमस्त्रित्र १६१।८० वृद्धाः न्यन्तभारः २६१।३४ वृतं सारस्दतो ६८।२ वृद्धाः न्यन्तभारः २६१।३४ वृतं सारस्दतो ६८।२ वृष्ट्याभाऽद्यया ३८६।१० वृत्तिविष्यमैक २२३।४८ वृष्ट्याभाऽद्ययाः ३८६।१० वृत्तिवां पयुपासच ६९।४८ वृष्ट्यान्त्रभवने १८९।१६ व्यथितप्राथितैः ६९।४८ वृष्यान्त्रम् वृष्ट्यां २८६।१० वृत्तां पयुपासच ६९।४ व्यथितप्राथितैः ३९०।३० वेद्यामन्त्रम् ३६५।९५ व्यथितप्राथितैः १९०।३० वेद्यान्तम् वृत्यक्तः २४३।३ व्ययाद्वाद्यभाता २१४।५२ वेद्याजनस्य कितव ३७८७१ व्याप्तास्वरोक १२९।२० वेद्याभिविप्रलब्धो २८८।११ व्याप्तास्वरोक १२९।२० वेद्याभिविप्रलब्धो २८८।११ व्याप्तास्वरोक १२९।२० वेद्याभिविप्रलब्धो २८८।११ व्याप्तास्वरोक २२८।८ वेद्यानिकं पालिन्या ३०९।८ वेद्यामन्ते प्रतिकर्तः २०।१४१ वेद्यान्ते प्रतिकरे च्याप्ताः २०।१४१ वेद्यान्ते प्रतिकरे च्यावलन्ति तरला ९७।३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>बृत्तरत्नावली</b>      | 880183   | वैदग्ध्यं पटुता           |          |
| वृतं यस्य भवेत् ११५।२७ वैरायते मुहृद्भावाः १४८।३४ वृत्त्या जीवति २१५।६० वैरुप्यं च समायाति ३९०।६४ वृद्धस्य वृष्टग्रैराहारैः २९६।२१ वैरुपावनैक ३७१।८ वृद्धहर्षेन कुचयोः २९५।६ वैरुपावनैक ३७१।८ वृद्धहर्षेन कुचयोः १२३।५ वर्ष्यासमागमे गैली ४००।९६ वृद्धाः प्रसिद्धाः १२३।५ वर्षासमागमे गैली ४००।९६ वृद्धाः प्रसिद्धाः १२३।५ वर्षाः स पूर्तिकिलल १६१।८० वृद्धोहं न्यन्तभारः २६१।३४ वर्षां सारस्वतो ६८।२ वृद्धास्ते न विचारणीय २६।३५ वर्षां सारस्वतो ६८।२ वृद्धास्ते न विचारणीय २६।३५ वर्षां सारस्वतो ६८।२ वृष्यस्तर्वा वयथा ३९०।५६ वर्षां वर्षां १५२।६८ वृष्यस्तर्वा वयथा ३८६।१० वर्षात्वां १८९।६८ वृष्यस्तर्व तारुप्यात् ३८८।३५ वर्षात्वां प्रयुपासच ६९।४ वर्षात्वां प्रयुपासच ६९।४ वर्षात्वां प्रयुपासच ६९।४ वर्षात्वां प्रयुपासच १८९।१६ व्यथितप्राथितैः ३१०।३० वर्षात्वां प्रयुपासच २८९।१६ व्यथितप्राथितैः २१४।५२ वर्षात्वां कुट्टनी ३५४।४१ वर्षाजनस्य कितव ३७८७१ व्याप्तां कुट्टनी ३५४।४१ वर्षां नगर्याम २०९।२४ वर्षां नगर्याम २०९।२४ वर्षां नगर्याम २०९।२४ वर्षां स्याप्तां नगर्याम ३०९।२४ वर्षां स्याप्तां इत्रव्यां ३२०।४४ वर्षां स्याप्तां इत्रव्यां ३२०।१४ वर्षां वर्षां वर्षां वर्षां द्वां वर्षां वर्षां वर्षां २८०।६ वर्षां वर्षां वर्षां ३२०।१४१ वर्षां वर्षां वर्षां वर्षां वर्षां ३२०।१४१ वर्षां वर्षां वर्षां वर्षां वर्षां ३२०।१४१ वर्षां वर्षां वर्षां वर्षां वर्षां वर्षां वर्षां ३२०।१४१ वर्षां वर्षां वर्षां वर्षां वर्षां वर्षां ३२०।१४१ वर्षां वर्षां वर्षां वर्षां वर्षां वर्षां ३२०।१४१ वर्षां वर्षां वर्षां वर्षां वर्षां वर्षां वर्षां वर्षां ३२०।१४१ वर्षां वर्  | वृत्तसंगमयोरेव            | १८३। ३०  | वैद्योऽप्यसी मण्डल        |          |
| वृत्त्या जीवति २१५ । ६० वैरुप्यं च समायाति ३९० । ६४ वृत्र छत्रस्यसा ११५ । ३१ वैरुप्यं च समायाति ३९० । ६४ वृत्रस्य वृष्टचैराहारैः २९६ । २१ वैरुप्यावनैक ३७१ । ८ वृत्रहस्तेन कुचयोः २९५ । ६ वैरुप्यासमागमे जैली ४०० । ९६ वृत्राः प्रसिद्धाः १२३ । ५ व्रजीत दिनमस्त्रित्र २९४ । ४८ वृत्राः प्रसिद्धाः १२३ । ५ व्रजीत दिनमस्त्रित्र २९४ । ४८ वृत्रहें न्यन्तभारः २६१ । ३४ वृत्तं सारस्दतो ६८ । २ वृत्रिचकास्यो व्यथा ३९० । ५६ वृत्रतं सारस्दतो ६८ । २ वृत्रसङ्गरस्यो व्यथा ३८६ । १० वृत्रतं सारस्दतो १२३ । ४८ वृष्यागोऽश्वरागः ३८६ । १० वृत्रतं प्रयुपासच ६९ । ४८ वृष्यज्ञश्च तारुण्यात् ३८८ । ३५ वृत्रतं प्रयुपासच ६९ । ४८ वृष्यज्ञर्वा सारुप्यते १८९ । १६ व्यथितप्राथितैः ३१० । ३० वृत्रस्त्रात् १८९ । १६ व्यथितप्राथितैः ३१० । ३० वृत्रस्त्रात् वृत्रस्त्रात् २५४ । ५५ व्यथितप्राथितैः ३५४ । ५५ वृत्रस्त्रात्रस्त्रस्त्रस्त्र २५४ । ११ वृत्रस्त्रस्त्रस्त्रस्त्रस्त्रस्त्रस्त्रस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वृतं यस्य भवेत्           | ११५।२७   |                           |          |
| बृत्र छत्रस्यसा ११५ । ३१ वैह्प्यं यत् सहजं जरा १८७ । ७४ वृद्धस्य वृष्टगैराहारैः २९६ । २१ वैह्यावनैक ३७१ । ८ वृद्धह्स्तेन कुचयोः २९५ । ६ वैह्यासमागमे गैली ४०० । ९६ वृद्धाः प्रसिद्धाः १२३ । ५ व्रणैः स पूतिकलिल १६१ । ८० वृद्धोहं न्यन्तभारः २६१ । ३४ व्रत्तं सारस्वतो ६८ । २ वृद्धोहं न्यन्तभारः २६१ । ३४ व्रत्तेक्षापरे पत्यौ १५२ । ६८ वृषरागोऽश्वरागः ३८६ । १० व्रतिमयमैक २२३ । ४८ वृषसज्ञश्च तारुण्यात् ३८८ । ३५ व्रतिमयमैक २२३ । ४८ वृषसज्ञश्च तारुण्यात् ३८८ । ३५ व्रतिमयमैक २२३ । ४८ वृषसज्ञश्च तारुण्यात् ३८८ । ३५ व्यथितप्राथितैः ३१० । ३० वेष्यभूनमधूपेन ३६५ । ९५ व्यथितप्राथितैः ३१० । ३२ वेश्याजनस्य कितव ३७८ ७१ व्याद्रतेष्व कुटुनो ३५४ । ४१ वेश्याजनस्य कितव ३७८ ७१ व्याद्रतास्वरोक १२९ । २० वेश्याभिविष्ठञ्चो २८८ । ११ व्याद्रतासु नगरग्राम ३०९ । २४ वेश्यानिक पालिन्या ३७१ ८ व्याप्तोऽप्यानिशं ३२० । १४१ वेश्यानिक पालिन्या ३७१ ८ व्याप्तोऽप्यानिशं ३२० । १४१ वेश्यासकतो चूतकरः २९३ । ३१ व्याप्तोऽप्यानिशं ३२० । १४१ वेश्यासकतो चूतकरः २९३ । ३१ व्याप्तोऽप्यानिशं ३२० । १४१ वेश्यासकतो चूतकरः २९३ । ३१ व्याप्तोऽप्यानिशं ३२० । १४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | वृत्त्या जीवति            | २१५ । ६० | वैरुप्यं च समायाति        |          |
| वृद्धस्य वृष्टिशैराहारै: २९६।२१ वैश्यावनैक ३७१।८ वृद्धहर्स्तेन कुचयो: २९५।६ वैश्यासमागमे शैली ४००।९६ वृद्धाः प्रसिद्धाः १२३।५ व्रजति दिनमिखन्न २९४।४८ वृद्धाः प्रसिद्धाः १२३।५ व्रणैः स पूतिकलिल १६१।८० वृद्धोहं न्यन्तभारः २६१।३४ वृतं सारस्दतो ६८।२ वृष्टिचकास्यो व्यथा ३९०।५६ वृतदिक्षापरे पत्यौ १५२।६८ वृषरागोऽद्धवरागः ३८६।१० वृततिमं पयुपासच ६९।६ वृषसज्ञश्च तारुण्यात् ३८८।३५ वृतिनां पयुपासच ६९।६ वृषसज्ञश्च तारुण्यात् ३८८।३५ वृत्तां पयुपासच ६९।६ वृषसज्ञश्च तारुण्यात् ३८८।३५ वृत्तां पयुपासच ६९।६ वृष्टिचनाधूपेन ३६५।९५ व्यथितप्राथितैः ३१०।३० वेष्ट्यूनाधूपेन ३६५।९५ व्यथितप्राथितैः २१४।५२ वेश्याजनस्य कितव ३७८७१ व्याप्तास्वशोक १२९।२० वेश्याभिविप्रलब्धो २८८।११ व्याप्तास्वशोक १२९।२० वेश्याभिविप्रलब्धो २८८।११ व्याप्तास्वशोक १८८।८ वेश्यावनैक पालिन्या ३७१।८ व्याप्तोऽप्यनिशं ३०८।८ वेश्यावनैक पालिन्या ३७१।८ व्याप्तोऽप्यनिशं ३२०।१४१ वेश्यासकतो द्यूतकरः २९३।३१ व्यावलिन्त तरला ९७।३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | वृत्र छत्रस्यसा           | ११५।३१   |                           |          |
| वृद्धाः प्रसिद्धाः १२३।५ वर्जात दिनमिखन्न २९४।४८ वृद्धास्ते न विचारणीय २६।३५ वर्णः स पूतिकलिल १६१।८० वृद्धोहं न्यन्तभारः २६१।३४ वर्तं सारस्दतो ६८।२ वृध्विकाख्यो व्यथा ३९०।५६ वर्त्वोक्षापरे पत्यौ १५२।६८ वृष्वरागोऽश्वरागः ३८६।१० वर्तान्यमैक २२३।४८ वृष्यस्त्रश्च तारुण्यात् ३८८।३५ वर्त्तनां पयुपासच ६९।६ वेगाप्ते कालभवने १८९।१६ व्यथितप्राथितैः ३१०।३० वेधधूननधूपेन ३६५।९५ व्यथितप्राथितैः २१४।५२ वेल्लत्पल्लवसंमिल ७१।१३ व्यस्तपरितप्त २५०।३३ वेशकला नृत्यकला २४३।३ व्याप्तास्वशोक १२९।२० वेश्याभिविष्ठव्यो २८८।११ व्याप्तास्वशोक १२९।२० वेश्याभिविष्ठव्यो २८८।११ व्याप्तास्वशोक १०९।२४ वेश्याभिविष्ठव्यो २८८।६ व्याप्तास्वराम ३०९।२४ वेश्यापनैक पालिन्या ३७१।८ व्याप्तोऽप्यनिशं ३२०।१४१ वेश्यासक्तो चूतकरः २९३।३१ व्यावलन्ति तरला ९७।३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | वृद्धस्य वृष्टग्रैराहारैः | २९६। २१  |                           |          |
| वृद्धास्ते न विचारणीय २६।३५ व्रणैः स पूतिकलिल १६१।८० वृद्धोहं न्यन्तभारः २६१।३४ व्रतं सारस्दतो ६८।२ वृष्ठचकाख्यो व्यथा ३९०।५६ व्रतदीक्षापरे पत्यौ १५२।६८ वृषरागोऽश्वरागः ३८६।१० व्रतनियमैक २२३।४८ वृषसज्ञश्च तारुण्यात् ३८८।३५ व्रतिनां पयुपासच ६९।६ वेगाप्ते कालभवने १८९।१६ व्यथितप्राथितैः ३१०।३० वेधवूननधूपेन ३६५।९५ व्यथितप्राथितैः २१४।५२ वेश्ललपल्लवसंमिल ७१।१३ व्ययत्यत्यर्थगता २५४।५२ वेश्वकला नृत्यकला २४३।३ व्याद्र्योय कुट्टनो ३५४।४१ वेश्याजनस्य कितव ३७८७१ व्याप्तास्वशोक १२९।२० वेश्याभिविष्ठल्डघो २८८।११ व्याप्तास्वशोक १२९।२४ वेश्याभिविष्ठल्डघो २८८।११ व्याप्तास्वशोक ३०९।२४ वेश्यापने स्थूत्कृतमुखः २८७।६ व्यापृतोऽप्यितशं ३२०।१४१ वेश्यास्वतो बूतकरः २९३।३१ व्यापृतोऽप्यितशं ३२०।१४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | वृद्धहस्तेन कुचयोः        | २९५ । ६  | वैश्यासमागमे शैली         |          |
| वृद्धोहं न्यन्तभारः २६१।३४ व्रतं सारस्वतो ६८।२ वृद्धिकाख्यो व्यथा ३९०।५६ व्रतविक्षापरे पत्यौ १५२।६८ वृषरागोऽश्वरागः ३८६।१० व्रतियमैक २२३।४८ वृषसज्ञश्च तारुण्यात् ३८८।३५ व्रतिनां पयुपासच ६९।४ वेगाप्ते कालभवने १८९।१६ व्यथितप्राथितैः ३१०।३० वेधधूननधूपेन ३६५।९५ व्यथितप्राथितैः २१४।५२ वेल्लत्पल्लवसंमिल ७१।१३ व्यसनपरितप्त २५०।३३ वेशकला नृत्यकला २४३।३ व्याप्तास्वशोक १२९।२० वेश्याभिविष्ठल्ड्घो २८८।११ व्याप्तास्वशोक १२९।२० वेश्याभिः स्थूत्कृतमुखः २८७।६ व्याप्तासु नगरग्राम ३०९।२४ वेश्यावनैक पालिन्या ३७१।८ व्यापृतोऽप्यितशं ३२०।१४१ वेश्यासक्तो द्यूतकरः २९३।३१ व्यापृतोऽप्यितशं ३२०।१४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | वृद्धाः प्रसिद्धाः        | १२३।५    | व्रजति दिनमिखन            | २९४।४८   |
| वृध्विकाख्यो व्यथा ३९०।५६ व्रतदीक्षापरे पत्यौ १५२।६८ वृषरागोऽश्वरागः ३८६।१० व्रतिनयमैक २२३।४८ वृष्यज्ञश्च तारुण्यात् ३८८।३५ व्रतिनां पयुपासच ६९।४ वृष्यज्ञश्च तारुण्यात् १८९।१६ व्यथितप्राथितः ११०।३० वृष्यचूनमधूपेन ३६५।९५ व्यथितप्राथितः २१४।५२ वृश्वर्याता २१४।५२ वृश्वर्याज्ञला १८३।३ व्यथितप्राथितः २५०।३३ वृश्वर्याज्ञनस्य कितव २४३।३ व्याद्र्याख्याक १८९।२० वृश्याज्ञनस्य कितव २८८।११ व्याप्तास्वशोक १२९।२० वृश्याभिविष्ठलुख्यो २८८।११ व्याप्तासुनगरप्राम ३०९।२४ वृश्यामिः स्थृत्कृतमुखः २८७।६ व्याप्तासुनगरप्राम ३०९।२४ वृश्यावनैक पालिन्या ३७१।८ वृश्यापृतोऽप्यित्रं २२०।१४१ वृश्यासक्तो चूतकरः २९३।३१ व्यापृतोऽप्यित्रं २२०।१४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | वृद्धास्ते न विचारणीय     | २६।३५    | व्रणैः स पूतिकलिल         | १६१।८०   |
| वृषरागोऽश्वरागः ३८६।१० व्रतिनयमैक २२३।४८ वृषसज्ञश्च तारुण्यात् ३८८।३५ व्रतिनां पयुपासच ६९।४ विगाप्ते कालभवने १८९।१६ व्यथितप्राथितैः ३१०।३० वेषयूननधूपेन ३६५।९५ व्यथितप्राथितैः २१४।५२ वेल्लत्पल्लवसंमिल ७१।१३ व्यसनपरितप्त २५०।३३ वेशकला नृत्यकला २४३।३ व्याघ्रीय कुटुनो ३५४।४१ वेश्याजनस्य कितव ३७८७१ व्याप्तास्वशोक १२९।२० वेश्याभिविप्रलब्धो २८८।११ व्याप्तासु नगरग्राम ३०९।२४ वेश्यापिः स्थूत्कृतमुखः २८७।६ व्याप्तोऽप्यिनशं ३२०।१४१ वेश्यासवतो ज्ञूतकरः २९३।३१ व्याप्तोऽप्यिनशं ३२०।१४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | वृद्धोहं न्यन्तभारः       | २६१।३४   | व्रतं सारस्दतो            | ६८।२     |
| वृषसज्ञरच तारुण्यात् ३८८।३५ व्यतिनां पयुपासच ६९।४ वेगाप्ते कालभवने १८९।१६ व्यथितप्राथितैः ३१०।३० वेषयूननधूपेन ३६५।९५ व्यथितप्राथितैः २१४।५२ वेरलत्पल्लवसंमिल ७१।१३ व्यसनपरितप्त २५०।३३ वेशकला नृत्यकला २४३।३ व्याघ्रीव कुटुनी ३५४।४१ वेश्याजनस्य कितव ३७८७१ व्याप्तास्वशोक १२९।२० वेश्याभिविप्रलब्धो २८८।११ व्याप्तासु नगरग्राम ३०९।२४ वेश्याभिः स्थूत्कृतमुखः २८७।६ व्याप्तोऽप्यानिशं ३२०।१४१ वेश्यासकतो चूतकरः २९३।३१ व्याप्तोऽप्यनिशं ३२०।१४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | वृश्चिकास्यो व्यथा        | ३९०।५६   | ब्रतदीक्षापरे पत्यौ       | १५२।६८   |
| वेगाप्ते कालभवने १८९।१६ व्यथितप्राथितैः ३१०।३० वेधधूननधूपेन ३६५।९५ व्यथितप्राथितैः २१४।५२ वेल्लत्पल्लवसंमिल ७१।१३ व्यसनपरितप्त २५०।३३ वेशकला नृत्यकला २४३।३ व्याघ्रीय कुट्टनो ३५४।४१ वेश्याजनस्य कितव ३७८७१ व्याप्तास्वशोक १२९।२० वेश्याभिविप्रलब्धो २८८।११ व्याप्तासु नगरग्राम ३०९।२४ वेश्यापिः स्थूत्कृतमुखः २८७।६ व्याप्तोऽप्यनिशं ३२०।१४१ वेश्यासक्तो चूतकरः २९३।३१ व्यावलन्ति तरला ९७।३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | वृषरागोऽश्वरागः           | ३८६।१०   | व्रतनियमैक                | २२३।४८   |
| वेगाप्ते कालभवने १८९।१६ व्यथितप्राथितैः ३१०।३० वेधवूननधूपेन ३६५।९५ व्यर्थात्यर्थगता २१४।५२ वेल्लत्पल्लवसंमिल ७१।१३ व्यसनपरितप्त २५०।३३ वेशकला नृत्यकला २४३।३ व्याप्नीय कुट्टनी ३५४।४१ वेश्याजनस्य कितव ३७८७१ व्याप्तास्वशोक १२९।२० वेश्याभिविप्रलब्धो २८८।११ व्याप्तासु नगरग्राम ३०९।२४ वेश्यापिः स्थूत्कृतमुखः २८७।६ व्याप्तोऽप्यिनशं ३२०।१४१ वेश्यासक्तो द्यूतकरः २९३।३१ व्याप्तोऽप्यिनशं २२०।१४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | वृषसज्ञश्च तारुण्यात्     | ३८८।३५   | व्रतिनां पयुपासच          | ६९। ४    |
| वेल्लत्पल्लवसंमिल ७१।१३ व्यसनपरितप्त २५०।३३ वेशकला नृत्यकला २४३।३ व्याद्मीय कुट्टनो ३५४।४१ वेश्याजनस्य कितव ३७८७१ व्याप्तास्वशोक १२९।२० वेश्याभिविप्रलब्धो २८८।११ व्याप्तासु नगरग्राम ३०९।२४ वेश्याभिः स्थूत्कृतमुखः २८७।६ व्याप्तो जन्महीनाय ३०८।८ वेश्यावनैक पालिन्या ३७१।८ व्यापृतोऽप्यनिशं ३२०।१४१ वेश्यासक्तो चूतकरः २९३।३१ व्यावलन्ति तरला ९७।३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | वेगाप्ते कालभवने          | १८९। १६  | व्यथितप्राथितैः           | 380130   |
| वेशकला नृत्यकला २४३।३ व्याघ्रीय कुट्टनो ३५४।४१ वेश्याजनस्य कितव ३७८७१ व्याप्तास्वशोक १२९।२० वेश्याभिविप्रलब्धो २८८।११ व्याप्तासु नगरग्राम ३०९।२४ वेश्याभिः स्थूत्कृतमुखः २८७।६ व्याप्तो जन्महीनाय ३०८।८ वेश्यावनैक पालिन्या ३७१।८ व्यापृतोऽप्यनिशं ३२०।१४१ वेश्यासक्तो चूतकरः २९३।३१ व्यावलन्ति तरला ९७।३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | वेधवूननधूपेन              | ३६५।९५   | व्यर्थात् <b>यर्थग</b> ता | २१४। ५२  |
| वेश्याजनस्य कितव ३७८७१ व्याप्तास्वशोक १२९।२० वेश्याभिविप्रलब्धो २८८।११ व्याप्तासु नगरग्राम ३०९।२४ वेश्याभिः स्थूत्कृतमुखः २८७।६ व्यापिने जन्महीनाय ३०८।८ वेश्यावनैक पालिन्या ३७१।८ व्यापृतोऽप्यनिशं ३२०।१४१ वेश्यासक्तो द्यूतकरः २९३।३१ व्यावलन्ति तरला ९७।३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | वेल्लत्पल्लवसंमिल         | ७१।१३    | व्यसनपरितप्त              | २५०। ३३  |
| वेश्याभिवित्रलब्धो २८८ । ११ व्याप्तासु नगरग्राम ३०९ । २४ वेश्याभिः स्थूत्कृतमुखः २८७ । ६ व्यापिने जन्महीनाय ३०८ । ४ वेश्यावनैक पालिन्या ३७१ । ८ व्यापृतोऽप्यनिशं ३२० । १४१ वेश्यासकतो द्यूतकरः २९३ । ३१ व्यावलन्ति तरला ९७ । ३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वेशकला नृत्यकला           | २४३ ।३   | व्याघ्रीव कुट्टनी         | ३५४।४१   |
| वेश्याभिः स्थूत्कृतमुखः २८७।६ व्यापिने जन्महीनाय ३०८। ४<br>वेश्यावनैक पालिन्या ३७१। ८ व्यापृतोऽप्यनिशं ३२०। १४१<br>वेश्यासकतो द्यूतकरः २९३। ३१ व्यावलन्ति तरला ९७। ३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           | ३७८७१    | व्याप्तास् <b>व</b> शोक   | १२९।२०   |
| वेश्यावनैक पालिन्या ३७१।८ व्यापृतोऽप्यनिशं ३२०।१४१<br>वेश्यासक्तो चूतकर: २९३।३१ व्यावलन्ति तरला ९७।३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           | 266188   | व्याप्तासु नगरग्राम       | ३०९।२४   |
| वेश्यावनैक पालिन्या ३७१।८ व्यापृतोऽप्यनिशं ३२०।१४१<br>वेश्यासक्तो चूतकर: २९३।३१ व्यावलन्ति तरला ९७।३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | वेश्याभिः स्थूत्कृतमुखः   | २८७।६    | व्यापिने जन्महीनाय        | ३०८।८    |
| American Control of the Control of t | वेश्यावनैक पालिन्या       |          | व्यापृतोऽप्यनिशं          | ३२०। १४१ |
| American Control of the Control of t | वेश्यासकतो द्यूतकरः       | २९३ : ३१ | ॰ व्यावलन्ति तरला         | ९७। ३६   |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | वेश्याया जघनोद्धाने       | २८१।२१   | व्यूढोरस्को वृषस्कंध      | ८०।५२    |

| হা                     |         | शास्त्रकाव्येऽति दीर्घाण  | गां ११०।८   |
|------------------------|---------|---------------------------|-------------|
|                        |         | शास्त्रं काव्यं शास्त्रका | व्यं १०९। २ |
| शक्तिक्षये             | १३९।४७  | शास्त्रं काव्यविदः        | १०९।३       |
| शक्तिःपतग्द्राह        | ३१७।१०९ | शास्त्रं कुर्यात्         | १९९।६       |
| शक्सिवरोधे             | २६८। १२ | शास्त्रं मणिदीपानाम्      | २६९। २२     |
| शकराज्यापहरणक्षमा      | २८४।२   | शिक्षाभ्यासेन सुव्यक्तं   | १६५ । २     |
| शक्रसेवायताः तत्र      | १८२ ।३० | शिखरिण्याः पदैः           | १०४।३२      |
| शटीपाशसमाकृष्टः        | ३३४।१३५ | शिखरिप्याः समारोहा        | त १०४। ३१   |
| शतमात्रेणानुयाताः      | ३३६।१२  | शिरः शूलदिकं              | ३९१।६       |
| शतवार्षिकमामलक         | २६६।७२  | शिरसा विभति               | २२४।५५      |
| शतविधी सिद्धी          | २६१।८   | शिरामुखशतै <b>स्</b> तस्य | 3671908     |
| शत्रन्ताक्षरसंयोगैः    | ९६। ११  | <b>शिलोञ्छवृत्तिना</b>    | १९९।३९      |
| शत्रुः शल्यशतानां      | २६९। २४ | शिल्पिना कौशल             | ६९।७        |
| शनैः प्रयाते           | ३४३।८४  | शिवशिवतभरा                | ३२०। १३४    |
| शनैदिननघने क्षीणे      | ३६७। ३  | शिशिरे यस्य               | ३१७।१०५     |
| शनैः शनैराश्रम         | २०२१४५  | शिशुतरमणे <i>ऽ</i> स्या   | ४०३।४९      |
| शब्दाटोपैः भय          | ३०३।३५  | शिशुपालस्य शिरसि          | १८९।१७      |
| शब्दैनिसर्गकटुभिः      | ६८।१०   | शिशुरण्यऽस्माकं           | ४००।२७      |
| शमदमभिक्तविहीनः        | २६३।३६  | शिशोंरङकुशशून्यस्य        | १५८।४८      |
| शमयति चित्तं पापं      | ३८२।११४ | शिष्यसंपादिताशेष          | १५८१५०      |
| शयनेहं तवाद्यैव        | २८१।१९  | शिष्याणामुपदेशाय          | ६३।२        |
| शय्यावहारैर्वचन        | ३९२।८०  | शीतकाले शिरः शारी         | २९२।२०      |
| शशिकिरण                | २२०१८   | शीतेनोद्धषिता             | २१।२२       |
| शाठ्यादिवाति           | ३७६।४५  | शीतशालेव                  | ३६०।५६      |
| शार्द् लकी डितैरेव     | ११६।३५  | शीतं नैव बिभति            | १६६।१३      |
| शालिचूर्ण सितच्छत्र    | ३३६।३   | शीत्कारिदीर्घ             | २१३।४६      |
| शालिनी३लथ              | ९५ । १० | शीलं परहितासिवत           | १६७।२४      |
| शास्त्राकाव्यं चतुवर्ग | १०९।४   | शीर्णजीर्णपटी             | ३१४।७३      |

| शीलं पालय चपले         | 580180  | शोच्यतां यात्यशीलेन      | १६६। १६     |
|------------------------|---------|--------------------------|-------------|
| शीलं शीलयतां           | १२१।२०  | शौचाचारविवादी            | २२४।६०      |
| शीलशुकं शुकां          | १७३।९१  | शौचाशोचिववादेन           | १६८।३८      |
| शुकाभिधानोऽन्त         | ३८९।३९  | शौरिर्जयति कंसस्य        | 4190        |
| शुक्तिका रजतज्ञान      | १७१७७०  | शौर्यमदः भुजदर्शी        | २५२।६       |
| शुकस्य विद्या          | १७९।१५३ | शौर्यं विकीतकार्यस्य     | १९०।२६      |
| <u> शु</u> ऋविष्टशरीरः | २३२।४९  | शौर्यमदः रूपमदः          | २५२।४       |
| शुचितरकनक              | २६६। ६२ | शौर्यश्रीकेशपा <b>शः</b> | १०८१६५      |
| श्चिदम्भः शमदंभ        | २२४। ५९ | शौर्यस्तवे नृपादीनां     | ११४।२२      |
| शुल्कस्थानेषु          | ३६५।१०२ | शौर्याराधितभर्ग          | २५। ३३      |
| शब्क चर्मोपमं          | ३४१।६९  | शौर्येण दर्पः पुरुषस्य   | १८८।२       |
| शुष्कशोकध्यानात्       | ३००।१९  | इमशानकोशशपथैः            | ३४१।५६      |
| शुष्यन्त्यम्धुघयः      | १८६।७०  | <b>रमश्रु राशीचित</b>    | ३५०।९       |
| शून्यश्रवणपाशस्य       | १८४।४३  | श्यामा शुशुभे            | २२२।३३      |
| शून्यां देवतटीं        | ३२२।९   | श्यामास्वङ्गं चिकत       | ७६।३०       |
| शून्यायतने गत्वा       | २४९।२१  | <b>२येना</b> िक झग्रह    | ५३।९०       |
| गृराः सन्ति सहस्रशः    | ७२।१५   | श्रव्या श्रीव्यास        | 8381,600    |
| शूरो दोषाकर:स्त्रीणां  | 222180  | श्राद्धं श्रद्धान्वितं   | १३५।४       |
| शूलारूढसमानः           | २५२।२   | श्राद्धेषु मुग्ध         | ३३९।३५      |
| शृंगग्राही दिध         | २९३।३४  | श्राद्धपक्षे मठच्छात्रो  | २९३ । ४∙    |
| शृंगारशौर्यकंत्थन      | २३९।३१  | श्राद्धे भर्तुरविद्यां   | ३०५।५०      |
| शृंगारालम्ब            | १११।१७  | ्श्रावस्यां सार्थवाहो    | . १५४।११    |
| शृणु कंकक मम           | ३५२।२६  | श्रियः कुरूणामधिपस्य     |             |
| शृणु पुत्र वञ्चकानां   | २२२।३९  | श्रियः कुयात् पलायिन     | याः १४२। ८४ |
| शृणु भगवन्येन          | 240128  | श्रीकामो गोमय            | ३३३।१२६     |
| शृणु मातः              | ४०३।३   | श्रीखण्डोज्ज्वल          | ं ३९६। २८   |
| शेषाणामप्यनुक्तामां    | ११४।२४  | श्रीमद्भागवतचार्य        | ४२०।८       |
|                        |         |                          |             |

| ************************************** | 2021/10  | षष्टिवर्षापि मद्वेश्या | 7 (7) 1 7 5 |
|----------------------------------------|----------|------------------------|-------------|
| श्रीरत्नचन्द्रवर                       | २१३।४७   |                        | २८२ । ३३    |
| श्रीरत्नसिंहे सुहृदि                   | ६२।४     | षष्टी प्रजागरेणेव      | २९६। २६     |
| श्रीलाभसुभगः                           | १३५।१    |                        |             |
| श्रुतिस्मृत्युक्तभ्                    | ३४२।८३   | स                      |             |
| श्रुत्वा तन्युनिवचनं                   | २५६।१८   |                        |             |
| श्रुत्वाभिमान                          | ४२०१७    | संयुक्तं भभसैः         | ८७।१७       |
| श्रुत्वैतदतुल                          | २३०।२५   | स एव सत्त्वाभरण        | १२१।१४      |
| श्रुत्वैतद्वऋतरं                       | २५०।३८   | स एवाहृदयः             | ३७८।८३      |
| श्रुत्वैतन्मुनिवचनं                    | २६० । २७ | स एव बहुनिक्षेप        | ३४२।७१      |
| श्रूगतां पुत्रि सर्वत्र                | ३८५।२    | स कदर्यः सदा           | १५४।१२      |
| श्रूयतां प्रथमं पुत्रि                 | ३७३। १८  | स कदाचिदाप             | २४९।२०      |
| श्रूयतां यत् पुरा                      | ३८१।९४   | स कदाचिद्वराक्ष्वेफु   | 240180      |
| श्रूयतां यन्यया                        | १९६। ३८  | संकरकृत् वर्णानां      | 304188      |
| श्रूयन्ते प्रतिनयर                     | ४०६।३५   | सकलंकस्य क्षयिणः       | २४८।२७      |
| श्रीतः कर्णसुखाभ्यांस                  | ३८८। ३१  | सकलैव सा रसवती         | ३७०।३५      |
| <b>इलथस्वभावात्</b>                    | ९६।१२    | सकारैरन्वितं           | ८९।२५       |
| इलोकेऽस्मिन्                           | १०४।३३   | संकोचक्लेशसंजातां      | ३६७।२ '     |
| श्वजग्धजातु                            | ३४५।१०५  | संकोचव्यतिकर           | ९९।४४       |
| रवपुच्छैः छाग                          | २८५ । १३ | संकोचितकमलायाः         | २४१।५६      |
| इवशुरादि बन्धु                         | २४३।७२   | संकोचिताङ्गी सुरते     | २७९।६       |
| श्वशुरेण ते महार्घः                    | ४१०।७८   | स एष बहु               | ३४२।७१      |
| रवशुरो याग                             | ३३२।११७  | स कोऽपि प्रेमार्द्रः   | ६१।१०५      |
| <b>रवश्रूजनविरुद्धा</b>                | ३२१।२    | संकान्तहृदयस्नेहा      | ३७२।१५      |
| रवा <b>रूयोरत्यन्त</b>                 | ३८९।३७   | सक्ताश्रुपातजननीं      | ३७२।९       |
| इवेतां सरस्वतीं                        | ६४।११    | सनतुपात्रे ततः सिद्धे  | १९६।४०      |
| ध्वेताकां कृतिगणपति                    | ३०१।२३   | स गत्वा जाह्नवीतीरं    | १६७।१       |
| 51                                     |          | सग्गंअपारिजाअं         | इं४।५३      |
| षड्भिमै रथ                             | ३८२। १०७ | सगुणत्वं सुवृत्तत्त्वं | ३४। ९१      |

| स चतामुवच भद्रे       | ४०९।९६   | सत्वश्रशमतपोभि.        | २२८ । ३  |
|-----------------------|----------|------------------------|----------|
| स चास्ति भुवि         | १२ । ४६१ | सत्संगः कामजय          | २६७ । ८  |
| स चेत्पुना            | ६९६।८३   | सत्साधुवादे ं          | २७४। ११  |
| स जने जवनी पुनः       | २८९। २२  | सदंष्ट्रा कुट्टनी ऋरा  | 21872    |
| स जनेऽपि साधुवेषा     | २६५ । ६० | सद्गुणाः शुचयः         | १६५।८    |
| सज्जनपूजन             | ९५१७०    | सदा खण्डनयोग्याय       | २७३ । ५  |
| सज्यासु रजभोज्यासु    | १९५।२९   | सदा दयाद्रँहस्तेन      | ४२२।२    |
| सततं दिनव्ययं वः      | ४१०।७४   | सदा प्रच्छाद्य         | १५५ । १८ |
| सतत भुकुटि            | २५२।११   | सदा विष्लवशीलेन        | २७२ । ४  |
| सततानुरक्तदोषा        | २३९।२५   | सदा सक्तं शैत्यं       | ३६। ५६   |
| सततमधोदृष्टि          | २६५।५९   | सदा सक्तं शैत्यं       | ७२।२०    |
| सततावर्त भ्रान्ते     | २२३। ६५२ | सदा सुरेश्वरीं         | ३५७। २९  |
| स तया स्नानान्तर      | ४०८।४६   | सदा स्वकाव्याख्यानं    | ६९।१४    |
| स तमूचे करोम्येव      | ४२१ । २  | सधनं कामुकं धृष्टां    | २८५ । १६ |
| स ताभिर्नर्मसोत्प्रास | ३२६।४४   | संघारयेत् तं च         | ३९२ । ७७ |
| स तामदैन्यं वदनस्य    | १२२ । ३९ | संध्यया क्षिप्ररागिणा  | ३६७।४    |
| संतोषः राज्यानां      | २६९। २५  | संधि विधाय रिपुणा      | १४०।५८   |
| संतोषाम्भः पिवति      | १३२।२८   | स धीमान् वेदविद्वादी   | १४७।२३   |
| य तौ कृताञ्जलिः       | १८४।४५   | स निभिन्नललाटास्थि     | १६२ । ८८ |
| सत्यं कृताथिकलह       | २७७।२१   | स निश्वसन्नथ           | १७५। १११ |
| सत्यं पातालकुक्षि     | १०८।७४   | सन्तः कुर्वन्ति यत्नेन | १५६। ३२  |
| सत्यं मनोरमासमाः      | . ३०। ४६ | संतर्जयन् इव जनः       | ३१८। ११५ |
| सत्यं वाचि दृशि       | १२०। ११  | सन्तर्ज्यमाना इव       | २०२ । ५१ |
| सत्यं विनाशाय         | ३७८। ६९  | संत्यक्तभोगाः स्पृहया  | २००। २८  |
| सत्यस्कन्धस्तरुण      | ११९।१    | स परं प्रभातनिद्रा     | ४०६ । ३४ |
| सत्यासत्यकथा          | ३५९।४६   | स पिशाच इवाभाति        | २९२। २४  |
| सत्रान्नेनोदर         | २९३।३७   | स पूज्यः पूजितः        | ३८१।९१   |
| सत्रे छात्रेण पात्रेण | २९२।३०   | सप्तवपेंव सा           | ३५६।६    |
|                       |          |                        |          |

| सत्पाक्षरसमायुक्तं   | ८६। ११    | समा समधने             | ३७१। ५    |
|----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| संपूर्णदानसन्तुष्टा  | ४२१।२     | समासैर्लघुवृत्तानां   | ९४।३      |
| संप्रस्थितेयं सह     | ३९५।१४    | स मुक्तो बन्धनात्     | ३१९ । १२९ |
| संपूर्णस्यायुषः      | १८६। ६७   | संमुच्छितो विषेणैव    | १५१ । ६०  |
| स प्रविदय प्रकाशाशां | 800188    | सत्रे छात्रेण पात्रेण | २७२ । ३०  |
| सप्रसादपदन्यासः      | ७०।२१     | सम्मोहपातालविताल      | १५३। ३५   |
| स प्राणाहुतितोयाथीं  | १९६ । ४८  | संमोहमी लिताक्षी      | २४२ । ६५  |
| स प्राप्य प्रददौ     | ३१५।८६    | स यस्य दशकन्धर        | ११५। १७   |
| स प्रायस्थखली        | ३१५।८४    | स युवा रैभ्यतनयः      | १६६ । १७  |
| स बीजाश्व इव         | ३२६। ५२   | सरसः स्मरतारतरोः      | ७०।१४     |
| स ब्रह्मचारी कामेव   | १७२ । ८३  | सरम्यामेतस्यामुदर •   | ६७।७      |
| स भक्तसंचये          | १५५ । १६  | सरागकाषाय             | १९९ । १३  |
| सभायां नेत्रवलत्र    | ३५६। ९    | सरागरोगं बहुल         | १९८। २१   |
| स भाषां बुध्यमानः    | ३२६। ४८   | स राज्ञा हृतसर्वस्व   | 388184    |
| सम्बन्बी पुरु        | १५।७      | स रोगिमृगवर्षाणां     | ३५३।३८    |
| संभारोऽयं भुवन       | १९५। ३७   | स लक्षितं जतजैः       | ९०। २६    |
| संभृतविपुलबलौधैः     | २४६। ०    | स लव्धसंज्ञ:          | १५१ । ५९  |
| संभोगसुखसंपत्तिः     | ३९८। २    | स लब्धसंज्ञ:          | १७६ । १२५ |
| समः शत्रो च          | २७३। ६    | सलीलमाकान्ति          | ३९४।६     |
| समन्वितं मनजरैः      | ९० । २८   | स लोचनाभ्यां पृथु     | 200138    |
| स मया दुर्ग्रहग्रस्त | १७५। १०८  | संवत्सरे पंचिवशे      | 88417     |
| स मयाभिहितः कूट      | ३७९।७६    | स वः पुनातु           | 018       |
| समयेन मातृकाः सा     | ४१५ । १२९ | स वर्धमानः शनकैः      | १६२।८२    |
| समस्ताश्चर्याणाम्    | २८ । ४२   | स विचिन्त्य गृहे      | २३२।४८    |
| स महान्तं समासाद्य   | ३१३।६५    | स वृतः सेवकशतैः       | ३१०१३८    |
| समानेषु व्यतीतेषु    | १५९।५८    | स वैद्य एव            | ३२८।७३    |
| स मामेकाकिनीं        | १५२। ७२   | सर्वंबलेशापहत्रे      | 328188    |
| समायाते पत्यौ        | १२८।८१    | सर्वथा सत्त्वशुद्धाय  | १९७।५२    |
|                      |           | 9                     | -         |

| सर्वदेवग्रहग्राम      | ३१५ । ८५  | स सेवार्थ   |
|-----------------------|-----------|-------------|
| सर्वभक्षां नमस्कृत्य  | ३५५ । २   | सहजमनु      |
| सर्वत्रानूचरः         | ३८९ । ४७  | संहरन्ति    |
| सर्वंस्वग्रहणेनापि    | ३७१।४     | सहवास:      |
| सर्वस्वमेव परमं       | २६०। २    | सहसासा      |
| सर्वस्वामि            | ३५७।२३    | सहसा ह      |
| सर्वस्वहरणं धर्म      | ३६०। ५३   | सहसैव दू    |
| सर्वस्वहरणं बन्धो     | ३१९। १२२  | सहस्त्राक्ष |
| सर्वस्वेनाप्यसंतुष्टा | २८७ । ३३  | सहतबहु      |
| सर्वात्मना शुद्धिया   | १९७ । २   | साक्षेपको   |
| सर्वानन्दस्वरूपाय     | ३११।४३    | साकाराह     |
| सर्वापायचयाश्रयस्य    | २७।३९     | साकाराइ     |
| सर्वावयवविधूनन        | २६६।७१    | सा कृत्या   |
| सर्वे स्वर्गसुखाधिनः  | ४५।७४     | सा कुत्वा   |
| सर्वोद्वेगकरों        | २८७ । २   | सा चान्त    |
| सशरीर: स्वयं          | ३।११२     | सा चेत्प्रव |
| सशिखिशिखेव धूम        | १०२।५३    | सा चौर      |
| स श्रीदेवधराख्यस्य    | ४२१।११    | सा जिब्ह    |
| संसक्तेषु सुरामयी     | ३८५ । १३३ | सा तत्र     |
| ससञ्चयं गुप्त         | १९८।१०    | सा तत्र     |
| ससंभ्रभोत्थिता        | ३७२। १०   | सा तस्य     |
| स समभ्येत्य तां       | 34017     | सा तस्य     |
| संसारचित्रमायां       | २३७। ७    | सा तीव्रं   |
| संसारदोषप्रशमैक       | १६५।१     | सा तेन      |
| संसारव्यतिरेकाय       | १४५।२     | साथ कद      |
| स सुरासुरयुद्धाप्त    | १९०।३१    | साथ तक्ष    |
| संस्मरन्ती रति        | ३३८। ३१   | साथ बन      |
| सस्मितं सस्मितालापं   | ३२६ । ४४  | साथ मेघ     |
| क्षे.ल.का. ३१         |           |             |

र्यं समानीतः ३२७।५७ रागम 284196 सदा 3381838 कविवैर ६८ । ४ दितार्थस्य १५७।४१ हुतवस्त्राणां 388100 दूषयति २५७ । ३ **र**ःतृण २७६।७ विध २२४।६१ ोध**धिक्**कारे ११३ 1 ११ द्यै: 30184 द्यक्षरं: पाद १०4134 ३६१ । ६१ ाश्रमकं ा विदितकथां 280 188 २४६।३१ तःपुर कीर्ण ३६६। १०७ द्रविण ३६०।४८ ३६०।५१ हाच्छंद ३६१ । ५७ ग्राहक भोगमित्रस्य ३६० । ५३ क्षैब्य ३५६। ११ २४२। ६८ वदनकमलं २१५ । ५६ जडिनम्न २४० । ३९ चपलनयना २४६। ३१ ।चिन्नर 358166 तकयात्रायां । ३६० । ५० धनपालस्य ३६३ । ७५ ापघातेन

| साथ शनेरुपसृत्य       | 808148   | सावधयः सर्वमदा          | २५३।१४   |
|-----------------------|----------|-------------------------|----------|
| साथ सत्यव्रती         | ३६४। ९३  | सा वर्धमाना सुमुखी      | ३५६।५    |
| सादरं मृद्यमानेषु     | ३७६। ५१  | सा विद्या या मदं        | १६५ । ३  |
| सा दूरे हरिचंदनस्य    | १३३ । २५ | सा वेश्मविक्रया         | ३५९।४१   |
| साधयेद्धमंकामार्थान्  | १४१। ६९  | सा शिरोवेदना            | ३२७। ६१  |
| साधिक्षेपत्यागः       | २६६। ६४  | सा सखे करभ              | ३५२। २७  |
| साधुतेजोवघायैव        | १६६। १२  | सा समीहितमस्माकम्       | ३२४। ३२  |
| साधो धातुप्रकोपेन     | ३७५ । ४० | सा सर्वदेश              | ३६६। १०६ |
| सार्घंक्षीरनिभा       | ३६२। ६८  | सा स्वादे नवसौरभे       | १२५।१९   |
| सा नक्षत्रपरावृत्ति   | ३६३।८३   | सा हर्म्यशिखरारूढा      | ३५०।८    |
| सान्ध्यरागस्तथा       | ३८६।७    | सिद्धः प्रयत्न          | ३५२। २२  |
| सान्ध्यश्चलश्च        | ३८८ । २७ | सिन्दूरपूर्वगम्भीर      | ३३२। १०९ |
| सान्वयं शोभते         | ३५।२०    | सीत्कृतदन्त             | 228 1 48 |
| सापि हृदयान्तर        | २४० । ४७ |                         |          |
| सा पौष्टिकी           | ३६३। ८१  | सीधुस्पर्शभयात्         | २३।२६    |
| सा प्राप्य चापलोचितम् | २४२।७०   | <b>सुकविरतिशयार्थीं</b> | ७१।१     |
| सापि बालकुरंगं        | ३२१।१    | सुकुमाररसस्यात्र        | १०७।४०   |
| सा भग्निगडा           | ३६०। ५२  | सुगिरा चित्त            | ३११।३९   |
| साभिनयाञ्चितं         | २२४। ५३  | सुचिरं प्रेक्षपो        | ३२३।१५   |
| सा भुंकत गृहनारीणां   | ३६३। ७८  | सुचिरं बालकं            | २८९ । १९ |
| सामान्यलोहपात्रात्    | २५७ । १४ | सु चिरात्समेत्य         | ४१०।७७   |
| सारं सकलधनानां        | २५७ । २  | सुचिरोत्थितै            | २२६। ७८  |
| सारं संग्रहवाक्यैः    | ५४ । ३४  | सुजातस्य प्रयातस्य      | 360168   |
| सारस्वतमंत्रार्थी     | ३००। १७  | सुतोपरोधो               | ३२२।१२   |
| सा रागकोश             | २८३ । ४२ | सुधौतवसना तीर्थे        | 263180   |
| सारारम्भानुभाव        | ९३।२६    | सुप्तजनेऽथ निशार्थे     | २४१।५९   |
| सालंकारतया            | ४१५। १   | सुप्ताकर्षण             | २१४।५१   |
| सा वर्णमानमुद्रा      | 8201038  | सुप्रभाततरायातैः        | ३३३। १२७ |
|                       |          |                         |          |

|   | मुरक्षितं तिष्ठति      | २५३।२     | सोऽपि सर्व           |
|---|------------------------|-----------|----------------------|
|   | सुरक्षितोऽपि हारिद्रः  | ३८७ । २२  | सोऽप्यनेका           |
|   | सूलभमहो वत             | २९८ , ४   | सोपस्नेहः            |
|   | मुनशा कालिदासस्य       | ११५। ३४   | सोऽभूत् पू           |
|   | सुवर्णपाइवी नकुलं      | १९५ । ३३  | सोऽभ्येत्य           |
|   | सुवर्णार्ह प्रवन्धेषु  | ११५। ३७   | सोऽत्रवीत्त्व        |
|   | सुविभवितसमन्वितं       | ६३।५      | सोऽन्नवीदह           |
|   | सुर्वत शखतिलका         | ३५६।७     | स ।ऽयं निव           |
|   | सुसिद्धकन्याञ्जलि      | 205185    | सोऽयमसुर             |
|   | सुस्थः को नाम          | 248184    | सोऽवदत् व            |
|   | सुस्पष्टजानु           | २०३। ३१   | सोऽवददति<br>सोऽवददति |
|   | सुस्पष्टदृष्ट          | ३७१। ६    | सोऽवददव              |
|   | सुह्रजनाजंनम्          | ३९१। ६०   | सौधे मन्मः           |
|   | सुह्दा मर्मज्ञेन       | २३२। ५२   | सौनिकेन ऽ            |
|   | सुहृद्भिरेव जानाति     | ३९१। ६१   | सौवर्णच्छेद          |
|   | सूचीहस्तः सूत्रधारः    | 26610     |                      |
|   | सूत्रस्येंबात्र "      | ९५।७      | स्कन्धतटे र          |
| ١ | सूर्यग्रहे त्रिभिः     | ४२० । ३   | स्तनयुगमश            |
|   | सूर्यवंशे त्रिशंकुर्यः | १४६। १७   | स्तनस्थली            |
|   | सेनास्तम्भं करिष्यामि  | ३६५। ९६   | स्तनौ नखः            |
|   | सेवाकाले बहुमुखैः      | ३०७। २३   | स्तनौ स्तब           |
|   | सेवाध्वजोञ्जलि         | २०८। १२   | स्तनौ सुपी           |
|   | सेवाव्रते प्राय        | २१२।३८    | स्तम्भान्न प         |
|   | सेवासंक्षपितांगानां    | २१०। २६   | स्तम्भितवि           |
|   | सेव्यः कविबुधा         | 360160    | स्तुतिवागुर          |
|   | सोत्कंप्ठेषु श्रोतृषु  | ३०३।३१    | स्तुतिसंकीत          |
|   | सोऽथ मुग्धः            | ३७६। ५०   | स्तोत्रजपगी          |
|   | सोऽपि ग्रामगणेश        | ३३५ । १४३ | स्तोत्रपदार          |
|   | सोऽपि महाधन            | 806147    | स्त्रीजितो ।         |
|   | 7                      | , ,       |                      |

र्वंकष: 35135 ार्थसन्देश ३१४। ७८ स्वेद्य: 24614 र्वतरं 3381808 तूर्णमुच्छिट १९५। ३२ नामहं 3 ? ? 1 4 ? द्य 388166 वानकुम्भो २२३ । ४१ रः प्रमाथी 248176 कोपदष्टोष्ट: १५५ । २१ २३५। ८५ नि २५६। १६ थरूप २३९ । ३८ ३०९। १९ प्रजातो ३८७। २३ सुभटानां २५४। ३७ श्रुस्नातम् '३५।५४ १२७।९० हारिभि: मुखोच्छिष्टै। २८१। २३ धौ तीक्षणं ७३। २२ नौ ७६।३१ पश्यति 24219 बबुध २२४ । ५८ ात्रिवद्धेः २५६। १२ र्तनात् 88818 ोत २४९। २२ ाधितया २३६ । ८७ न भवेत् १३७। २६

स्त्रीणां मध्ये २६ । ३४ स्त्रियो यत्र प्रगल्भन्ते १५५ । २३ स्थविरत्वे पुरुषाणां ४१२ । १०३ स्थिरताशां न बघ्नीयात् १३९। ६२ स्थिरयौवनाः प्रकृत्या 883188 स्थूलग्रन्थि २२३। ५१ स्थूलतरकुश २२५। ६९ स्थूलतरतूल 850168 स्थूलभूर्जफडत् ३२०। १३७ स्नातुं याते तस्मिन् २४९। २६ स्नातुं वाञ्छिस कि ७६ । ३३ स्नातं वाञ्छिसि कि मुधैव १०६।७० स्नातो मृहर्भ ३३३। १२४ स्नात्वा सपुत्रः कालें १७४। १०४ स्नानजपव्रत 248180 स्नानाभ्यक्तेन न मया १८५ 1 42 स्नाने दाने व्रते २९४। ४४ स्नानोत्तारितकेयुर 858185 स्नायीं जपोच्चलत्कूर्पः ३१७।१०२ स्नेहार्थी बन्धुजनः २३२ । ४५ स्नेहो विषमविषाणाम् २६९। २३ स्निग्धश्यामलशाद्वले ७५। २६ स्नुताश्रुः कथितक्लेशः १५० । ४९ <sub>स्</sub>पर्शं परिहरन् २९१ 1 ९ स्पष्टकूटकुचा 260186 स्पष्टं वराशनं त्यक्त्वा २८१। २६ स्पृशति मति न हि १७१। १५४ स्पृहणीयत्वचरिते ११५ । ३०

स्पृहणीया सतां तावत् १६५।७ **स्पृहारागविनिर्म्**वता २७९ । २ स्फटिकासनोपविष्ट २२२।३७ **स्फाराजगरसं**रुद्ध १८९ 1 १९ स्मरशरनिशिताक्ष्याः १२७ । ८ स्मराङ्गनाकेलि 39814 स्त्रवद्भिस्तस्य 3691909 स्त्रुक्सत्रुवौ समिधो ३३६ । ५ स्वकूलान्न्य्नतां १४१। ७० स्वच्छन्दश्रोच्छलन् ६। १२ स्वच्छन्दलघुरूपाय 6417 **स्वच्छन्दप्रवाहसूभगा** 917 स्वजिव्हास्तुतिभि: १६७ । ३० स्वप्ने मयाब्जहस्तां 238188 स्वप्ने सदैव प्रलपेत् ३९२ । ७३ स्वभावभिदुरः काच ६८८। २६ स्वभावौचित्यमाभाति ५३।३३ रवमांसविक्रयासनतः 206188 स्वयं कुलकृतस्तस्मात् १४६। १४ स्वयं प्रदत्तेऽपि ३९२।७१ स्वयंभू निलये 82018 स्वयं मात्रा च ३६८। १६ ३४५। १०१ स्वयमुत्थाय यातायाम् स्वर्गादिसंभोग १९२। २ स्वार्थाथिनः प्रयताः 240134 स्वार्थोपायं ततः 384160 स्वामी प्रमादेन मदेन 96136 स्वाम्यं सर्वजगत्सू ३७४।३२

३८६ । ५

261 24

26818

28130

३०७।६

२७३ । ५

१२० 1 ९

९४ १२८

२२८ 1 4

१८८ | ६

| स्वीकृत्यैरिह दानेन  | ३१६ | 1 | ९० |
|----------------------|-----|---|----|
| <b>स्वैर</b> विहारगत | २३७ | 1 | १३ |

ह

हंहो कृष्टविनष्ट २१५ । ५७ हंहो स्निग्धसखे ६७ । ९ हते पितृव्रजे ३५७। २४७ २०९ । २३ हन्त याच्ञावमानेन हरगुप्तकुले २३१।३१ हरणोद्यतहस्तो ३२४।२५ हरत्यपक्वमनिशं २८५ 1 २० हसन्ति कि भणन्ति २९२ । २२ हस्तन्यस्तललाट २३२ । ५१ हस्तस्था धनरेखा २६१।१६ हस्तांगुलीन्यस्त 388188 हा पुत्र रिक्षतेनापि १७६ । १२६ हारिणी सा तनुलता ३९९ । १२ हारिण्यश्चटुलतरल 28312 हारिण्यो हरिणीदृशः 2701819 हारितधनपशुवसन 288188

हारिद्रो नीलरागश्च हारेण किं सुमध्यायाः ३३८ । २८ हारो जलाई हारो भारायते ३२१। १४४ हालोहलोल्वणां हा शुंगारतरं हासायातीत हासेन लिज्जतः हा हा नयनानन्द २४२। ६६ हितं न किंचित् हितोपदेशं कृत्वा 280149 हिमाचले श्यामल १९९ । १७ <sup>हि</sup>मासहत्वं रवि १२४। १२ हिरण्यवणी वसुधां 343138 हताञ्जनश्यामरुचिरै: हत्वा धनं जनानां हृदयदयितावियोग 282185 हृदयनयनचौरो 263 180 हृदयिवहीनो धूर्तः ३०३।३४ हेमन्त मार्जार इव 397109 ह्यो दत्त्वार्थं कथमिव ४१४ । ११६ ह्यो येन भग्नाः





# परिशिष्टम् (२)

# क्षेमन्द्रोदोहताः ग्रन्था ग्रन्थकाराश्च

अभिनन्दः -

तस्यां निजभुजो

१११। ७८

अमरक:

अमरुशतकम

३. आलोलामळावली ६१।१०७

गन्तव्यं यदि नाम

3103

आनन्दवर्धनः

ध्वन्यालोक

(३।८७) विरोधी वाविरोधी वा ३२।५०

आर्यभट्टः –

शब्दैनिसर्गकटु

EC 1 80

उपाध्यायगंगक -

स कोऽपि प्रेमार्द्रः

६१ । १०५

नलशकः

अज्जली जलमधीर

९७ ३५

कार्पटिकः

शीतेनोद्धृषितस्य

२१। २२

कालिदास:

कुन्तेश्वरदौत्यम्-

इह निवसति मेरुः ३७।६४

#### कुभारसंभवम्

(८.६३) अङगुलीभिरेक १११। ८२

(२.६४) अथ स ललितयोषित् १००।४८

(१.६०) अवचितबलिपुष्पा ११२।८५

(१.१) अस्त्युत्तरस्यां दिशि ९५।२९

(८.८२) ऊरुमूलनख १७।८

(३.७२) कोधं प्रभो संहर ६०।१०४

(३.२७) बालेन्दुवक्त्राणि २२। २४

(१.३९) मध्येन सा वेदि १०१।८०

(३.२८) वर्णे प्रकर्षे सति २२। २५

# मेघदूतम्

(१) कश्चित् कान्ताविरह १०५।६५

(६) जातं वंशे त्रिभुवन १६। ९

(२) तस्मिन्नद्रौ ११३।८९

(५१) ब्रह्मावर्तं जनपदं १०५। ६४

(१०१) रमामास्वङ्गं ७६ । १०१

# रघुवंशम्-

(३.७०) अथ स विषय ४९। ८२

(१.१२) तदन्वये शुद्धिमति ९४। २७

(१.१) वागर्थाविव ६५।२

(१,३३) व्यूढोरस्को वृष ८१।५२

# विकमोर्वशीयम्

(२.६) इदमसुलभवस्तु ५९। १०२

शाकुन्तलम्

(२.६) गाहन्तां महिषाः १०७। ७१

#### कुमारदास:

# जानकीहरणम्

अयि विजहीहि ४४। ७३

# (महाभाष्ये (१.३.४८) उदाहृतं किन्तु जानकीहरणे न दृश्यते)

गन्दिनकः

करतरिं वितबन्धम् १००। ४९

गौडकुम्भ कारः

लाङ्गलेन गभस्तिमान् ३६। ५८

चऋ:

नेतुं नौभिरिभाः ११४। ९० सत्यं पातालकुक्षि १०८। ७४

चन्द्रक:

कृशः काणः खञ्जः २८।४० कृष्णोनाम्ब गतेन २०।२१७

(लीलासुखस्य कृष्णकर्णामृते (२.६३) दृश्यते)

खगोत्क्षिप्तैः २०।१९

यत्रानेके क्वचिदपि ८०।५३

युद्धेषु भाग्यः १९। १६

स्तनौ सुपीतौ १७६। ३१

तुञ्जीर:

त्वन्मुखचन्द्रनिरीक्षण ३५।३१

दामोदरगुप्तः

कुदृनीमतम्

(४०२) अधरे बिन्दुः कण्ठे २८। ३

दीपक: -

अयि विरह विचिते ५३।५१ तनुधनहरु १०३।५८

पुष्पे ग्रामे वने ५०।८५

श्येनाङच्चिग्रह ५३। ९०

धर्मकीति:

लावण्यद्रविणमदः १४।३

परिवाजकः

तपो न तप्तं वयमेव ५३। ९५

परिमल:

प्रवरसेनः

सेतुबन्धः

(१.२०) दण्ड एन्द सिंहर २५। ३२ (४.२०) सग्गं अम्मरिजाअं ३४। ५३

भट्टनारायणः

वेणीसंहारम्

(३.४)महाप्रलयमारुत १८।१४

१०२। ५१

(३.१२) यो यः शस्त्रं २४।३७

भट्टश्रभाकरः

दिड्मातङ्गघटाः

३७।६०

भट्टबाण:

कादंबरीप्रस्तावना

(२) जयत्युपेन्द्रः स ३७। ६७

(५) जयन्ति बाणासुर ९८ ।३९०

(४) नमामि भर्वोश्च ९८।४०

(१०) स्तनयुगमश्रुस्नातम् ३८। ५४

हारोजलाईवसनं १८। १५

(न एष बाणभट्टस्य श्लोकः किन्तु रिवचन्दस्य एव-प्राः सी. आर. देवधरिमश्राणां अमस्शतकम् अत्र द्रष्टव्यम्).

## भट्ट भल्लटः

#### भल्लटशतकम्

(५) द्रविणमापदि ७९। ४५

(४) नन्वाश्रय ६६। ४

(९) मृत्योरास्यमिव ४६। ७८

# भट्टेन्दुराजः

आदाय वारि परितः ३९। ६३

आश्चर्यवडवानल: ५२।८९

उपपरिसरं १०३। ६०

गुजपरिचय १०३।५९

रहिस हृतदुकूलाः १०१।५४

भतृंमेण्ठः

आसीव् दैत्यौ हयग्रीवः ११०। ७७

# भर्तृहरिः

# सुभाषित संग्रहः

(२८७) भवन्तो वेदान्त ११६।८६

(१६२) विपुलहृदयैरन्यैः ११३।८७

### भवभूतिः

#### उत्तररामचरितम्

(४.२९) ज्याजिह्वयावलयित १६।२१

(२.२७) पुरा यत्र स्रोतः ४७।८०

(४.२७) योऽयमश्वः पतकेयम् १६। १०

(५.३४) वृद्धास्ते न विचारणीय २६।३५

#### मालतीमाधवम्

(५.५०) असारं संसारम् १०४। ६३ अज्ञानाद्यदि वा १०६। ६९ भारविः

किरातार्जुनीयम्

(१.१) श्रियः कुरूणाम् ११२। ८३

भीमसाहिः इन्द्रभानुः

स्नातुं वाञ्छति

७६ । ३३

भातृचक्रपाल:

सरस्यामेतस्याम्

६७।७

माधः

बुभुक्षितैर्व्याकरणं ५१।८७

(एषः शिशुपालवधे न दृश्यते)

मातुगुप्तः

नायं निशामुख

४२। ६७

मालवकुवलयः

च्युतसुमनसः कुन्दाः

४६। ७७

मालवरुद्र:

अभिनववधूरोष

. 70170

एतस्माज्जलिधः

३८ । ८२

वेल्लत्पल्लव

७१।१३

मुक्ताकणः

यथा रन्झं ६७ । ६; १०४ । ६१

लीलाचामरडम्बरो १०६। ६८

मुक्तिकलशः

द्विगुरिप सद्दन्द्वः

७६। ३६

यशोवर्मा

उत्पत्तिर्भण्डकुले ४३।८३

यत्त्वन्नेत्रसमान

१०७।७२

रक्तस्त्वं नवपल्लवैः ७१।१४

स यस्य दशकन्धरः ११३।८८

रत्नाकरः

कण्ठप्रियं कुवलयं ९९।४५

ज्म्भाविकासित ११२। ८४

राजमुक्तापीडः

नीवारप्रसवाग्र २७ । ३८

राजशेखरः

कर्ष्रमञ्जरी

(११.८) माणं मुज्ज्च ३३।५१

प्रचण्डपाण्डवम्

(२११) नाले शौर्यमहो १५।८

बालरामायणम

(५.२१) एतस्याः स्मरसंज्वरः १७।१७

(४.३) ज्यायान् धन्वी ५७। ९९

(१.६३) ताम्बूलनद्ध १०७। ७३

(२.२८) पौलस्त्यः प्रणयेन ३८। ६१

(१.३९) यत्पार्वतीहठ १७। १२

(१०.४१) सम्बन्धी पुरु १५। ७

विद्वशालभञ्जिका

(१.३०) इह हि नववसन्ते १०१।५०

कर्णाटीदशनांकितः ४८।८१

चिताचकं चन्द्रः

28128

नखदलितहरिद्रा ७९। ७४

स्त्रीणां मध्ये सलिलम् २६। ३४

रिस्सुः

स्नातुं वाञ्छसि

१०६ । ७०

लाटडिण्डीरू

चित्रं तावदिदं

१०८ । ६७

#### क्षेमेद्रलघुकाव्यसंग्रह:

वराहमिहिरः

क्षीणश्चन्द्रो विशाति ४७।७९

वाग्भटः

मधुमुखमिव सोत्पलम् १०९। ७६

विद्यानन्दः

द्यामालोकयतां

60189

वीरदेव:

तवशतचत्रचत्र १०१।५२

सशिखि शिखेव

१०२।५३

व्यासः

अतथ्यान्यदि तथ्यानि ८१।५५

इदं कविवरै:

६८। १२

(म.भा हाद्रोणपर्वं १८४.४६) ततः कुमुदनाथेन ८७।५

सत्यं मनोरमा रामा ३०।४६

शिष्यभट्टोदयसिहः

भवितभवमहाकाव्यम् -

बाल्यादेव निर्गल ८३। ६१

ललिताभिधानम्-

इह विकसदशोक ८२। ५९

शिष्य राजयुत्रलक्ष्मणादित्यः

आशापाशिवयुक्ति ।

८६। ६१

श्यामल:

आलानं जयकुञ्जरस्य १०५। ६६

चुम्बनसक्तः सो ऽस्याः २३। २८

धृतो गण्डाभोगे १०४। ६२

श्रीचऋ:

देवो जानाति सर्वम् 🕠 ४५। ७५

## श्रीमदुत्पलराजः

अहाँ वा हारे वा २३।४५ मात्सर्यतीव्र ६७।५ हृताञ्जनश्यामल ७४।२८

श्रीहर्ष:

#### रत्नावली

(२४) उद्दामोत्कालिका २२। २३ (४.२१) एष ब्रह्मा सरोजे ८१।५४ (२.२) कण्ठे वृत्तावशेष २६। ३६ (२.७) दुर्वासकुसुमशर ९९।४३ (२.३) नष्टं वर्षवरैः २७। ३७ (२.१३) परिम्लानं पीन १४।४ (१.८) विश्रान्तविग्रह २०।१८

साहिल:

कचन्नहमनुग्रहम् १०२। ५४





# परिशिष्टम् (३)

क्षेमेन्द्रस्य उदाहृताः स्वकीयाः क्लोकाः

| अमृततरङ्गः -        |                      |              |
|---------------------|----------------------|--------------|
|                     | आवर्तशोभी            | 601300       |
| अवसरसारः -          |                      |              |
|                     | भग्नाहितश्वसित       | ३६।५७        |
| कनकजानकी: -         |                      |              |
|                     | अत्रार्यः खरदूषण     | २३। २३       |
|                     | आर्यस्यास्त्रधन      | ३०।४८        |
|                     | कर्णाभ्यर्णविकीर्ण   | 60189        |
|                     | जम्बूबिम्ब           | ट्रा ५७      |
|                     | वामस्कन्दनिषष्ण.     | ८२ 1 46      |
| ेचतुर्वर्गसंग्रहः – |                      |              |
|                     | (४.२३) चित्तं वातविव | नासि ८३ । ६३ |
|                     | (४.७) भोगे रोगभयं    |              |
|                     | (१.२६) मान्यः कुलीनः | 67149        |
| चित्रभारतनाटकम्ः –  | (                    |              |
|                     | इतश्चञ्चत्           | २२ । १९      |
|                     | नदीवृन्दोद्दाम       | 42166        |
|                     | पृथुशास्त्रकथा       | ७९।४३        |
| देशोपदेश: —         | 1 % ""               |              |
|                     | (४.५) भगदत्तप्रभावाढ | ज्ञा ७८३४०   |
|                     | (०.५) नगपरात्रमापा   | 71 00 1 3 -  |

#### नीतिमाला-

त्रैलोक्याक्रमणै: ४१।६८ य: प्रख्यातजव: ३४।५२ वहणरणसमर्था ४१।६७ शौर्याराधित २५।३३

#### पद्यकादम्बरी-

अंगं चदन 28105 अंगेऽन ङ्गज्वर ७२ । १८ अथोद्ययौ बाल 94179 किचित्कुंजित । ७३।२१ तत्कालोपनते 94174 नित्यार्चाहृदय ७२ । १८ यत्प्राप्यं न मनोरथैः ७८ । ३५ स्वामी प्रमादेन ७८ । ३८

### पवनपज्चाशिखा-

प्रेंबच्छंबाभिघात ११४। ९१

#### बौद्धावदानकल्पलतिका

(२४.१११) क्षीबस्येवाचल ३१।४७ (६४.११७) तारुण्येन निपीतः ६०। १०३ (८३.३४) दिवि भुवि फणिलोके ५१।८६

## मुक्तावली

अत्र वल्वलजुषः ५०।८४ निरासंगा प्रीतिः ७९।४२

### मुनिमतमीमांसा-

अश्वत्थामवधाभिधान ५८। १०० आचारं भजति ४४। ७२ कर्णेतालित ५४। ७२

| कुसुमशयनं पाषाण      | 28 188    |
|----------------------|-----------|
| गाण्डीवस्रुवम्लानि   | ३१।४८     |
| चैत्रे सूत्रित       | ४२।७०     |
| तीक्ष्णान्तस्त्री    | . ३२ । ४९ |
| नीवारप्रसर           | २७ । ३८   |
| प्रत्यग्रोपनताभि     | २४। २९    |
| प्रम्लाने चिरकाल     | 461808    |
| भिवतः कातरतां        | ५३। ९४    |
| योऽभूद् गोपशिशुः     | ४६ । ७६   |
| विविधगहनगर्भः        | ५५ । २४   |
| समस्ताश्चर्याणाम्    | २८।४२     |
| स्वर्गे स्वर्गे सुखा | ४५ । ७४   |
| सर्वीपायचयाश्रय      | २७ । ३९   |
|                      |           |
| निद्रां न स्पृश्वति  | ४० । ६९   |
| •                    |           |
| अदय दशिस कि          | ५६। ९६    |
| निर्याते दियते गृहे  | ५६। ९७    |
| मार्गे केतक          | २३। २७    |
| मुक्तः कन्दुकविभ्रम  | ५७। ९८    |
| सदा सक्तं शैत्यं     | ३६। ५६    |
| सीधुस्पर्श           | २१।२६     |
| स्तनौ स्तव्धौ        | ७३। २२    |
|                      |           |
| कामः कामं कमलवदना    | ६१। १०६   |
| देवो दयावान्         | १५।५      |
| धीरः स किर्मीरः      | १५। ६     |
|                      |           |

ललितरत्नमाला-

लावण्यवतीकाव्यम-

वात्स्यायनसूत्रसारः

विनयवल्ली-

### श्वशिवंशः-

अग्रं गच्छत गच्छत ७४ । २४ भोजै भंज्जन ८१ । ५६ माध्यिन्भिवे ७२ । १७ शूराः सन्ति सहस्रशः ७२ । १५ स्निग्धश्यामल ७५ । २६



# परिशिष्टम् (४)

# क्षेमेन्द्रस्य अनिर्दिष्टग्रन्थाः स्वकीयाः इलोकाः

| अत्र चैत्रसमये    | ९६ । ३४ |
|-------------------|---------|
| अम्बरेऽम्बु 💎     | ९७ । ३७ |
| कचग्रहसमुल्लसत्   | १०२।५६  |
| क <b>म</b> लपल्लव | 96188   |
| जनं स्मृतिदशाप्त  | ८६।२    |
| जनस्य विप्रताप    | 90184   |
| जवात् स रजसा      | ९० । २१ |
| जसमरसनाः          | ९३। २३  |
| जितो जगत्येष      | 6618    |
| तद्भाजिजनम        | ३१।१८   |
| तेन प्रविभक्ता    | ८६।१    |
| तौ जन्मगूढौ       | 6616    |
| दम्य नर्मकल       | ८९ । ३  |
| ननननभय वाणी       | 98188   |
| ननमाने            | ८३।६    |
| नभसि भर्ग         | ९० १६   |
| निजभुजजै:         | ९१।२०   |
| निपततां भ्रमतां   | ९८।४२   |
| पृथु शास्र        | १११।२९  |
| प्लोषक्लेशं       | ९६। ३१  |
|                   |         |

# परिशिष्टम् (४)

| भग्नमसत्यैः    | /10 1 to |
|----------------|----------|
|                | ८७।७     |
| भो भवविभ्रम    | ८८ । १६  |
| मत्ता गोष्ठीं  | ८९ । १२  |
| मदघूणित        | ९७ । ३८  |
| मध्ये भंगीवलन  | ९३। २३   |
| माद्यत्सज्जः   | ९३ । २४  |
| मानौजः सुरभि   | ९०। १७   |
| मौनेऽप्यादि!   | ८६। ३    |
| लज्जामज्ज त्   | ९६ । ३३  |
| व्यावल्गन्ति   | ९७ । ६३  |
| शौर्यं श्रीकेश | १०४ । ७५ |
| संकोचव्यतिकर   | ९९ । ४४  |
| सज्जनपूजन      | ९५ । ३०  |
| सरसः स्मरसार   | ९०।१६    |
|                |          |
| सारारम्भानु    | ं९३। २६  |



# पारिशिष्टम् (५)

## शब्दसंग्रह :

precocious ४०३।३ अकालपुष्ट-,क one who has never studied 3331 63 अकृतश्रम-, ध. अक्षरभक्षकमेलालिप्तम्ब-,m. whose mouth is besmeared with the black soot while licking off letters from Writing, 304184 अक्षरिवासक-,m. a tutor teaching the alphabets ४१५। ३७ अक्षिकोप-.m. irritation of the eyes 388150 अक्षराग-,m. eye love; love as expressed by an exchange of glances (cf चक्षु ाग) ३८६। ८ अक्षिजन्मन्-, a. born of eyes 322138 अक्षिजीवाञ्जन-,a collirium making the eyes lively ३६८। ५९ अक्षोट-.n. a walnut fruit 385 1 95 अङ्कराताङ्का-,a. marked out with hundred figures ४०७। ४५ अङ्कसहस्राङ्क-,a. marked with thousands of curves (hooks)३७१।४ अङ्कुशशिखा-,f. the tip of the goad (अंकुश) ४१२। ९५ अगारदाहिन्-, क. (cf आगलाच्या in marathi) a legal term (?) ३२४।२८ अङ्गमर्मन्-,n. vitals of the body 390148 अङ्गरक्षक-,m. cloth soft to touch 388 1 86 outer covering of the body (आंगरखा) ३१४। ७२ अङ्गविद्वविषा-,a.f. whose body is pervaded by poison (cf विषकन्या) ३६५ । १०१ अङ्गविभाविन्-, a apparent on the body ३८६। १४

अङ्गहारयुक्ति-,f. a plan for gesticulation ४०७। ४४

अञ्चलाकर्ष-,a. pulling at the end of the garment ३६१। ५७ अचिकित्सक-,m. one who does not diagnose ३१९। १२८ अचुल्लीपाक-,m. without anything ever being cooked in the fireplace २७७। २८

अचौर-,m. not a thief, i. e honest ३४१। ५८

अज्वर-,a. having no fever ३००। ६८

अज्ञातिचत्त-,a. of an unknown mind ३८९। ४७

अञ्जलिसृष्टहस्ता-,a f. with hands closed (embraced) ३९६। २९ अतिचीर-,a expert in theft, surpassing thieves; better than

ordinary thief ३०२।२७

अतिपूर्ण-, a. excessively full (of wealth or pus) २७५। ५

अतिरात्र-,m. a proper name ३९६। २२

अतिसन्तापनष्टच्छाय-,a. losing lustre through great heat or pain

अत्यन्तिनिकटस्थिति-, a staying very close ३८८। :८ अत्यन्तिनिश्चल-, a extremely steady ३९०। ५६

अदृष्टलवणा-,a.f. who had never seen salt (on account of stingyness) २७७।१५

अधनापवाद-,m. scandals concerning poverty ३२३।८१ अधमगा-,a.f. going to the wicked or the lowest persons; acting wickedly ३७१।५

(the three musical notes घमग) ३७१। ५ अधिकरणद्विज-,m the birds of the court; judicial officers३३५।१४४ cf, अधिकरणभट्ट ३३४।१३३

अधिकरणपत्रलिखितं-,n, writing on a stamp; a letter of authority

अधिकरणभट्ट-,m. an officer in the court (नाझर in marathi) ३ १४। १३३ अधिकारपरिभ्रंश-,m. loss of authority ३४४। ९७ अधिकारमद-,m. vanity of authority ३४४। ९८ अधिकारिसूनु-,m. the son of an officer ३६९। ३०

अनङ्गलेखा-,f. a proper name ३९५। १४

अनद्भगसार,-m. the essence of love ३९४। १०

अनन्त-, a having no end. N of a king in kashmir ३०७। ३

अनन्यचित्तनियत-,a solely bent upon other's mind ३८०। ९०

अनशनव्रतिन्-,a having a vow of not eating; abstaining from

food 308 1 38

अनुपमा-,f a proper name ३६०। ५२

अनुवर्तनजीविन्-,a. living on compliance ३२०।३३ अनवित्तापूर्वम् ,ad. preceded by obedience ३९२।७०

अनेकजिन्ह-,क. speaking in different languages; double tongued

ie.a deceiver २८७। २

अन्त:सक्त-,a. firmly attached ४११।८१

अन्त:सानुशय-,a internally repenting ३७५।६०

अन्तक्षण-,m last moment at the time of death ३५३। ३१

अन्तरस्थ- a lying inside ३८९। ४३

अन्त । लीन-, a. abiding within himself २८७ । ५

अन्तिन:स्नेह-,a having no love in the heart ३८८ । ३१

अन्तर्मुख-,a turned towards; self centred; introward

76914

अन्त्याङ्गुलि-, m. the small finger ३२०।१३२

अन्धकद्विष्-,m. enemy of the demon अन्धक i e. god siva ३९८।४

अन्यप्रकारता-,f. assuming different form २८४।८

अन्यराश्चिप्रवण-, a. inclined to acquire other's wealth ३१६। ९७

अन्यवनत्र ,a f. with her face turned aside ३९३।८३

अन्याश्रय-,a. depending on others ३८५। ९०

अपरपाकिन् (स्वयंपाकिन्)-,a. one who cooks his own food himself

290133

अपरपुत्र-,m. another's son or another son ३५८। २४ अपस्मारराग-,m. love resembling epilepsy ३८६। १४ अन्तव्यक्कान-,n. food and condiments ३८२। १०५

अन्नसंकाङ्क्षिन्-,m. desirous of food

अपुनर्दानचेतसा-,ad. not with a view of returning ३१८।११३ अयोध्यपरिपूरक-,a. filling the wealth of the poor ३१२।५४ अप्रस्तावकटूत्कटा-,af. bitter and impleasant on count of being inopportune

अभिचारहुत-,a. offered to for exorcising purpose; ३७२।९ fire to whom an oblation is offered of अभिचारहोम ३८५।९

अभ्यङ्गपट्टिका-,f. ointment bandage ३२८।६०
अमङ्गलाकृति-,a, having an inauspicious face २७७।६
अमृतस्प गं-,m. nectarlike touch ३७७।५
अम्भोभर-,m. volume of water २९९।१२
अभ्यृत्यितस्तव्य- a. risen and stiff (prosperous and haughty)
३४४।७७

अयत्नसाध्य-, a. available without effort; loose ३२२।५ अवर्भपय-, m. a path of sin ३०२।२७ अर्थप्राण-, a who regard wealth as his life i.e. richman ३२८।७६

अर्थलृज्य-,a. greedy of wealth; desirous of good

meaning २७९।१

अर्थस्तुति-,f. praise of money or wealth ६८३ । ११ अर्थक्षीराभिषा-,f. named अर्थक्षीरा ३६२ । ६८ अर्थधर्षटिका-,f. a proper name ३५५ । ४ अर्थनिबोधमाज्-,a. half awakened १९२ । ५२

अयोद्यम-,m. efforts for acquiring or earning ३८५।३५ अर्थवेलाम्-,ad. for half a time i.e. for a short time २१३।७२ अवाप्ततिलक-,a marked with a तिलक at the time of feeding

স্ত্রতিদিন-,ন. not conversant with writing; ignorant;

illiterate 38016

अर्थशास्त्र-,n. (should be as अयंज्ञातम्) plenty of wealth

३५२। २२

324 1 80

अलीकनि:स्पृह-,धः pretending to be desireless ३१०। ३१ अल्पकौशला-.a.f. having little skill ३७९। ३३ अल्पलीन-,धः sticking for a short time; disappearing in a short time 3201 30 doing blameable actions; doing base actions अवद्यकारिन्-,क. ३२७।६६ अवद्यविद्यावित्-,a. knowing the censurable lore ३५३। २८ अवनिसक्त\_. थ. rooted to the ground २७६। ११ अवरुद्धिका-,f. a woman secluded in the inner apartment; a kept woman or a keep ३५७। २१ अवस्करक्षेत्र-,n. a place for a closet संडास, शीचकूप) ३४२। ७६ अवसादपदवी-,f. state of distress 347173 अवहारोपयोग्याय-,a. for use in breaking an appointment ३९१।६९ अवा रितम् - ,ad. unrestricted 368188 अविकार-,m. no change ३५२। २३ अविचिन्तित-,a. unexpected ३२९।८४ अविदितसकलसमास-,a. who did not understand the whole compound 308188 अश्चिरत-, ध. attached to unclean things 1901 40 अशेष-, ह without a remainder i. e. a popper (M. W.), 26818 अशेषायुस्-, a. about to die 308130 अशौचनिधि-,m. store of impurities ३३२।२१३ अश्रुतपण्डित-,m. conversant with ignorance; ignorant 20819 अविचलेक्षण-,a. steady eyed ३४२।८३ अश्रुविषन्-,a. shedding tears; weeping 28414 अश्वराग-,m. horse-like love 364180 अश्वज्ञालादिविर-,m. a stable man; a groom or warder ३५९। ३७ अष्टावतारस्तोत्र-,n. a stotra referring to the अष्टावतार or कृष्णस्तोत्र

असाधुराब्द-,a. using bad words ३०४।४१

असूचिभेच-,a. not to be pierced even by a needle; too young for the amorous sport २८०।१६

असन्यसारा-,a.f, based on falsehood, having a false principle

अस्थाननखक्षत-,a. nail wounds given at an improper place (pudenda)

अस्थियन्त्रशिरातन्त्री-,f. the frame of bones and a lute with strings ३७१।२

अस्थिरता-,f. unsteadiness, attached to or fond of bones (Sch.) ३७१। ६

अस्थिराग-,m. bone-like love ३८६। १३

व्यस्थिशेष-,a. one whose bones have only remained

3381 234

सस्यशेषता-,f. reduction to a skeleton ३४६। २११ अस्यसंस्थ-,a. lying in bones ३८९। ४३ अहंकारस्तव्ध-,a. stiff or weak with vanity २९०। ८ अहंकारभियान-,a. having the name of ego ३८६। ९

#### आ

आकारशीर्षहारिन्-,a. omitting sign of the long आ and the head; destroying body and headlines of letters, ३०५।४५ आकन्दविजत-,a. devoid of crying ३६०।५१ आखुविखण्डित-,a. damaged or bored by rats ३१७।१०१ आचारिनिध-,m. store of good conduct ३८१।९८ आतरदर्शनमात्रम्,ad. enough for the sight of freit for crossing the river ४११।८५ आतुरिवत्त-,n. money received from a diseased person (by a physician) ३५३।२८ आन्त्रोदरकृत्तिका-,f. having skin over bowels and stomach. sunk deep inside ३७१।३

आत्मारामता-,f condition or state of rejoicing in one's self

आत्मारामस्थिति—a staying in his own garden; rejoicing in self position २८७। ५

आपरत्रशमन--,n. pacification of the distress; removing distress ३१६।९७

आपस्यमान-,a. what was going to be obtained ४१३। १०५ आगाण्ड्रमखो-a,f. (पाण्डुमुखो) pale faced (M. W.) ३३०। ९० आप्तिवत्त-,a. with wealth obtained or acquired ३९३।८८ आमोचोट-.m a kind of dress; a piece of cloth(cf sch) (कुडतें in marathi) ३०४।३८

आयव्ययकार्य-,n. transaction concerning income and expenditure ३५८।३१

आयातकायं-, a. with whom people have some business

आयुःक्षयञ्जहर-,५. causing destruction of life ३२८।७३ आरामिक-,m. a gardener ४०१।३९ आह्रबरतियन्त्र-,२. (रितपाश —संयोग) being in the posture of

आयिङ्गिना ,f. a noble lady ३५८।३३ आमपनवसंहारकारिन्-,a. consuming or devouring raw as well as cooked food ३३७।१९

cohabitation

३७७। ५६

आसन्तयोबन-,a. approaching youth; adolescent ४१२। ९८ आसन्तरोग-,a. who is almost to fall ill ३२७। ५८ आसन्तरामाभिमुब-,a with face turned towards eminent profit ३९७। १२

आहिलब्ट कूट-.a, deceitful without efforts ३७०। ३५ आस्यानदिविर-,m. the assembly clerk ३३२। ११७;३३३।३२० आस्यानभट्ट-,m. a clerk of the assembly ३९६। २६ आस्यानभट्ट-,m. court officer, medical officer ३३४। २३७ इ

इन्द्रियसंज्ञक-,a. named after इंद्रियड ३८६। ९ इन्द्रायुधराग-,m. rainbow like love ३८६। ७ इन्द्रियेच्छा-,f. desire of the senses २८९। ३६

ई

ईष्यरिष्-,f· anger due to envy; wounded or scared with spite (vedic) २८१। २७, ३७५। ३ अरुष्-,f. soar or wounds (M, W.) ३७५। ३४

उ

उच्छिष्टफालक-,n. a wooden tray for throwing the उच्छिष्ट
फालकम्-,n. a showel
उच्छामतण्ड्ल-,m. a kind of rice (?) ३५३।७७
उच्छामतण्ड्ल-,m. a kind of rice (?) ३५३।७७
उच्छाम-,a. tormenting of perversed men ६२३।२२
उच्छाम-,m. liberation कवजेपत्र; तावा in marathi) ४१२।९६
उत्कोचभक्षण-,n. swallowing bribes; corruption ३३५।१४१
उत्कोचभक्षण-,a. with hands raised ३९३।८३
उत्सिप्तशृंखला-,a. one who has thrown off the chains ३६०।५१
उत्तमस्रीसमागम-,m. intercourse with high class women ३८९।४६
उत्पथविवर-,m. hole made through wrong road or a byelane

उत्पंतिताक्षर-.a. who had rubbed off the letter ३२०। १३२ उत्सरत्पटलीमिश्च कंबावलयमालित -,a. having a large number of sandal bracelets interwoven with a moving golden ring (पटली) ३२०। १३६ उत्स्कोटितमुख-,a. (cf उत्लुब्चितमुख) whose beard has been plucked ३४४। ९०

उदञ्चित भ्च-,a. with the hair raised up or combed backward

उद्देशनिदर्शन-,n. illustration by the object of description ३०६।५२

उद्देशलेशेन-,ad in the form of statement; by way of sample ३९४। ९०

उत्माजितानना-,a. having a clean face २८२। ३३
उद्घाष्पदृश्--,a. having tearful eyes ३५३। ३५
उद्घेष्ट्विवेष्टन ,n. writing and squirming ३९६। २८
उपताप ,m. pain; troubles; N. of a demon ३१०। ३६
उपबिन्दु-,m. smaller dot ३३१। १०४
उपस्करण-,n. utensils or house-hold articles ३१७। १०४
उपानत्कुत्सिनारावगिवन-,a. haughty on account of the despised noise of a shoe २९१। १२

उपायश्च्य-, त. devoid of expedient ३८४। १३१ उपायकदास-, m. a buddhist servant ३६१। ६५ उल्लेखदन-, a. having owl-like face; owl faced ३७१। ७ उल्लेखदन-, m. the neck of a camel २८५। १३

#### ऊ

ऊरुस्वस्तिक-,n. a स्वस्तिक formed by crossing the thighs ३२८।६५ उर्णायु-,m. a ram (मेष); a blockhead (vedic) ३७३।२० उर्ध्वनयन-,a. with his eyes upwards; looking up २९३।४० उर्ष्मन्-,m. fire. ३६३।७७

#### ऋ

ऋणराशि-,a. having a burden of debts; greatly in debts

ऋदिवर्धन-,n. increase in prosperity; growth of wealth ३६१। ६४

#### ए

एकदृष्टि-,२. one eyed; concentrating solely upon one thing २७६। १० एकपृष्यसेन्य-,२. fit to be enjoyed by one man only ४१३। ११३ एकाङ्गनाशन-,२. destroying one side of the body ३२३। २३

#### क

pounding the sides ३२०। १४० कक्षाकुट्टन -,n. कक्षालनामन्-,m. named कक्षाल ३९५ । १९ a proper name ४०१।३१ कङ्क-,m. कङ्कम्ख:-, ८. a pincer; a sharp instrument; a sort of forceps (M. W.) २७४। ११ कंकाली-.f. (विशाचिनी) devouring human flesh; a female demon, a proper name ३७२।१४ कङ्क + आली-,(?) a row of birds २८४। ९ '' कङ्कावलय-,n. a sandal bracelet ३२०। १३६ कञ्चुकाभ-,ध. like to a कंचूक ३९३।८९ कटि-,f. a proper name 800, 33 कटक-,n. (?) ३६९ । २२ कटीघण्टाभिधान-, a. कटीघण्ट by name ३६४। ८९ कण्टकतीश्ण-, a. as sharp as a thorn You ! ?\* कटोश्ल-,m. sciatic pain; plurisy 398186 कट्काधिवास, m. bitter smelling cosmetics ३९३। ८२ कण्टकजालायते ,a. behaving like thorns ४०५ ।२४ कण्ठप्रणाल.,m. throat passage 3381809 कण्डविखंडन, a. appeasement of itch (sexual desire of women) 88 1255

कथितावसाद-,m. (?) expressed indifference ३९३।८१ bad fond or little food 368135 कदशन..n. a blossom like girl i. e. a beautiful young girl कन्यामंजरी-,f. 28419 कपटकाममयी-,a.f. full of false love ३७३।२४ कपटत्ला-.f. a balance of deceit ४०७। ४५ कपटनाटक .n. a drama of deceit २८८। ७ based on tricks; full of tricks 3441 कपटाश्रय-, ध. कपटाक्षशलाका-,f a false dice ३६३।८० काराक्षशाला-,f, a gambling house for deceiving. cf. यूतशाला 358160 कपालपाणि-, क. with a skull in hand 302124 कपिमुख-.a. having a monkey-like face; N. of a demon 1086 कमल-,m. a proper name ४०१। ३२ करङ्क-,m. (?) skeleton ? 901 ? करणो-.f. a mason's instrument (थापी in marathi) करणह-,m. a bamboo basket 7381 करभग्रीवा-,f. long necked as a camel ३५२। २७ करिका-,f. Water vessel 3291 209 कणेपूरराग-,m love resembling ear ornaments 3681 कर्णलग्न,-ध. attached to the ear; constantly lacking 3681 88 कर्तरीहस्त-, क्ष. with a scissor in hand 3091 34 कर्णसुखाम्यास-,m. practice of giving pleasure to the ear ३८८।३१ कर्पर-,m. a proper name ४०१। ३८ कर्परी-,f. a torn cloth; a ragged cloth ३२०। १३७ कलमकर्तरी-f. a penknife or scissor to cut the ends of a pen 788 1388 कलमच्यूत-. ८. fallen or dropped down from the pen ३३४।१३० कलमरेखा-,f. the pen point 3201832

3 . 8 1

```
कलमशिखाहत-,a. beaten with a stroke of a pen i e. destroyed
               through writing 3961 &
               a mine of pens; working with a pen 3१01 38
  कलमाकर-,m.
               a weapon in the form of a pen 306182
 कलमास्त्र-,n
               a proper name ४०१।३४
 कलश-m.
               (?) giver of a pot (pitcher)
  कलशप्रद-,हाः
                                            383164
               a proper name ४०१ : ३५
  कलह-,m.
  कलहाङ्क्र-,m.
               sprouts producing quarrels ४११। ९३
 कलहोत्कट-, क्ष.
               furious in quarrel; quarrelsome २७४1 ७
 कलहोपवास-, ध.
               fast due as a result of quarrels 3931 69
  कलङ्ककण-,m.
               slighest blame ३८२।११४
  कला-.f.
               a proper name ३६४।८८
  कलाकोश-,m.
               wealth of arts 3271 82
 कलाभृत्-,m.
               one holding some art, an artisan, the digit
               bearer, i. e. the moon 30018
               god siva (M. W.) 30016
 कलावत्-, ८.
               possessing arts, skilled in fine arts, the
               moon
                                                  768 I
                                                           Ę
 कलिपन्नग-,m.
               a serpent during the किल age ३४२। ७२
कल्मपमानस-, धः
               desirous of moral stain 3091 86
 कल्पदोष-,ते.
               having the defects of a kalpa 3001 20
                                      ३२४। २४, ३३६।
 कल्यपाल-,m.
               a distiller or seller of spirituons liquors
                                                     358166
                                   f. कल्यपाली
 कवलिताखिल-,ध-
              swallowing every thing ३०८। १६
 कष्टं मयैव कृष्टः ज्वलितांगारः स्वहस्तेन, alas, I have myself pulled out
               chestnuts out of fire
                                                  1808
 कस्तूरिकामधु-,n. liquor or honey scented with musk ३२१। १४७
 काकग्रीना-,a.(f) with neck just like a crow; crow-necked
```

काचकाचरलोचन-,a. with glassy eyes; having eyes shining like glass ३५०। १

काचर -,a (कपिल) tawny, brown ३१३। ६७ काचराक्ष-,a. having glassy cyes. ३३१। १०५

काचराग- m. glass-like love ३८६। ६

काञ्चनी-,a.f a poisonous medicine producing jaundice

and ultimately death ३५३।३०

काञ्जिका-,f. sour gruel of rice (पेज in marathi) ३४५। १०७ कान्ताकृति-,f. the appearance or form of a lovely woman

३७३ । २४

कान्ताक्लेशलेशविभागवत्-,a. sharing in the least the pain of the female companion ३८९। ४२

कापालिकव्रत-,n. a vow observed by a कापालिक ३२४। २४ कामतत्त्व-,n. principles of love ३६५। १०३

कामतात्त्रिक-,a. expert in the science of sexual love ३३७।१७ कामप्रमोदममका-,f. (? owned by (or subservient) or completely

under the control of sexual enjoyment ४१२ । ९४

कामप्रमोद-,f sexual enjoyments ४१२।९४
कामभोगसामग्री-,f. materials of enjoyment ४०७।५०
कामला-,f. jaundice ३१३।६२
कामलाहरितच्छायशिर:शाटककञ्चुक-,a. whose shirt and head-dress had a green lusture like that of jaundice ३१३।६२
कामसत्त्वम्-,n. amorous sport; free enjoyment ३३९।४३
काभिगण-,m. a friend of the lustful ३८३।१२०
कामिनीदीप्तिरसिक-,a. taking delight in the lustre of women

390144

कामिस्पियन् a. vying with lovers ३९१। ६३
कामुकछबचारिन् .a. (णी f)—(prostitute) practising deceit
towards lovers

काम्कलोक-,m. a group of lovers ३८४। १२७ काम्कलोकयात्रा-,f. condut of lovers ३९३। ८४

काम्ब-,m. a proper name ४०१। ३७

कायपण-,m. wealth in the form of body ४०९। ६४

कायविकय-,m. sale of body (prostitution) ३८३ । ११६

कायस्थनाथ-,m. chief of writers ३१०।२८

कायदर्प बलोद्भव-, a. born of pride in one's own physique ३८८।३५

कायस्यमुन्दरी-,f. the beautiful lady of the writer ३२१।१४८

कायंदूत-,m. a messenger ३११। ४६

कालकङ्काल-,a. reduced to death-like skeleton २९० ।२

कालबन्ड-,m a part of time ३९५। १७

कालदीरात्म्य ,n. wickedness of time (age) ३४४। ९३

कालाहार-,m. (कालापहार) whiling away the time; waste of

time ३६९।२५

काव्यहेवाकिन्-,a. devoted to composing poetry ३००। १८

काषायराग-,m. love resembling brown colour ३८६। ४

काष्ठभूतता-,m. the state of being reduced to a piece of

wood i. e. as if completely unconscious 349170

किशास्वित, f.(?) ointment prepared from the beard of corn

3881487

क्तिवचक्र-,n. a group of gamblers ३०१। २३

किलाट-,m. inspissated milk ३२७। ५९

कीलवर्त-,m. a proper name; a helmsman ् सुकाण्वाला ) ४० १ । ३९

कुकुटीकोटरोदर-,n. the inside of which is like the nest of a

hen 3(5199

कुक्षिभेद-,m splitting the sides; N. of a demon ३१०। ३६

कुक्षिभेदिन्-,a. loosening the bowels; splitting the bowels

२९३। ३१

कुङ्कुमराग-,m. love resembling कुंकुम ३८६। ४

कुम्भादेवी-,f. a proper name ३६४। ८६

कुटुम्बिभट-,m hosts of family relatives ३०४। २८

कुटिलक-,m. a cook; a proper name ४००। २२
कुट्टनी-,f. a pestle (मुसळ in marathi) २८४। ९
कुट्टनीकृतान्त-,a. like god of death for a harlot ३५३। ३७
कुण्डचण्टादिमूल्य-,n. cost of कुण्ड (pots), bells etc ३९५। १९
कुट्टालकभार्या-,f. the wife of a potter (कुट्टालक) ३०९। १९
कुलटागृह-,n. the house of a prostitute (कुलटा) २८८। ८
कुमुदहासिनी-,a.f. (a night) laughing through kumud flowers

कुशतिलराजतवालीव लितकरा-,a.f. whose hands are filled with
कुश,तिल and a silver ring; who has got कुल,तिल
and a silver ring in hand ३०५।४९
कुलवागीशी- f. family deity of learning ३००।१७

कुशलवादिन्-,a. speaking good २९७। २८ कुलाली-,f. a potter woman २९४। ४५

कुल + आली-कुलवरंपरा ,f the ways and customs of the family

२९४ । ४५

कुष्ठराग-,n. leprosylike love ३८७।१६ कृसुम्भराग-,m love resembling the colour of saffron ३८६।४ कूटकामिन्-क्ष- false lover ३६९।२१

क्टकुटिला-,a,f. crooked in her tricks ३६६ । १०७; ३५४ । ४९ क्टकुचकञ्चुक ,m a bodice containing falsies (false breasts)

३५६।७

क्टकृतप्राणान्तचेष्टा-,f. pretending to attempt to end one's own life. ३७९ १ ७६

क्टकेशवत्-,a,f. (ती) having false hair ३६२। ६७ क्टकपटप्रकटाक्षरकोविद-,a. expert in क्ट (ambiguous), कपट (tricky

and प्रकट (clear) writing ३१९।१२९

क्टपण्य-,n. deceitful trade ३७८। ६७

क्टरक्षण-,n. hiding or guarding of the tricks ३३५। १४१

क्टरथ-,m. a proper name ३५९।४२

कृटसंकेतपटोपात्र-,n. (?) cloth and pot containing secret signs ३३३।१२

कृतकनिद्रा- f. feigned sleep; pretended sleep 268130 कृतकनिस्वन-,m. false groaning ३७६। ४९ कृतकोपवादसंम्िक्त-,a. fainted on account of angry speech

388128

कृतदित्रगतागता-a,f. come and gone twice or thrice 39916

initiated ३२६। ५४ कृतदीक्ष-. ८.

कृतविस्मरण-,n. forgetting of services rendered २७६।३१

कृतरात्रिभोग-,a. who has enjoyed the night; who has enjoyed during night ३९४।२

कृतान्यस्त्रीसमागम-,a having intercourse with another's wife or another woman 39014

कृतान्ताधिकृत्-,a, an officer of death i. e यम ३२८। ७०

कृताभियोग-, making efforts ३५१।१५

कृताहिच-,धः having loss of apetite; one who has created displeasure 33818

कृतोपवास-, थ. one who has fasted 3661 ??

कृताङगुष्ठ-, ध. whose thumb has been cut off 388130

कृत्याश्रमक-, थ. hermitage of a witch 35? 15?

कृत्रिमकुञ्चित , a artificially made crooked; curled २८९।१८

कृत्रिमराग-,m. false (artificial) tunes ३७१।५

क्रत्रिमरागिणी-,a(f) showing false love; pretending to love.

26018

kind, compassionate 388146 कृपापर-,श्र.

( बिचडो ) a mixture of rice, peas with a few कुसरा-,(f)· spices ३३६।६

कृष्णीकृतकेश-, ८. one who has darkened (dyed) his hair 334134

केत्राग\_m. love resembling केत् ३८६। ७ केवलभक्त-,m, a mere devotee 302125

केलिपटह-,m. a drum for sport; playfully struck again and again 340180

courtyard for playing sports; a playing केलिप्रांगण-,n. ground 38918

having good hair as his wealth ( fine looking केशधन-.धः on account of hair) 368186

colouring of the hair २८२ । ३१ केशरञ्जन-,n.

केशराग-,m love resembling the hair ३२६।३१

कोन्छिकावाद्य-,n, a musical instrument called कोन्छिका. ३४३। ८१ कोपप्रकार-.m.

ways of causing or showing anger कोपविकृत - a estranged with anger २७६। ५

कोषपानम्-,n. swallowing of treasurer or money 3501 Yo के:ध्ठागलग्रह-,m.(?) seigure of abdomen and throat 3841808

कोव्हागारप्रहारिक- a a robber of treasury ४०२ । ४१

कौकिलराग-m. cuckoo-like love ३८६। १२

कौदिल्यसार- a. essentially crooked ३९२। ८०

कौतुकास्वादमात्र-, a. interested only by way of curiosity

कौतुकीषधी ,(f).(?) an herb or plant used in ceremony कोलकथा-,(f). family tradition; the tradition of the kaulas कौस्म- a flowery; coming from flowers 3001 ? & ऋयविक्र**ि**क- धः having rules of sales and purchases ३१६।९५ क्रकोपाक्षेप-,a. convulsed on account of great anger ३९०। ४८ क्लान्तशतेषु-,(ad) out of whom hundreds have faded (died)

₹१८ | १२०

क्लेशबन्धादिनिरपेक्षसमागम -,a indulging in intercourse without caring for the pain or bandage 366136 वलेशमृल्य-,n. price of trouble (?) २७७।१६

क्ष

क्षणक्षीणघनायमान-,a. behaving like a person quickly grown 3881 88 poor

क्षणिकोदार .. 2. noble for a moment 3901 49 क्षत्रिन्-,a. (?) 39013 beginning of the night; evening 340 : 20 क्षपारंभ-, m. क्षपाशिन्-, क. eating during the night ३३१। १०३ क्षपितविभव-, ध. whose wealth is lost ३९३।८९ क्षपितेन्द्रिय-, 2. destroying the limbs of others; killing others ३२८ । ७३ क्षय-,m. undergoing waning and waxing 366 130 क्षयहेतु -,m cause of destruction 3,781 00 क्षयनिर्भर-,a. deeply attached to destruction 390144 क्षयवृद्धिभाक्-,a undergoing waxing and waning : 221 79 क्षयोद्यतमति .a. with mind bent on destruction ३७८। ६६ क्षयोद्यत-, a. ready for destruction 3431 36 क्षिप्तचक्षुस्-,a. directing the eye upwards 340178 क्षिप्रकृत्-,a. hastening; fast approaching > 881 69 क्षित्रोपदेश -, 2. quick advice, quick instruction 348169 क्षिप्ररागिणी-,a (f)showing transitory ( quick ) love or colour ३६७ । १४ क्षीणपटा-,a. (f) with saintly cloth; having no cloth i e. poor 'क्षीणवित्त-,a. having tatted clothes; one whose wealth is exhausted ३४१।५० (cf क्षपितविभव-, ३९३।८९) क्षीरक्षय-,m. drying up of mother's milk 3१३। ४७ क्षीरसंक्षय-m. 🕽 ३६२। ६७ क्षणपाणि -, क. proper name; with hands folded ४०० । २० क्षुण्णेक्षुशल्कप्रतिम-,a similar to the crushed sugar cane chips (शल्क) (चिपाड in marathi) ३९२ । ७८ क्षतक्षतोदर-,2. whose belly has been suffering through hun-३१४। ७१ ger खुत्थामकुक्षि-, ध. having his stomach imatiated through hunger 384 1 808

क्षुद्राभृत्-,a. supporting the harlots (क्षुद्रा) (sch.) cf कुट्टनीमत. ३६९। २२

क्षेत्रवासिन्-,a. living in the region ३९८। १३

क्षेमकारिन्-,a. conferring happiness or security (M:W.)

324 188

क्षैण्यक्षाम-,a. imatiated through weakness ३९८। ७

क्षेत्रमुप्त -,a. who had slept due to intoxication ३५६। १०

क्षोभराग-,m. love causing fury ३८७।१५

क्ष्माप-,m. a king ४१४ । १२४

भुरिकापट्ट -,m. a belt for holding a dagger २९१। १२

#### ख

खञ्जन-,n. a proper name ४०१ ३८

खटिका-,f. a chalk ३३५। १

खट्वांगशरण-,a supported on the खट्वांग or leaning on the

staff (M.W.) 39816

खडखडाराव -,m the noise खडखड ३१६। ९९

खिडतमानस-, a. having a disappointed mind; distracted,

broken hearted ३३७। २३

खड्ग-,m. a javelin (खंजिर) ३१७। ११०

खड्गपात्र-,m. a vessel made of a rhinoceros' horn (M.W.)

३३९।३८

खड्गपत्र-,n (?) the blade of the sword ३१८। १११

खण्डलेख्य-,n difficient records ३२३।२२ खरदास ,m. a proper name ४०१।३७

खलमैत्री-,f. friendship of a wicked person २८४। ७

ख कुरता-,f. cruelty of the खर demons; terribly cruel ३९६। २६

खरराग ,m. donkeylike love ३८६। १०

खरस्वन: -,a. speaking like a donkey; having a harsh noise

as that of a donkey RCC! ?

खशकुटोरक-,n. a hut made of khasha grass २८९। २५

खलतर-,a. very wicked ३२९। ७८

खलपण्डित-,m. a learned rogue २७५। १८

ख्वाश -,m. (?) death ३३०। ९२

ख्नाशान -,m (?) one who brings on death ३३०। ९२

खेदनलान्त-,a. weary on account of sexual pleasures (खेदsexual passion of महाभाष्य 1st वार्तिक) ४०३। ७

खल्बाटकपेर-,n. a cranium of a bald man; a bald cranium

3401 80

#### ग

गगनसंगिन् -,a. attached to the sky ६८६। ८ गगनस्थलीकृषि -,f. farming in the sky ४१०।७५

गगनाङ्गन-,n. the courtyard of the sky i. e. the sky ३१४। २

गंगामृत्-,a. earth from the ganges ३१८। ११२

गञ्जदिनिर-,m. chief clerk in charge of treasury ( गञ्ज ) or a treasury officer ३१५।८३

गडंकार -,m. the sound गडगड ३३२। ११०

गणनापति.,m. an arithmetician; a calculator; an accountant or accounts officer ३०८। ९

गणपालक-,m. गणपति-.m. गणाधिपति-,m. protector of clans, tribes, corporations ३९५। १२

गणिवज्ञानिका-,f. one who has the knowledge of गण i.e. female astrologer ३६३।८४

गणिकागुरु-,m. preceptor of courteznas २५० ८

गणितापचार-,m. astrological troubles; trouble indicated by astrology ३९२।८०

गणेशनैवेद्यमण्डक-,m sweet balls (मण्डक) to be offered to Ganesha ३६२। ७७

गतित्रद-,a. giving final beatitude ३८०।८७

गण्डक\_,m. (?) a ball ३६५।१०१

गन्धयुनित -,f. blending of fragrant substances i. e. perfumery २८९। २७

गन्धयुक्तिकथा-,f. stories relating to the preparation of perfumes २८९। २७

गर्ममार-,m. responsibility of carrying a womb ३७२।१५

गर्भाशंका-,f. fear of pregnancy ४१२। १००

मलसुलम्, गर्तसुलम्-,a pleasure of cohabitation ३७८। ६६ गलगर्तमात्रसुलिन्- a finding pleasure only in gullet and cavity

(of a woman) ३७८।६६

गलप्रह:,m. seizing by the throat ३४५। १०४

गलपूरम्-,ad. upto the throat २९९। १३

गलहस्तादिवादन-,m.(?) sound produced with throat and hands

गान्धवंराग-,m. love belonging to a singer ३८७। १५

गान्धविक .,m. a singer ३२६। ४६

गाहडकरपजः-,a one who knows the गाहडकरप-,m. (jugglery)art of a charmer-(M.W.) ३३५। १४१

गीतनृतादिरससंसक्तमानस -,a. greatly attached to singing, dancing

गुणदोषविभागकृत्-,a. making a distinction between virtues and vices ३८८ ! ३९

गुणवत्कान्तासक्तिव्यसनवर्जितः............................... voidg attachment towards a

गुणमद-,m. pride of one's merits ३७४। २९

गुणविभाग-,m. classification of merits; distribution of merits गुणाकर्णनत्तरपर-,a. bent on (engaged in) listening to the qualities (of wife) ३८८। ३१

गुणोचित-,a. adjusted with strings, or appropriated to qualities ३६१। ६२

गुरुद्रविण-,n. father's money ४०५। २९

| गुणोज्झत-,२.                                                 | void of merit i. e. worthless;               | free from the                 |  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--|
|                                                              | presence of the three qualite                | is (सत्त्व,रजस् तमस् <b>)</b> |  |
|                                                              |                                              | २७९। २                        |  |
| गुरुभ्रातृ-,m.                                               | uncle or father's brother; an                | elder brother                 |  |
|                                                              |                                              | 808138                        |  |
| गुल्फदामन्- n.                                               | string reaching the ankles                   | ३११। ४१                       |  |
| गुरुभट्ट-,m.                                                 | venerable preceptor (गुरु) ३३५               | । १; cf. गुरुनाथ              |  |
|                                                              |                                              | ३३१।१०३                       |  |
| गुरुनाथ-,m.                                                  | lord preceptor (ironical)                    | इव ११ १० इ                    |  |
| गुरुफास्फालन-,n.                                             | (?) the expanse of the ankle                 | ड ३६२।७०                      |  |
| गूढाझग-,n.                                                   | the private part, secret part of गुरद्यांगम् | २९६   १९  <br>३७७   ५९        |  |
| गूथलिप्त-,८,                                                 | besmeared with ordure                        | ३३७। १६                       |  |
| गृहकृत्य-,n.                                                 | affairs of a royal house                     | ३१० । ३२                      |  |
| गृहकृत्यमहत्तम-,a.                                           | supervisor of the household                  | affairs ३४४।८८                |  |
| गुहकृत्याधिपति-,m a chief person looking after the household |                                              |                               |  |
|                                                              | affairs                                      | १। ७०६                        |  |
| गृहभञ्जन-n.                                                  | demolishing the house                        | ३१९। १२२                      |  |
| गुहनिघान-,n.                                                 | a house treasure                             | ३५२। २७                       |  |
| गृहव्यय•,m.                                                  | household expenses                           | २७६। ७                        |  |
| गृहावृतिविचक्षण-,                                            | a. expert in returning to the                | house 390189                  |  |
| गृहाश्रय-,८.                                                 | A 22 A                                       | । १०९                         |  |
| गृहोल्मुक-,m.                                                | a fire brand in the house N.                 | of a demon                    |  |
|                                                              |                                              | ३१०।३६                        |  |
| गेहिनीसङगम-,m                                                | intercourse with one's own w                 | vife ४११। ९२                  |  |
| गृहनारी-,f.                                                  | a woman of the household                     | 124138                        |  |
| गोघासलवणिङ्द्-,a. stealing salt and grass meant for the      |                                              |                               |  |
|                                                              | 00₩ <b>३०९</b> । २६                          |                               |  |
| गोचर_,m.                                                     |                                              | १।७४                          |  |
| गोपालता-,f.                                                  | 1 1 0 3 7                                    | ११। २२                        |  |

ग्राममत्स्य-,m.

गोप्रदक्षिणकृत्-,a. circumambulating a cow or the earth ३१७। १०३ a cow eater गोभक्ष-.धः ३३७। १४ गोल्ठीविधायिन-.a. making conversation ३२६ । ४७ गोष्ठीरसाभिज्ञ-, a. knowing the pleasure of association (with women) ३२६। ५१ a gaud rogue 398188 गीडशरण्ड-,m lasting for the duration of respectabilty गीरवस्थायिन्-,क. (गौरव) 366125 inner apartment of the gauri temple 349185 गौरीगर्भगृह-,n. having knotted hair 393134 ग्रन्थिज्ट-, धः kept in a knot; perfectly knotted ४०५ । २८ ग्रन्थिनिबद्ध- 20. ग्रन्थिभेदिन् , ८. a pick-pocket; breaking open the baskets of others २७१।१४ ग्रस्तस्थावरजंगम-,a. swallowing or capturing the moveables and immoveables; destroying all moveable and immoveable creation 309178 ३६८ । ११ the fees of a prostitute ग्रहण-,n double fees ३६८। १६ ग्रहणद्वय-,n (गृहवारः) planetary days; eating at ग्रहवार-;m. different houses by turns ३८७। १५ planet like love ग्रहराग-,m position of stars २८३ । ४४ ग्रहस्थिति-.f. known as planets (मह) ३८७। १७ ग्रहाभिध-, ध. a leader of the village ३३५। १४३ ग्रामगणेश-.m medical practice in a village ३२७ । ५६ ग्रामचि कित्सा-.री. a village servant ३२७। ५२ ग्रामदास-,m. appointment in the village ३१०। ३२ ग्रामनियोग-,m. village officer 3941 ? 3 ग्रामनियोगिन\_.8.

a village fish; a fish in the village tank

3861885

ग्रामयात्रा-,f. village fair; pilgrimages ३६३।८२

गाहकषट्न..n. pushing the customers, bringing round the customers or deceiving the customers

३००। १५

प्रासीकर्तुम्-,inf. of p. to swallow or steal ३६२।६८ ग्रीष्मत्पारतृत्य.,a. like the dew or frost in the summer ३९३७८८ ग्रोष्मग्लान-,a. withering due to summer ३५२।२६

#### घ

घटघटारव-,m. the noise घटघट while drinking ३३१। १०७ घटिल-,a. having a prominent neck (गणरत्नमहोदिध gives घाटाल) ३३७। १५

घटी-,f. a water jar or a small bell ३१६। ९३ घटीप्रतिष्ठा.,f. ceremony performed on the first day of आश्विन (known as घटस्थापना) ३४०। ५४

घण्टा.,f. a large bell ३१६। ९२ घण्टिका-f. a smell bell ३१६। ९३

त्रहमाला-,f series of grind stones; ३५५।४) a proper name ४१४।१२४

घर्षरा,-f. a proper name ४०२।४१

घर्षरस्वन-,a. having indistinct sounds २८३। ४६

घुणजग्ध-.a. eaten by worms २९६। २५

घृणासंकुचिताशय-,a. with mind repulsed with disgust (घृणा)

368 1 808

घृताभ्यक्त-,a. annointed with ghee ३६३।८९ झाणरग-,m love resembling the nose ३८६।९ धृतनांडी-,f. a नाडी for feeding घृत (ghee) ३३०।९६

#### च

चक-,n. (?) the part of the body ३७६।५० चक्रचारिन्-,a. acting crookedly २८८।९ चक्रनाराचसंचय-,m. (?)collection of wheels and arrows २९१।१०

patches ३१४।७२ चक्रलिका ,f. riding on a wheel चकारूढ-.८. ३९०। ५७ (?) fraudulent sivas 388190 चिक्रकाशिव\_.m. quack-eye specialist, eye-doctor चक्षवेंच\_,in. चटकरति-.ध. having a sparrow-like intercourse ४०३। ७ a sparrow-like love 3681 83 चटकाराग\_ m. (चटणी) chatnee ३३६।४ चटिका-.f. having harsh bells ३१६।३० ਚਾਤਬਾਣਾ-,Ω.f. चण्डतरोद्धष्ट-,तः. rubbing fiercely (violently in sexual intercourse) ३३७। २३ a proper name ४०२ 1 ४१ चण्डरव,m. चतरताचार्य-.m a preceptor teaching eleverness 300130 one who had taken all the four sides; चत्रभूंग-,धः four sided: all sided 388184 god Brahma; state of being clever mouthed चन्राननत्व\_,n i. e. clever in speech ३७२। २१ चन्द्रा रिडान्वियन्-, a. born in the family of चन्द्रापीड (a kashmerian prince of the 9 th century) 308138 चरणतललिह्- ध. licking the soles of the feet 3541803 394189 चरणस्पृश्-, а. touching the feet lying at the feet; worn on the चरणालीन-, ध feet; sticking to the feet ३८९।४५ चरणोपान्ते-,ad. near the feet; at the feet 328138 चर्मकारगह-, क. who has become the guru of the ३२०। १३३ shoe-maker (ৰলहুৱা) a female hawker having a moving चलहण्ठा-,f. 358166 shop चर्मकत्\_, व. (वर्मकार) a shoe-maker ३२६। ४६ चर्मबन्धन-,n. tied or covered in a skin 39813 artificial penis made of skin (this was चर्मलिङ्ग-,n

known even to the Greeks in olden times) 338188 चर्मवसन-, ८. (कृतिवास्) covered with hyde; wearing only skin clothes २७६ । ९ चाकिक-,n. (?) trickery ३१६। ४७ चाकिक-, ध. moving in bad company २९३। ३१ चान्द्रराग-,m. love resembling the moon;-moon-like love 3619 (?) water in which rice is boiled ्षेज in चाम-,m. marathi) ३२१।१४७ चा रुवेशः,m. pretty dress (M. W.) २८३ ४८ चिकित्साचत्र-, ८. expert in curing; expert in diagnosing 3881886 चिटिवत्स-, m. a proper name ३९६। २६ चिताभिय-, थ. pyrenamed; a proper name 320180 चित्तग्रहण-,n. captivation of the heart (of मनोग्रहणम्) ३५८।३१ चित्रगुप्तविचेष्टित अ acting or behaving like चित्रगुप्त ३२३। २१ चित्राम्बर\_, थ. having multicoloured clothes २९१।१० चीनानक-m. (?) some kind of a bird 353138 चिरिका- f. a piece of paper ३२८। ७० .चीरिकालिखित-, a. written on a slip of paper ३३६। ९ चीरीचीत्कारतार-,a as loud as the noise of a cricket or the tip of the pen-point (चोरी) ३२०।१३२ चीवरिन्-, क clad in rags ४१३।११२ चुम्बनलालन-,n. kissing and caressing ३९३।८७ चुल्लम्ख-, ८. having blear face 308138 चुल्ललोचन-,&. having blear eyes (cf. क्लिन्नस्य चिल् पिल्. लश्चास्य चक्षुषी बुल् च P. v. 2-35 वार्तिक। २७८। २९ चुल्लीसुप्त-,a. lying in (at) the fireplace 348 1 83 चूर्णलवण-,n. salt powder 880108 चोरिका-,£. a female thief

चौरप्रस्त-,a. robbed by thieves ३५६।११ चौरद्रविण-,n. the money of a thief or stolen money

380186

#### छ

छगलहटङ्गम्-,n. horn of a he-goat ३३३। १२० a closed path; (a) having a secret path or way छन्नपथ-,ın. 804129 छलिरीक्षक-, ३० observing all pretences or tricks ३८७। २६ छागगोचर-, २. having a large number of goats and pasture land ३६२।७४ the horn of a goat २८५। १३ छागश्ङग-,n. छायाग्रहाभिध-, a. named छायाग्रह ३८९। ४७ a magic ointment २८३।४७ छायाञ्जन-,n. छायाराग-,m. shadow-like love ३८६।१४ छिन्ननासिक-, ६. ( छिन्ननास ) cut-nose ३३७।१५ छिन्नार्धनासिका ,a.f. having half the nose cut off २७६। २४ acquisition of knowledge of other's weak छिद्रशिक्षण-.n. points ३३५ १ १४६

#### ज

जगदुन्मूलनजन-,a. who has taken a vow of destroying the world २०९। ३९ ज्ञानस्पर्श-,m. touching of pudenda (cf. गृह्यस्पर्श) ३२८। ६५ जटाघर-,a. an ascetic, one who has matted hair ३०५। ४६ जटाभृत्-,a. wearing matted hair ३९४। ९; ३३९। ४१ (जटाघर) जतुरक्षा-,f. (?) protection with the help of lac (जतु) used as a charm २८२। ३९ जनजीवापहार-,a. taking away the life of people; killing the people ३२०। १३९

क्षे. ह. का. ३४

जनदृष्कृत-,n. wicked actions of the people; sins 381 8E जननीविकार-,m. disturbance due to her mother 397160 जनपुण्यम्-,n. meritorious actions of the people 26819 जनस्थानविनाशहैतु-,m. cause of destruction of an area ३९६। २६ जनाभिसार-,m. meeting of the people 309160 जनार्दन-,2. name of the vishnu; tormentor of people ३७२। ११ जनित्रविर:शूल-,a. having head-ache 308138 जनमजधन्य- a.

condemnable throughout life 8 ? ? 1 ? ? जन्मदिनोत्सव-,m. birthday celebrations २८२। २९

जन्महीन-, ८. not having birth 30616

जन्मसंचित-, धः acquired during life-time

जन्मावधि-,m. the lower limit of adult life (the age of puberty) 368186

जपोच्छलत्कूर्च-,a. whose beard is moving while muttering 3101 207

जयपट्टक-,n. a record of victory in a law suit 349187

जयन्ति-,f. eulogy for victory ३६५।१०४ जरच्छिला-,a.f. a grey haired women ३८५। १

जरद्विट ,m. an old paramour or keeper of harlots ३३६। १३

जग्ठाख-,m, an old rat or an old thief ३१६। ९६

जाड्यधन-, ८. having foolishness as his wealth i. e. a fool

398158 जान् घंटिक-, ध. to whose knees bells are tied ३३७। १६ जापिन्-, ८. muttering something to himself

जारगुरु -,m. a paramour in the guise of गुरु ( preceptor )

374148

जारोत्सव-,m merry-making with a paramour २७७ । २३

जालवध-,m. killing after catching in snares or tricks

34818

जीणंबीणोपमकृति-a. having a form just like an old lute २९६। २० जीवनिवित्र-,m. a dairy clerk; a clerk in charge of births and deaths ३२३। २०

जीवनहृत्-,a. robbing of life, life-destroyer ३२३।२३ जीवंजीवराग,m pheasant-like love ३८६।१२

जीविता । हा . ,a. taking away life; destroying life ३२९। ७६

जीविताभ्यधिक-,a more precious than life ३७३।१९

जेव्डाकंवासर-;m. sunday in the month of ज्येव्ड ३३१। ९९

ज्योनिर्गणक-,m. an astrologer or astronomer १२९।८१

ज्वराभिध-, a. called ज्वर ३८७। २७

जुगुप्सामीलितेक्षण-,a with his eyes closed through disgust

ज्योति:शास्त्रविद्-,a one knowing astrology or astronomy i. e.

an astrologer or astronomer ३३९।८२

ज्ञानसर्वस्व-,n. the whole essence of knowledge २९८। ४ ज्ञानलोचन-,m. with (having) an eye of knowledge i. e,

a wise man 3631883

ज्ञानात्मन् ,m. a proper name ३८१। ९८

झ

झिलीमली-,f. cymbals (झांज) ३१६। ९४

E

टक्क-,m. a saleman (sch.) ३७०। ३३ टक्क-,m. a proper name ३९५।१५

टक्कराकोटि-,f. crores of blows; millions of blows २८९। २२

टक्कन ,n. blow on the head ३६९।६२

टनक्कार-,m. (टणत्कार: twang of a bow (M. W.) ३४०। ५०

टिप्पिक-,n. (?) (ट्रिप्पिक) cap ३११। ४७

टुप्पिका-,f.

टिप्पिकाबन्ध-,m. (?) arranged with the help of a gloss (टिप्पिका) (बन्ध composition such as गधवन्ध, पद्यबन्ध, सर्गवन्ध of. टिप्पणी-) ३०४।४०

8 Cap \$85 1 80

ठ

ठक्कगृह-,n the house of a merchant २९३।४० ठक्करपुत्र-,m. the son of a chief (सरदारपुत्र)

ड

डामर-,m; a lord; a baron, (adj) causing tumult

त

तक्षकयात्रा-,f. the Naga fair held in honour of तक्षक or a naga prince. ३६४।८८

तत्कालोद्यतकातर-,a agitated or overpowered on account of
being ready for immediate intercourse ३८८। ३५
तत्क्षणघनदानभोग्य-,a. enjoyable on account of wealth to be
paid then and there.

तनुतराम्बर ,n. thin cloth. २८८ १३ तनुतरार्थकदथंना-,f. distress on accout of scantiness or shortage of money ३८५। १३२

तन्ममंभेदिन्-,a. piercing the vitals of the body ३९२।७९

तनुविभूषण-,n. ornament for the body ३५१। १८

तन्वोरशोषा-,af. (?) (wrong reading for तनुचीरशेषा) having rags on her body ३६६। १०५

तन्त्रमन्त्रहीन-,a. void of तन्त्र & मन्त्र ३०५।४६

तन्त्रस्थानायात-, a. who had come to or from a तन्त्रस्थान (a place of worship or a temple) 304186 freit for crossing a river (तरीचा उतार) ३९३। ८५ तरमूल्य-,n. with a fickle beginning 366136 तरलारम्भ-,m. तरुणाकांक्षिन्-, a. (॰ मी f l desirous of young men ३४२ । ७३ तवंरिष-m. (?) 386170 तस्रा-.f. (तसर, तसरिक) something woven (कोळी in marathi) 308134 तहणीभार्य-, а. having a young wife 3x१ 1 ६४; २९७ 1 २९ तरुशिलाप्राय-,८. full of trees and rocks 30813 a pair of ear ornaments ३६२।७० ताडीयुग-,n. ताम्ब्लकल्ककलित-,a. full of remains of ताम्ब्ल ३७५ । ३८ ताम्बूलगण्डूष-,m. spitting of a ताम्बूल (विडयाची चूळ) २८८। १५ ताम्ब्लप्रणिवन्-, a. attached through receiving the ताम्ब्ल 808130

ताम्बूलावेलपाटल-, a. red with spitting of the chewed betel

ताम्ब्लजीलामात्रहिन-,a. desirous of only of chewing the betel copper vessel ३१७।१०८ (cf तामक्ण्ड) ताम्यक्णडक-, a. ताम्प्रज-, ८. made of copper 31111 (love) resembling copper colour ताम्त्राख्य-, a. (ंक्षी f) red eyed ४०३। २ ताम्त्राक्ष-,a (?) as small as- (span) measure (বাল) तालक्षुद्र- m. (M. W.) 28610 तारी .f. a proper name ३७३।८६ love resembling sandal (तिलक) ३८६। १३ तिलकराग-,m. तीक्ष्णाक्षिपटल-,n. keen eye (अक्षिपटल=क्षि) a fog at the bank 34018 तीरमण्डक-,m. ('नी) desirous of a holy place ३६४। ९४ तीर्थायिन्-, क. तीर्थोपसेविन-,2. resorting to sacred places 333180 तीवसतिवदारण- a. tearing through terrible wounds ३९० । ५०

तीव्रदर्ग-, थ. full of strong (great) pride; greatly proud इ१३। ६४ 308182 तीवशपथ-.m. strong oaths तीवावमान-, क्ष. bitter dishonour; strong insults 383163 a goldsmith or a scale holder; a proper तुलाधर-,m. 800184 name having the same lustre; having the same तुल्य रुचि-, श्. attachment ३८७। २३ equally obtained; equally intimate ३५७।१६ तुल्याप्त- a. तुहिनत्विष्-, & the moon 38016 त्हिनागम-,m. advent of winter ३४५।१०८ त्णरक्षक-,m. a person in charge of arrows (if may be a mistake for तृगरक्षक a stable-man) ३३०। ९२ त्स्तप्रावरण-.n. covering of dust lying in dust त्स्ती-,f. dust 8681 858 chaff i. e. worthless stuff तृणवुस-,n. २७६। ७ तृणापात-,m. falling down of a blade of grass or straw 346128 तैलोनमण्ट-. व. rubbed with oil 388140 ·त्यक्तयन्त्रण-,a. losing restraint; unrestrained ३९०। ५० avoiding or giving up food ३९०। ५६ त्यवताहार-, ३. तिगुणावतंवालिक-.m, a thin ring with three golden threads 381188 त्रिघण्टिक-, ध. having three bells ३३७ । १५ त्रिटांकार-m. (?) ३३७। १४ त्रिदशोचित-, ध. fit tor gods ३७२।१७ त्रिफलाक्षालनविमल-,a. without dust on account of washing

त्रिमलक्षालक-,a. purifying the three unclean humours

with त्रिफला

376193

त्रेलोक्यतुलन-,a. weighing or comparing of the three worlds

त्रैलोक्याक्रमण-,n crossing the three worlds as in the incarnation of vaman ३०९।२७ कोटितकर्णपाली-,a.f with ear-ornaments broken ३९५।१२ त्वग्राग-,a. love resembling skin ३८६।९

थ

यूत्कृत-,a. disregarded; scorned २८५। ६

of राजतरंगिणी 7. 1116; ४१०। ८१

यूत्कृतमुख-,a. whose face has been spit upon २८७। ६

ਵ

दसन-,m. destroying ३१३।६५
दण्डत्याजनलेख-,m. letters as to the acquitance to condone
punishment or fine ३१९।१२६
दण्डभृत्-,a. having a stick in hand २९३।३५
दण्डिनिषंधिन्-,a. who oppose punishment or fine ३११।४३
दत्ताक्षिजीवाञ्जना-,a.f. who had made her eyes lively ३६१।५९
दत्तानुवाद-,m. repeated mentoning of what is

given by others ३९३।८१

दक्षिक्षीर-,n. curds and milk २९३। ३५

दन्तताम्बूल\_,m. having a betal-nut under his teeth २८८। १७

दन्तराग-,m. tooth like love ३८६। १३

दन्तरूप-,a. prominently looking an account of teeth

568 1 84

दम्भनिधान-,a. store house of hypocricy i.e. excessively

hypocrite

दम्भध्यन-,a, having hypocricy as his characteristic

३१०। ३४

दम्भभूति-,n1. a proper name 805185 दम्भारीग-,m. feigned enjoyments . ३६१।६५ दम्भसंभावित-, कः being honoured on account of hypocricy ३१०।३२ stiff with hypocricy ३३०।८७ दम्भस्तम्भः . व. दम्भहरार्चन-,n. pretended worship of siva दरिद्रशाला-,f. a house of a poor man ३५७।६९ दर्गणपरा\_,a.f. frequently looking in the mirror ३२१।१४३ दर्वी-.f. a ladle 384160 depending on condition or wick 3661 79 दशाश्रय- ध. दस्यसूत-,m. the son of a rogue or a thief ४०६। ३२ दाक्षिणात्यभंगिभणिति-,f. clever way of talking of the दाक्षिणात्य people 269174 दाडिम-, ८. (love) resembling a pomegranate ३८० + १५ दानक्षीण- a. emaciated on account of exudation of rut; poor on account of giving alms 8081 ? \$ ready for giving alms ३५१।१७ दानोद्यत-, ८. दाप्यप्रसारितकर- m. who had spread out the hand for bribe (दाप्य) 201885 ं दारिकम्-n,-(?) 3881886 दारिम्ननिकतेन-.n. abode of poverty ३०२। २६ दारिघ्रशाला-,f. house of poverty; i. e. poor ३७८। ५९ दारुगिरि-.m. a wooden mountain २९३।४१ दारुपात्री-.f. a wooden vessel 309 1 808 दिखार्तामात्रसेवक-,m. serving only by bringing news from all quarters or directions 328136 दिनरमणीय-, ध. charming only for a day दिनब्यय-.m. (दिवसन्यय) daily expenses ४००। ७४ दिविर-,m. a secretary, the chief clerk ३०८। १७ दिविररूपिन्-, ८. having the form of a secretary (दिवर)

दिविरोदन-,n. (दिनिर+ओदनम्) (a peculiaer sandhi for दिविरौदन) ३३४। १३१ दिव्यवस्त्र-, २. having divine clothes; using clothes purchased by the dead (fore fathers) २७७ । १४ one whose initiation time has come about दीक्षासमयिन्-, क to be initiated) ३४०।४६ destruction of coins or wealth 33618 दीनारक्षय-,m. दीपकदीपवर्ति-,f. wick of a barning lamp 397199 दीर्घवाक्-,n talking at length ३३१। १०६ दीवंवैराख्य\_, ध. having a long (great) aversion (to the world) 30619 दीर्थंसंचार .a. roaming over a long distance दीर्घाञ्चलदशा-,af. having long skirts ३९९। १७ दू:खोच्छास-,m. a sigh of sorrow २८३। ४६ दूराचारविडम्बना-,f. ridicule of the bad conduct ३७७। ६ a miserable singer 338 184 दूर्गतगायन-.m. दुर्गन्धवेदन-, क. having ill smelling mouth २७८। २९ reduction to poverty or adversity 3681833 दूर्वशाशेषता-,f. दुनियोग-,m. bad appliances, foul means 30918 द्नियोगिन्-, क. a wicked person ३०७।४ bad or injurious ointment 3881 58 दुर्लेष-.m. द्:खप्निनिरीक्षण-,n dreaming bad dreams ४१४ । ११९ dreams or affection for one's own daughter दूहित्वात्सल्य-,n. ३८५ । २ followed by द्वण (a demon); full of sins दूषणानुगत- क २७५ । १९ दण्टनब्दविकारभृत , a transitory; quickly appearing and

दुंढरनहरावकारमृत-,क transitory, quickly appearing and disappearing changes २८८। २८ दृढरसार-,a. with faults disclosed ३७८। ६९ दृढिटकोप-,m. disorder of vision ३४४। ९८ देवगृहभञ्जदिदिन-,m. treasury officer of a temple or a king

दृष्टानेककामुक-,a. who has seen or enjoyed many lovers

देवद्रव्य-,n. wealth of gods, offerings given to the gods

देवप्रासादपाल-,m. a keeper of the royal pulace or temple

देवमात्रादि-,a. money i. e belonging to the god or temple देवालंकरण-,n. ornaments of god statue) ३५७।२० देवालयधान्यम् कित\_,f. dues to be paid for enjoying or consuming the grain belonging to a temple ४११।८८

देशभाषापद ,n. local words; words of the ordinary people

देशोपदेश-,m. painting out some circumstances ३९२।११५

देशोत्सव-,m local festival २७७। १७

देहक्षयस्थायिन्-,a remaining to the end of life ३८७। २२

देहमल-,m. impurities of the body. ३०१। २२

दैत्यावतार-,m. incarnations of the demons ३१०।३५

दैन्यजननी-,f. Causing poverty २८३। ४६ दैशिक-,d. a kind of dance ३२५।४०

दोष-m. a blame २७४।१५

दोष-,m. the three humours of the body; defects ३०३।३४

दोषाद्योगिन्-, a. attempting to find faults ३१८।११९

दोगंत्यतपस्-,n. poverty and penance or penance imposed by poverty

दौ:शील्यदेशना-,f. wicked advice ३६१।६३

दंगदेश-,n, name of a country ३३५।१४४

यूतशाला ,f. gambling house ३६३।८०

द्रविणक्षयदीक्षा-,f. initiation in stealing the wealth ४०० । २० द्रविणावस्करक्षेत्र-,n. like a अवस्करक्षेत्र for money ३४२ । ७१

द्रविणाधिगम-,m. acquisition of wealth ३८५। १३४

द्रविणोपाय-,m. means of getting wealth ३५४। ४६

हादशीव्रत-,a. one who odserves the हादशीव्रत (observance on the 12th day of the first half of भादपद

called वामनद्वादर्श) ३१७। १०३

हारभञ्जक-,a breaking the door; n of a demon ३१०।३६ विजरुष्-,f. anger towards Brahmin (cf महाभारत for this

story) 304138

द्वित्रिदिनोत्सवा-,a f. whose festivity lasts only for two or three days ३८३।११८

#### ध

धनधारणपत्रिका...f. a document regarding holdings of wealth;

receipt for keeping money ४१२। ९५

धनप्रधान-,a. having wealth as the chief thing ३७९।८०

धनमत्त-,a. intoxicated with wealth २७४। २७

धनवती- f. a proper name ३६२।७४

धनादानपात्र.,n. the object of getting wealth ३९३।८९

धनाधान-,a. (धनढ्य) rich ३७८। ६७

धनिककामुक-,a. rich lovers ३४० । ५५

धनेशाशा-,f. the north ३९८। २

धर्मसरकार्य-n noble deed in accordance with religion [धर्म]

धातुश्रकोप-,m. irritation of humours ३ ५।४०

धातुवादिन-,a an assayer; u metalurgist २८९। २८

धतुवादिनी-,f speaking about the humours of the body धातदिजासन-,m. a paramonr an adulterer and a hyphminge

धातृद्धिजमुत-,m. a paramonr an adulterer and a brahminson ३९१। ६६

धातृ.,m. a paramonr ३९१। ६६

धान्यराशि-m. heaps of grain ३३१। ९९

धान्यसहस्त्र-n. thousand of grains ३१६। ९५

धात्रीरस-,n. juice of the धात्री plant (given to a wet nurse) (cf धात्रीफल) or the milk of a nurse

धावक-,m. a washerman Yorl Yo

घोधन-,धः having wisdom as his wealth; a wise man

308170

धूपहीन-, ध. void of incense 306182

ध्मकेतु-,m , a comet; N. of a demon 380135 ध्मपिङ्गल-,n. brown through smoke २७८ । ३०

घ्तंवार्तालीन-, a.

engaged in talking to or about rogues

30818

धूर्तसहाय-, ८. with rogues as friends 399184

धूलिलिप्त- a. covered with dust 306183

चूलिपट-,n. (धृजिप्ट्र) a wooden slab covered with sand

and used for writing on 3:0166 ध्याननिश्चल-, क.

motionless in contemplation ३६१। ६१

ध्यानशिव-,m. s'iva in meditation 304188

ध्यानालम्बन-, ध. resorting to contemplation; engrossed in

deep thought 340183

## न

नक्ताशिन्-,ध. eating at night time (cf ननतभोजिन्)

नक्षत्रपत्रिका-,f. a calender (पंचांग) ३१८। २११

change of stars; returning of stars ३६३ / ८३ नक्षत्रपरावत्ति-.f.

नखराग-,m nail like love ३८६। १२

नगराचायँ-,m. (नगराधिपति)-town chief ३३३।११८

earned or obtained in the town 384186 नगराचित-,2.

behaves like an actor RCC 19 नटायते-, ए.

नन्दसोम-,m. a proper name 346 188

neuter by nature 308188 नपुंसकप्रकृति-, a.

scandal of impotency ३९१।६५ नपुंसक नवाद-,m.

नयनपोड-.८. having an eye sore; eye-sored 308135

नयनशिव-,m. s'iva in eyes ३०५।४६

नरकप्रतिमा-,f. similar to hell 3861820 a guard of hell नरकपाल\_.m. 3381838 as if a thorn amongst men; a wicked man नरकण्टक\_,m. leading to hell नरकप्रद- क्ष. 380138 नरकसंपद-,f. wealth of hell 3861886 नरकस्थिति-,f. residence in hell 3331856 नतंकी भात्-,m. brother of a dancing girl (नतंकी) ३३५। १४२ नर्ममाला-.f. series of jokes 0 o E नवचीनवस्त्रदान-,n gift of new china cloth 394 1 28 नवदरकारिन-.a causing new fears, making new holes while writing 304184 नवदर्शन-.n. first appearance ३७२। १३ नवनवोनम्ख-, क inclined towards new objects नवोद्धतमनोभव ,a. having a new adhesion in love; during which there is upsurge of passion 39618 नण्टच्छायाञ्जन-,n lustreless magic ointment; disappearing or vanishing ointment ?) नष्टन्छायोपदेश-,m. a clue; advice as regards hidden articles 364196 नष्टतारका-,a.f with stars disappearing; having lustreless pupils of the eyes २८२। ३७ नागरिका-.f. a proper name ३५७। २१ नानावहारकुपित-.a. enraged through failure to keep various appointment 340186 नापितदस्तहस्त-, a. supported or helped by a barber 39814 the barber messenger नापितदूत-.m. 38816 नामग्रहणकारिन्-,a. ('णी f) causing the continuity of some body's name (by bearing a son to him) २९६। २२ connected with his name नामनिबद्ध-, क्ष. ३९२। ७३

change of name

249130

नामपरिवर्तन-,n

नामाभिधानमात्रज्ञ-, a. who only knows the names; or signs of 363168 the thieves ३३७।१४ libertine नारङ्गक-,m love having a sign of an of an apple; or नारंगिक-, क. orange like love 3001 १६ नासासंश्लेषण-,n. joining the nose by surgery 3001 88 निक्षेपक्षयकारिन्-,a. destroying the deposit निक्षेपकम्बल-,n. a blanket to lie upon; or a blanket kept as a ३६३ । ७६ deposit (?) a swallower ४०१। ३८ निगिल-,mtaking off stealing ३५६ । १० निगीर्य-.ad. the son of a jail superintendent 398180 निग्रहभट्टसूनु-m. the superintendent of the jails 328120 निग्रहभट्ट-,m,

निजदारा-,m (pl) one's own life ३१८। ११८

नित्यक्षीब-,a. constantly intoxicated ३९१। ६७

नित्यनैमित्तिक न्छिद्-,a. destroying all the regular and recurring

ceremonies ३१०।२८

नित्यसं राप-, a. constantly painful; scorching ३८/ । ३०

नित्याभ्यक्त-, a constantly anoiuted २८३। ४३

नित्याभ्यास-,m constant practice ३७३। १८

े निधनाविध ,ad. till death ३१८। १२१

निधनैषिन्,,a. (ंणी. f) wishing for death ३५७। २३

निन्दाप्रवाद-.m. words of censure ३९३।८१

निबद्धवृद्धि-,a. with mind fixed; brhught under control ३९२।७४

नियमजननी-,f. the creator of jules; one formulating rules

३५५। ५१

नियोगनिद्.a. one who knows the appointment or occupation ३१६। ९७

नियोगिनिविडः, a. crowed with officers ३११। ४५

निष्तरप्रतिभ-,a. whose intelligence could give no answer; unanswerable

whose body is bound निरुद्धकाय.,m. ३९२। ७६ a low grade clerk or officer 8001 301 निष्ट-,m. ३०४। ३६; ४०७। ४२ निर्गणवाञ्छा-,f. desire for worthless persons 360168 निर्देग्धचन्दन-.n. (?) burnt sandal ३२५। ३४ निर्दिष्टताराकुसुम-,a. with star like flowers placed 39817 निर्धामधमकत-, а. (?) producing smoke without the house (ad to नियोगिन्) 288182 destroyer worthless people निर्गणान्तक-,m. ३२३। २१ निर्मक्षिकमाक्षिक-,n. honey comb without bees; empty honey ४०४। १७ comb निर्मान .a. devoid of self respect (sch) ३६९। २७ निर्यन्त्र - . थ. having no check; unrestricted persons ३५५। ५१ निर्वितितकृत्य-, १३who had completed the business 888180 initiated in निर्वाण २७३।६ निर्वाणदीक्षित-, &. yow of nonhesitation or nondiscrimination निविकल्पवतः ॥with regard to paramour who had complete happiness निविकल्पसुख, ध. 360 188 thoughtless or uncontemplated intercourse निविचारस्रत-,n. 268188 uninterrupted 383168 निविभाग-, क निव्याजार्जवचेतस्-, a. having a sincerely honest mind ३७७ । ५७ ३५७। १७ end of the night निशाशेष-.m night enjoyment ३९५ । २१ निशीयभोग-,m निश्चलासत्यनिश्चय-,a adhering to the firm falsehood ३७९ । ७८ faultless; without any fault or object ४०७। ५० नि:शब्द-,धः state of being pennyless; pennylessness नि:शेषधनत्व-,n. 397100 withering with sighs 340183 निश्वासतान्त-, ध. sleep accompanied with deep breathing(sound निश्वासनिद्रा-,f. ३५७। २० sleep)

निष्कासनोपाय-,m, ways or means of driving away २८६। ३२ 3641 233 निष्कान्तवित्त-, क्ष. devoid of wealth whose wealth has been completely swallowed निष्पीतसार-, क or sucked out 387 1 96 having no company of a man २८३। ४२ निष्पुरुष-, २ one who cannot be retaliated 3831 88 निष्प्रतिकिय-, ध. devoid of magnanimity; character void of नि:सरव-,a. २७६। २१ creatures innumerable (M. W.) 3801 40 नि:संख्य-, क निन्हवकारिन्.,a. expert in concealing ३००। १४ begging by a low person. २८३। ३६ नीचयाच्ञा-,f. public punishment ३०४।३८ नीराजदण्ड-,m. love resembling blue colour नीलराग-,m. befitting a king 348184 नुपार्ह-्a. नुप्रोपप्रणाल.-,m. a channel for the excrement of men; ३४६ । २१० drains or gutters नेत्रनैर्मल्य,-n. clarity of sight 388186 नेत्ररसायन-,n. elixir to the eyes 328187) 336128 नेत्रपोडा-.f. eye sore or pain in the eye ३२९।८४

नेत्रपोडा.,f. eye sore or pain in the eye ३२९।८४ नेत्राञ्चलसंज्ञा.,f. a sign with a side glance or eye-corner

३५० । ११

# प

पक्षिकजाति-, a. classified according to birds 325183 पंक-, m. a proper name ३९७।३१ पंकशायिन्-, क्ष. lying in mud 3861 880 having five hoods (i. e. five fingers) ३४०। ५१ पंचकण-, a. पंचभद्राख्य-, ध. five coloured (thread) पंजरंगक-,n. ३३५।२ पंचालघारामठ-,m. an as'ram at पंचालयारा 💦 ६४। ९२

पञ्जिकाभिध-.%. named पंजिका ३६३।८० पटलिका-.f. a little chest; a small basket ३१५।८० पट*खे:-*.f. an ornamental mark on the forehead (गोंदलें in marathi) पण्यजीवन-.a. business-man; a trader 808188 पण्यता-.f. trade ३५६।६ पण्यदशा-.f. vendible stores; state of something to be sold पण्यवृद्धि-,f increase in trade. २८१ । २३ पण्यान्ष्य-,11. paying off the charges or fees ३७७ । ५५ पण्योपनत-, थ. 808186 brought or presented for sale पतितपं वित-. 2. missing the lines in writing 304188 पतत्प्रोष-, ध. voiding excrement (through fear) पदमन्दसानुनासिक-, a. slow in nasal-like speech slow in speech; low in steps ३०४। ३९ पदमंद-, श्रती-पदम्क्तिधन्यकाल-,m. auspicious time of the release of his post destroying the meaning of words; destroying पदार्थसंहारिन्-, क. 304184 everything that has inauspicious things attached to the पदालग्नाशिन्-,a. 08 1 38 ह foot occupying an important position २७४। १७ पदस्य-, ध. परगणीत्कर्ष-, a. excellence of other's merits 30512 attached to another's wife; bent upon rending परदारानुबद्ध-, ८. 26013 others excessively observation of other's faults ३२४। २६ परदोषानुदर्शन-,n. colour shining or flourishing through other's परधनवर्ण-, ३, 804124 money परनाम्ना-,ad. in other's name २९१ । १८ friend of cuckoos ३७४। ३१ परपूष्टबन्ध्-,m. another's seed २९६। २३ परबीज-n.

क्षे. ल. का ३५

```
परभोजननियमवत्-, a. making a rule against परभोजन (taking food
                                              809190
             at other's house
             begging others ३७३।२५
परयाचन-,n.
             very effacious ointment 388196
परमाञ्जन-,n.
परिकल्पितपुत्रिका-,f. adopted daughter
                                   ३७२। १३
             a bolt; name of a demon 3१013६
परिध-,m.
                                    368188
परिचुम्बननिश्चल-,a. stsedy while kissing
परिज्ञान-,n.
            perception
                           ४१२ । १०३
परिणतस्ट्रह-, a. with longing developed ३८८। ३१
                          ३१५।८५; ३१३।६8
परिपालक_,m. caretaker
परिहासपुर-,n. a town of jokes; N. of a place
                                               ३५५।३
                            393168
परुपप्रवाद-,m. harsh words
                                 197109
परुषोपचार-,m. harsh treatment
                                २७९ । ४
पर्यन्तिनिष्कल-,a. ultimately useless
            unpleasant in the end २८१। २४
पर्यन्तिवरस्..क.
पयंन्तातीसार-,m. fatal dysentry ३०१। २२
पर्वदिन (श्राद्धदिन)-, u. an anniversary day ३३९। ४२
                                  340183
पलाल-.n.
             grass
पलालदहनज्वालाचपला fickle like the flames of straw fire ३४५। १०००
पनालपूली-,f.
             straw bundles 330197
             a straw bed; lying in dust 369188
पलाशयन-,n.
पलुप
             (?)
पवित्रचरित्र-, ८.
             pure charactered $337 1 223
पवित्रसूत्र ह-,n.
             the sacred thread
                                 3861888
पश्पालता_,f.
             state of a hardsman
                                    ३२३। २२
             having an intellect as that of a beast i. e. a
पश्बद्धि-,2.
             blockhead
                                                ३७६ । ५२
पश्संकाश-, 2.
             appearing like an animal 307174
पदश्सस्पर्श-,m.
            the touch of an animal
                                       79919
पय्ययुवित-,f.
             device of pretending to prescribe wholesome
             food
```

पाकोष्मन्-,m. cooking fire ३६३। ७७ पाचक•.m. a cook ३३७। १४ पाणिसंगत- 2. attacted to the hand; similar to hand 3681 23 पाण्डुवल्ली-,f. (?) a white creeper ३४१। ६० पातङग-, ३. pertaining to a butterfly 320180 पातालललना-.f. women of the Patala 3641800 पान्यावसयपालिका-,f. a female keeper of a tavern (hotel) ३५५। ३ पारावतदत्तसंज्ञ-, a. being given a sign by the pigeons; i. e. awakened by the pigeons 39818 पांसुलित्पसत्रप-, a. drinking at muddy tank or pond २९२। २४ पांस्शायिन-१. lying in dust; sleeping on ground २७६। २ 'पादराग\_.m. foot like love ३८६ । १३ पादसंवाहन-,n. rubbing the feet; shampooing the feet २९६ ।२३ ्पादा-,m. your honour 338188 पादास्कोटन-.n. kicking with the foot ? \$1 ? पादान्तिक .. ad. towards your honour ३३१।७७ पानभोजन-,n. drinking and eating २७८। २५ पानभोजनसेवक-,m. looking after or (serving in respect of) drinking and eating ३३७। १८ पान्थकन्या-,f. ३६३। ७९ a daughter of a traveller पारदारिक-,m. an adulterer ं३२१। १ पारावतराग-,m. pigeon like love ३८६। ११. पारविवलोकिन्-,a. looking side-wards 363169 पार्षदी भवित-,f. the food or possession given to an attendant ३१६। ९० of God पिगतील-,n. 300181 vellow oil पिठिरक-,m. 3371888 (पिठीरक) a pan ंपिण्डपात\_,m. ३६२। ६६ abortion पिण्डाप्ति-.f. obtaining food ३६१।६२ ंपिन्त्दिन-,,n. (श्राद्धदिवस) day for the dead (anniversary day २७७। १७

| पिण्डार्थिन्-,a.                                                   | asking for food                       | 20810}    |  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--|
|                                                                    |                                       | ३४५।१०१   |  |
| पित्रवज-,m.                                                        | .0 . 0 . 1                            | ५७ । २४   |  |
| पिशाचनिचय-,m.                                                      | a group of demons or ghosts           | ०९ । २५   |  |
| पिशाचराग <sub>ः,</sub> m.                                          | love of a ghost ३८७। १७               |           |  |
| पिशितवेश्मन्-,n.                                                   | a store house for flesh               |           |  |
| पीतकोश-,m.                                                         | having his funds exhausted ??         | ₹।३३      |  |
| पुण्यपरिपाकेन,ad. through good fortune or fortunately ४००। २६      |                                       |           |  |
| पुत्रकार्याशा-,f.                                                  | expectation for ceremony to be per-   | formed by |  |
|                                                                    | the son                               | ४०५। २३   |  |
| पुत्रशंकिन् <sub>-,&amp;.</sub>                                    | (•বী f) suspicions of a son ३५९       | 183       |  |
| पुत्रार्थमनोरथ-,2.                                                 | having a desire for a son 393         | 80        |  |
| पुंश्चलक-,m,                                                       | an arrogant man 317148                |           |  |
| पुराणचित्ररूप-, ८.                                                 | old and wonderful ३६०। ५३             |           |  |
| पुराणपुंश्चली-,f.                                                  | an old harlot ३२४।३१                  |           |  |
| पुरहारिन्-,a.                                                      | destroyer of the city i. e. god s'iva | ३०८।७     |  |
| पुष्पकाल-,m.                                                       | the time of blossoming i. e. the spri | ng or (?) |  |
|                                                                    | time of worship; summer ३४३।          | ८६        |  |
| पुष्पदर्शनस्नान-,n                                                 | adolescent after the menseful period  | 8851800   |  |
| पुष्पचूपादिभूरिसौरमलोभभृत्., a. having a strong greed for the rich |                                       |           |  |
|                                                                    | fragrance of flowers and ungeants     |           |  |
|                                                                    |                                       | 366133    |  |
| पुष्पमही-,f.                                                       | region or area full of flowers 3      | 18184     |  |
| पूजावर-,m.                                                         | worshipper of a temple 30? 1 ?        |           |  |
| पूजापुर:सर-,&.                                                     | preceded by homage ३७२ । २०           |           |  |
| पूजामात्रपरिग्रह-,a                                                |                                       | ३९० । ५१: |  |
| पूजासज्ज-,a.                                                       | ready for worship 3841808             |           |  |
| पूर्णपाणि-,क्ष.                                                    | full of money or other things obtain  | ned as    |  |
|                                                                    | bribes                                | 384168    |  |
| पूर्णवर्णसुवर्णवत्-,a. having pure or the best of gold ornaments   |                                       |           |  |
|                                                                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 34816     |  |
|                                                                    |                                       | 1111      |  |

824 1 239 full of prosperity पूर्वविभव-,१६० a proper name 34416 पूर्णिक-,ni. fit for the previous stage पर्वरंगयोग्य-, १६having big side locks ३९७।३२ पथ्चलक्लाप-, धः long sojourn ३९३। ८२ पथप्रवास-,m-प्युमोज्यम्रिव्यय-,m. great expenses (larg amount of money) for the purchase of many things ३४३।८७ panting वध्इचास-, ध. demanding a great dare ४०६। ३३ पृथ्साहस-, 2. having a compassionate mind; kind hearted पेशलची-,&. ३७२।१३ २७५। २२ magic formula मैशुन्यमात्का-,f. a seller in flowers (a flower man) 385188 पौष्पिक-,m. (?) flower money i. e. remuneration for पीष्पिकम 3821 98 favour (?) belonging to one of the nourishings पीष्टिकी-,f. 380133 open thief; open rogue प्रकटतस्कर- m. clear querters; the east 390190 प्रकाशाशा-,f. moved with compassion; moist; sweated प्रविलन्न-, क्ष 388184 (rotten in prison) (M. W.) ३९३।८६ whose wealth is lost i. e. poor प्रक्षीणवित्त-, व. having a great envy; excessively zealous प्रचरमत्यर-, २. 347 1 77 ३५१।१५ plentiful gain प्रच्रलाभ-,धः 3981 53 secret intercourse प्रच्छन्नसुरत-,n. प्रच्छन्नस्नेहजीवित-, a. regarding concealed love as his life 369183 calamity amongst the subjects 30918 प्रजोपसर्ग-,m. a particle of intelligence or wisdom प्रजाकण-,m. ३७५। ३५

poor in intelligence; poor talented, weak-प्रजादरिद्र-१. minded 851008 प्रणालनिष्कषं-m. the chief out-drain ३००।१६ N. of a town ३५७। २१ प्रतापपूर-,n. प्रतीपचारिन्-,a. behaving in a contrary manner २८४। ६ ३७७ । ५८ obvious sign प्रत्यक्षलक्षण-.n. प्रत्यन्तविषय-,m. neighbouring country (place) ३६२। ७४ (प्रति+आ+सद्) (vedic past passive participle) प्रत्यासत्त-, क seated; come; approached ३५८। ३७ प्रत्युत्तराई-,a fit to be answered 30817 प्रथमपुरिपता-,a.f. having menses for the first time (mense sweating for the first time) 268 1 88 प्रथमयौवत-,धः one in early youth i. e. a youth or young प्रथमकोतुक-.n. initial curiosity 340144 प्रथितस्थान-n. a place of prestige ३११।४६ प्रधनपत्रक-्n. list of valuable goods ३३१। ९७ प्रवलवत्- ८. very strong 3281888 प्रपुराण-, a. very old (M. W.) RCR 134 प्रभातचारिन्-,a. walking in the morning 384 1 86 प्रभातवेला-.f. morning time 323139 गभभवितकृत्-,a. devoted to some god ३१२। ५७ प्रभूतप्रसरत्कथ-,a. talking at great length ३८९। ४२ प्रम्लाननयन-, व. having faded eyes २८३।४६ प्रयस्तविभव-,m. wealth of efforts; great efforts ३५२। २२ प्रलयकारिन्-, a. causing destruction or ruin ३३४। १३४ प्रवादप्रणियन् -, ८. believing in rumours ३५९। ४६ प्रवाससक्ति-, क्ष. attached to travels ३६९ । ३० प्रज्ञान्तरागानलशीतल-,a cam on account of the love fire having been cooled down ३९२। ७५ प्रशान्ताति-,a. soothing all pain ३८८। २७ प्रसनक्रकोपा-,a.f. furious disorder of the humours; furious

anger at the time of delivery ३७१।६ day of delivery प्रसवदिन-,n. ४१२। १०१ प्रसवहतयौवना ,a f. whose youth has been destroyed by ४१२ I १.02 deliverv well known sanctuary २८३। ४१ प्रसिद्धायतन-,n. without talking, without making any प्रस्ताववजित- a. 268188 reference bent on ridicule ४०६ । ३३ प्रहसनोद्यत-, ६. 283188 प्रांश-, धः strong प्राग्जन्मसम्बन्ध-,m. relation of the former birth ४०९। ६४ 357 1 90 presents प्राग्भार-,m. taking away life; a killer ३१३। ६४ प्राणहत्-, १. a physician 376108 प्राणाचार्य-m. called प्राणि 368188 प्राणिनामन्-, कः. named after various animals ३८६। ११ प्रांणिभेदज-. 8. reaching the place ३२४। ७७ प्राप्तपद-, कः getting benefit; getting wealth 391154 प्राप्तलाभ\_.a. २९३। ३१ starving प्रायकृत्-, a. with penances; causin death of 304186 प्रायतपोभि-.ad. (प्रायगत) approaching death ३२८।७१ प्रायस्थ-,a ३२८। ७१ about to die प्राय:स्था-,a f. प्रायस्थललोकार-,m ill treatment given to those approaching 384168 death 388188 death place प्राय:स्थान-,n. 349188 a palace guard श्रासादपाल-,m. the keeping of the palace; a palace keeper प्रासादपालत।-,f. ३३५। १४३ (चौकीदार) 823128 a show; spectacle प्रेक्षणक-,n. त्रेतकार्यप्रतिग्रहिन्-,a. receiving money for obsequal rites ४०१। ३३

प्रेमशालिन्-,a. shining through affection i. e. affectionate

भोत्सिप्तस्तनी-,a.f. having her breasts thrown out २८२। ३६ प्रोषितयोषित्-,f. wife of a man dwelling abroad ३५०। १३ प्रौहाभिलाषिणी ,a f longing for an adult; desirous of an adult person २८०। १६

शौढोत्साह-,a. having great enthusiasm ३५२। २४

फ

फहत्कार-m. flapping sound ३२०। १३७

फल-,n. wealth १०४। ३८ फलाशन-.a. eating friut ३९१। ६५

ब

बद्धमुप्टि- त. having his fists closed 368188 बन्यकीभोजकारिन्-,a. giving enjoyments to a courtesan २८५। २१ वन्धकीशिक्षा-.f. advice given by a harlot 36418 superintendent of prisons 380189 वन्धनपाल-,m. बन्धनयोग्य-, क्ष. fit for being tied or bound 804120 वन्ध्रनिधन ,n. death of a relative 262128 बन्ध् रसार-,m. a proper name 346 1 30 fight amongst the relatives बन्ध्युद्ध-,n. वन्ध्वेश्मन्-,n. house of a relative 3841802 बद्धनेत्रपटा-,a f. having eyes tied or bound with a cloth (for ceremonial purposes) 380 188 बम्बा-,f. a proper name ं ३६४। ९२ बहलष्ठी विन्. a spitting frequently; ejecting much 322188 बहिर्देशगत-, ८. gone outside his native region having a full inside ३९०। ५२ वहगर्भतया\_,ad.

बहुच्णंकताम्ब्लदग्यास्य- a. with his mouth burnt (scorched) with

|                                                           | a तम्बूल containing excess of chunam (चूर्णक) |  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|                                                           | 29 1 28 #                                     |  |
|                                                           | having many marks on the body (वेश्या)        |  |
|                                                           | having weights of high dimensions (?)         |  |
|                                                           | (balance) ३५५। ५०                             |  |
| बहुबाहु-२,.                                               | having many hands; doing wicked actions       |  |
|                                                           | ३०९।२३                                        |  |
| बहुभक्ताशिन्-, व.                                         | eating too much rice 3791 53                  |  |
| बहुमाय-,२,                                                | having many tricks 308123                     |  |
| बहुमुख-,८.                                                | having many mouths i. e. flattering very      |  |
|                                                           | much 308122                                   |  |
| वहुरुचि-,a.                                               | multi-coloured ३८८। २८                        |  |
| बहुविभ्रम -,८.                                            | causing a great illusion २९७।२                |  |
| बहुसंचथ-,२३                                               | possessing great wealth ३५८। ३२               |  |
| वालकंकाली-,f.                                             | (?) approaching young men (धाकपा. कक to g     |  |
|                                                           | ९४) २८४। ९                                    |  |
| बालमुख-,a.                                                | child faced; looking like a child You'ld      |  |
| वालसंगम_,111.                                             | intercourse with a young boy 399178           |  |
| बिन्दुसार-,m.                                             | a proper name Yoli 34                         |  |
| बिलज्ञान-,n                                               | giving information of the cave; knowledge     |  |
|                                                           | of the pit; बिलम् (?) a mine २८९। २७          |  |
| बिलसिद्धि-,f.                                             | supernatural power to enter a hole            |  |
|                                                           | ३६५। १००                                      |  |
| बिल्बवृषभ-,m.                                             | (?) ३२५। ३३                                   |  |
| बीजारव-,m.                                                | a stallion ३२६। ५२                            |  |
| बीभत्साचारवैरस्य-,n. unplesantness on account of scornful |                                               |  |
|                                                           | conduct 390143                                |  |
| पृद्ध <b>दै</b> शिक-,ा                                    | a buddhist rustic 383139                      |  |
| बुद्धिलभ्य-,धः                                            | obtainable by talent or skill ३७३। १९         |  |
| बुद्धिसंभव-,a.                                            | produced by intellect ३८९।६                   |  |
| बुद्धिसंविभाग-,m.                                         | distinction of talent ४१५। १२७                |  |

वृसरजस्-,n. straw dust ३०६।१ वृसी-,f. a seat for an ascetic ३१५।८० ब्राह्मणवादिनी-,a.f. professing to be a brahmin ३६४।९३ ब्राह्मणक्षय-,m. destruction of brahmins ३४०।५३

## भ

भक्तगोलक-,m. balls of cooked rice ३४५। १०५ भक्तपानीयकांक्षिन् ,a. desiring for boiled rice and water ३०८। १३ भक्तिविवादश्राल-,n. nature contrary to devotion (विवाद=विसवाद) ३९२। ७१

भिनतसंभव-,a. born of devotion ३४३।७९ भक्ष्यराशिशतान्त्रित-,a full of hunderds of heaps of food ३८१।९९

भगमुख-,a. (भगास्य) whose mouth is used as uluva ३३७।१५

भगवत्पाद-,a. having auspicious feet ३१७। १०९

भगस्थली-,f. (भग) ulva ३३८। ३१

भगाङ्क-,m. marks of uluva; N. of Indra ३७४। ३२

भगापान-,n. sucking or licking of female organ ३३३।१२३ भगाचनकत्न-,a. (?) (writing) like or similar to that done in

worshipping भग (s'iva) ३०५।४३

भरतदन्त-,a. having the teeth broken (broken toothed)

२७५। १८ भग्निनगड-,a. one whose fetters are broken ३६०। ५२

भग्नवृसीघट-,a. who has used a broken pot for a seat

३२०। १६८

भग्नमुख-,a with his face hanging down, with a

drooping head २९२ । २४

भगनव्यथ-,a. who has lost (appeased) the agony ३१०।३१

भागाङ्गद-, a. having the armlets broken ३९५। १२

chief servants or soldiers भटम्ख्य-,m. 380130 भट्टभागवतारिंवत-, a. who was requested by the wise and devotees of vishnu 384163 भद्रभोजकश्राद्ध-,n. a श्राद्ध in which learned men are fed ३०५।५० remuneration given to a learned man . भट्टन्यय-,m. (a bard) २७७ । २३ the temple of the goddess; the house of भद्रा भद्राभवन-,n. 384180 conversant with the language of the actors भरतभाषाज्ञ. (भरत) or conversant with rules of भरत ४०१। ३७ भवभेरवी-.f. a terror (भैरवी) to the whole of the world ३५५। २ भस्मभूष- त. ornamented with ashes 369176 भस्मम्िड्टहतयूक-,a in whose head the lice have been killed with handful of ashes 304180 भस्माङ्गी-,a f. whose body is besmeared with ashes ४१३ । ११२ भस्त्राकक्ष्याभिधान-, a. named भस्त्राकक्ष्य 3091 24 भस्नाङ्ग-,m. N. of s'iva; one whose body is besmeared with ashes (M. W) ३७३। २७ भागसन्तोष-.m. satisfaction regarding his spheres ३१५।७७ भाटकानीतघोटक. a. for whom a horse has been brought on hire 3861388 घोटव-m. horse; भाटकम् (hire; wages) भागीकृत्य-,ad, dividing; making a division; sharing ? ? ? ? ? ? भाटी-.f. earnigs of a prostitute 260180 भाण्डपति .m. lord of vessls; a vessel merchant ४०८। ५९ formost of the vessel shops भाण्डशालाग्र-,n. भाण्डोपस्कर-,m. pots and ornaments 3१८ । ११३ hard labour भारक\_,m. ३२३। २२

a porter; a carrier ३२७। ५७ भारिक-m. a female carrier 389 1 873 ारिका-,£ a load ३६४1 ९१ भारिकम्-,n. भाकारपारिणप्रहति-,a. one who has given a kick with heels 3861888 test of feelings ३८५ । ३ भावपरीक्षा-,f. भावसिद्ध्यभिषाना-.a. who had assumed the name भावसिद्धि ३६३ । ८५ ३७१।६ having a terrible appearance भीषणाकृति-, क. receptacle of begging भिक्षास्पद-n. ३६१।६० cooked rice obtained by begging भिक्षाभवत-,m. भिक्षाभनतार्थदायिन्-,a who gave half the cooked rice obtained by begging ३६१।५८ 308136 whose wealth has been enjoyed भुवताफल-, a. enjoyed and left ३६८।१८ भुवतोज्झित-,८. भुवतीत्तरं-, ad. after eating ३४२।७६ a proper name 340189 भूजंग-,m. भुजिष्याभुवन-,n. house of a prostitute 3९३।८५ conquering the whole world भुवन जयिन्-, ८ (?) ३५७।२७ भृतप-,m. , भूतराग-,m. love resembling ghost 365188 fear of ghosts or demons २८२। ३८ भ्तशंका-,f.

भूतावेश-,m. demoniac possession (M. W.) २८३। ४७

भूपभय-,n. fear of the king 396139

भिका-,f. a proper name; a place ३५५।३

भूरिभूजंत्रयोग-,m. many documents ३५९। ३९

भूजीज्ञ-,a. one who knows the written documents (মুর্গ)

380132

भूर्जभट्ट ,m. a person in charge of documents; a record keeper ३३४। १३३

भूर्जभस्रा-,f. a leather bag for keeping the written documents 3891809

भर्जभाण्डादिक-,a. documents and pots etc. ३२८। ७६९

भर्जयोजन-,n. arrangements for documents; modifying

written document 3191 230

greedy for ornaments 808134 भूषणलुब्ध-, ८.

a sacred mountain in the Himalayas; भगतुङ्ग-,a.m.

having a high peak 368130

भंगशिञ्जित-,n. humming of bees 396,4

one who has carried or acquired his भ्तवस्त्र-, धः

२२७। ५६ dress

भैरवसोम-,m. a proper name 358 146

भोगभ्रष्ट-,धः devoid of pleasures ४०७। २१

भोगमित्र-, n. a partner or a companion in enjoyment

23818

भोगमित्र-,m. a proper name 340143

भोगवञ्चन-,n cheating of enjoyments 308142

भोगविरतिकाम ,a. with desires for great enjoyments २९७। ३५

भोगाम्भो६हषट्षद:-,m. the bees in lotus in the form of enjoy-

ments 800128

deserving enjoyment or pleasure (M.W.) भोगाई-, a.

(c. f. मानार्ह ३८४। १२३)

avoiding of enjoyments ३७६। ४६ भोगाबहार-.m.

भोजनपानैकसेवक-, m. mainly addicted to food and drink

३०२। २७

भोजनमैथ्नप्रणयिन् , a. desiring for food and sexual intercourse ₹96 1 €€

भोग्यप्रतिग्रह-,m acceptance of dinner 393130

festive dinner भोज्य-.n.

(अन्नसत्रम्) food giving ३८७। ९६ भोज्यसत्र-,n.

causing confusion; going round 308176 भ्रमकृत्-, a

called confusion 320180 भ्रमांख्य-, a

roasted meat भ्रष्टमांस-.n. ३३१। १२७ भ्रष्टाधिकार-,a, fallen from a high position; who has lost his authority ३४५। ९९

अब्दाल्य-,a m. void of residence; who has lost his residence

भूजंगुप्त-,a protected with documents ३१०। ३४

भागर-,a. pertaining to a bee ३८७। १७

### म

मंगल-,m. a proper name ३६१। ६५

मठक्षय-,m. tuberculosis for the मठ, destruction of the

hermitage २९३।३४

मठचट्ट-,m. (?) a man eating voraciously in an आश्रम

a voracious man २९४ । ४५

मठतपस्विन्-,m. an ascetic of a hermitage; an ascetic of a

cloister. 304186

मृठदैशिक-,m· residing in a मठ ३२५। ३६

मठरक-,m· a proper name ३७५।३८

मठरमशान-,n. cernetery in the form of an as'rama २९४। ४२

मिंगसनुद्भव-,a. priest in-charge of a मठ ३५९।४१

मण्डकाथिन्-,a. wishing for (desirous of) ricegruel

३४१। ६२

मण्डलगुरुफनामन्-, a named मण्डलगुरुफ ३९५। १२

मण्डलशिक्षा.,f. teaching of the group or multitude ३६१। ६३

मतंग-,m. a proper name ३९५ । १२

मतिभ्रंश-,m. loss of inteligence ३९०। ५७

मदिनर्भर-,a. completely intoxicated ३४३।८०

मदशोण्ड-,a. (?) intoxicated with liquor; fond of liquor

मद्यवट-,m. (मद्यकुम्म) a liquor vessel ३३१। १०७,

मद्यधूणित-, कः rolling or tottering; faltering on account of liquor ३३३। १२२ wine coloured; love resembling wine ३८७। १६ मद्यराग-,m. मद्यसमृद्धि-,f. excessive wine; excess of wine मद्यामिपप्रिय:-:a. fond of wine and meat ३२८। ६७ मध्कम्भवाहिन्-, a. carrying a pitchter full of liquor 384188 a pot of wine 3831838 मध्घट-,m. मधपानकेलि-,f. sport of drinking liquor or honey ३९४। ३ coveting for liquor ३६८। १० मधल्ब्ध-, क्ष. मन्जवत्र्मन्-,n. a path traversed by human beings ३७५। ३४ (मनोहारिन्) stealing (captivating) the mind मभेम्ष-, ध. 360164 मन्त्रपुस्तिका.,f. a booklet containing मन्त्र-s ३५७। ११० wealth or abundance of charms (मन्त्र-s) मंत्रसंपद-्रिः ३४२ । ७४ secret seals 344 1 48 मन्त्रमुद्रा-,f. intoxicated with love मनमथमत्त-.8. wounding mortally 309189 ममंघातिन्-, a. having the body besmeared with dust मलदिग्धांग-,2 ३२०। ३१९ (?) dirty marks of tatoos; a dirty paper 358 120 मलयत्र-,n. ३२५ । ३६ carrying a मलपत्र ३२९। ८३ मलपत्रमृत्-,३. full of dirt, dirty २७९ । ३० मलपूर्ण-,a. having a dirty cloth | 208 | 84] मलिनवस्त्र-, ३. a pupil of the मठ २९३।३५ मठच्छात्र-,m. ३९५। १६ a proper name मल्लिका-,f. ink pot ३२०।१३८ मषीभाण्ड-,n. void of ministers 338189 मन्त्रिहीन-, धः म्बोलिप्तकलम-in. a pen besmeared with ink ३०९। २४ म्बोल्प्तसर्वाङ्ग-,a. having the body besmared with ink ३०९। २१ मधीविष्रुष्-,m. a drop of ink ३३४। ३३० महत्तम-,a. the great man ३१३। ६१

म गुकोप-,a. having a very great anger; highly angry

३१३। ६४

महामिणगुरु-,a. precious (rich) on account of excellent

jewels ३७४।३२

महामत्सर-,a. greatly envious ३०६। ७८

महामायामयकल-, a. full of deceitful acts. ३७९। २

महाराग-,a. having great love ३८७। १७

महार्घहरुविणज्-,m. a merchant doing business in precious

jewels ३९७।३१ महाविट-,m. chief keeper of prostitutes ३९५।२१

महीभण्ड-,m. a jester, a bafoon on earth ३१०। ३४

महोभारपरिग्रह-,m. the assumption of burden of the world ३७३।२५

मल्हणा-,f. a proper name ३५६।१३

मांगल्यस्पृहणीयता-,f. desire for auspiciousness ३८०। ८४

मां जिच्छराग-,m. love resembling मंजिच्छा ३७६।४

माद्यं-,n. wine pertaining to liquor ३५९। ३९

मानव-,m. a proper name ३९५। १४

मानसराग-,m. love resembling the mind ३८६। ९

मान्यांगना मानिनी as f. assuming the form of reseptable ladies

३६४। ९२

मायानिवास-,a. full of tricks; abode of tricks ३९३।८२

मायानिधानिन्-, a. (मायानिन्) acting with the help of mystic

मायूरराग-,m. peacock like love ३८६। १२

मायूरोपानत-,f. a shoe having the shape of a peacock; a shoe studded with peacock feathers ३१९। १२४

३२५ । १३४

(मारजित्) N of s'iva; a proper name ४०२।४० मारछिद्-,धः मागंपति-,m. a road inspector ३१६। ९७ मार्जनरेण्-,m. washing powder 300184 मार्जारजिन्हा-, af. having a cat-tongue; proper name ३९६। २२ (मार्जाराक्षी) having catlike eyes ३७१।७ मार्जारलोचन-, व. मासमात्रस्थायिन-a. lasting only for a month ३८९। ४४ माजरिराग-•m. catlike love 368188 monthly wages, or salary ३२५।३७ भासमृत्य-,11. मासवेतन-,n. 378188 मासवत्ति-. रि. 338186 मासान्तवतिनी-,a f. lasting for a month मण्डलशिक्षा-(?) mass education 358153 मित्रक्षयैपिन्-, desiring distribution of friend or the Sun 366 1 30 मित्रमन्दिर-,n. house of friends ४१४। १२३ dependent on friends 398150 मित्रायत्त-, धः मीलिनतारका., . having pupils the eyes closed; in which stars have disappeared 39811 802180 a proper name मक्ल-, а. a seller of birds; a proper name 35316? मकुलिका-,f. contraction of mouth; i.e. without म्खक्णन-,n. opening the mouth 300186 (??) basket faced ३३७।२३ मखकरण्ड-, ध. existing only in the pleasure of mouth म्खस्खस्थिति , ३. (i. e. talking) 368 1 38 enjoys with the fools २८९। २७ मग्यान् भुवते-, a piece of cloth tied round the head मण्डावगुण्ठन-,n. ( मुंडवासस् ) (मुंडासें in marathi ३१७। १०० two measures of मृग्द (मृग pulse) ३१९। । १२ स्ग्दपलदृय-,n. market with seal; sealed Yoq 1 58 म्द्रामुद्रित-,&. माष्टियुरम्-,१ते. fistful ३९५।१८

809184

giving by handfuls ३९६। २१ मुब्टिप्रद-, क्ष. measured with one fist; fistful २७७।१६ मुष्टिमानेन-, ११ ते. ३६६। १०२ causing a swoon for a moment मृहर्तमोहन-,n. 348182 मुहुर्तार्ध-,m. half a moment momentary obstacles 394 185 मुहर्तविघ्न-,111. obstruction in urine; garudal (मूतरवडा मुत्रविरोध-,m. in marathi) ३०१।२४ a foolish rogue २७५।१८ मूर्खखल-,m. touching the body or the image ३९७ । ३१ मृतिस्पृश्- १८. ohief secretary; chief clerk 3881836 मूलदिविर<sub>ं,</sub>m. a river of earnings; source of gettiag money मूल्यकुल्या-,f. 264 1 88 having the mouth of a crucible 308138 म्षामुख ,m. a proper name 346126 म्गवती-,f. gone out for hunting ३५३१३८ मृगयानिर्गत-,ध. (मृतामशीचम्)impurity contracted through the मृतकाशीच-,n. death of any one २७७ । १७ uplifting of the dead ३०५।५० मृतकोद्धार-,m. living on the dead ३२४। २४ मृतजीविन्-, क. food offered to the dead (श्राद्धभोजन) ३३९। ३७ · मृतभोजन-,n. म्दंगोदर-,m. 800134 a proper name drought (दृष्काळ; अवर्षणम्) ३६३। ७५ मेघाघात-.m. मेघ्यकीडानुकारिन्-,a. (?) resembling a strong sport ३१३। ६३ the top of the mountain मेर ३७४। ३२ मेरुशिरस्.,n. मेला-,f. black substance used in writing 304184 मेलाकलमस्कारभारमलपत्र- a. (?) having a dirty bag full a big load ink and pens ३९४ । ४० मेषप्रद-, ८. giver of rams; a proper name 384189 मेषमति-. ध. a block-head ३९३। ३२ मेषम्गध-, श्र. silly like a ram ३७७। ५३ मेपराग-,m. enjoyment of eating a ram

ram like love 368120 मेवराग\_.m. मेथनविकय-,m. sale of intercourse 323 180 मोक्षगामिन्-, a. resorting to emancipation 368136 मीग्ध्वसेत्-,m. a bridge of foolishness ३७५।३४ म्लेच्छगायन-,m barbarian singers 349174 मोचोट-.m. (आमोचोट) a dress ४०८। ५६

u

assuming the name of यक्ष ३८७। १५ यक्षाख्य-,m. stopping or discontinuance of sacrifices यजच्छेद-m. 306.188

यतिरूप-,धlike an ascetic २५९।६६ effort and hard work 394134 यत्नश्रम-,m.

यत्तत्त्रलापविचक्षण-,a. garulous on account of talking about any thing 330140

यत्नाहृतिबत्त-,m. having wealth acquired with efforts 393166

carefully invited ३३२।३१७ यत्नाहत-,धः unexpectedly arriving २७७।१८ यठू=छोपनत-,८. a mechanical doll २८० । २१ यन्त्रपुत्रिका-,f.

with sticks in hands ३१०। ३७ यष्टिपाणि-.श.

sacrificial place 302120 यागगृह-,n.

performance of sacrificial grants (presen-यागविधान .n.

tation ceremony) २९८। ६९

performance of a sacrifice 3371784 यागाँवधि-,m. preparations for a sacrifice 3371789 यागसम्भार-,mfestivity in connection with a sacrifice यागीत्सव-.m. 334 1 8

crores of beggars 3611 ? • \$ याचककोटि-,f. beggar children 3881806 याचकार्भक-,m.

याच्ञाविकार-,m. quarrels over asking demands (for fees) ३९३।८१

युक्तकृत्-,a. (युक्तकर्मन्) doing proper actious ३७३। २७

युग्यवाहन-,a. a coachman or a driver ४०१। ३८

युकाङ्ग-,a. full of lice ३०४।३६

योगपद्रक-,m. a cloth thrown over the back and knees

in meditation ३१८।२१२

योगा-,f. a proper name ३९६।२५

योगावह-,a. bringing out union ३९६। २५

योवनभंग-,m. loss of youth (cf. योवनच्छेद। ४१८। २११

योवनवास-,m. a day of youth ३५४। ४७

यौवनसहाय ,a. a friend of young age i.e. a helper ३८३। २१६

#### ₹

रक्तक्षीब-,a. intoxicated with liquor ३३४। १३६

रक्तापरक्तता-,f. attachment and non-attachment ३९१। ६१

रक्तविरक्त-,a. attached and indifferent ३५३। ३४ रंगप्रेक्षणबाल-,m. boys looking at a theatre (रंगप्रेक्षण)

३६३ । ८२

रङ्गाभ्यङ्ग-.a. besmearing with colours or coloured

powders 349188

रञ्जनकम-,m. course of pleasing ३७७ : ५७

रण्डा-,f. a slut ३३७। २२

रण्डाप्रिय-, dearer to a slut; lover of a slut ३३९। ३६

रतमात्राधिन्-, a. longing only for sexual intercourse

३८८ । ३५

रतिस्पन्दीकार्य-,a touched by way of intercourse ३७७। ५४ रतिकाम-,a. desirous of intercourse or (amorous

enjoyment) 336164

रतिवाहव-,m a stallion in love ३६९ । ३७

रत्यन्तिविम्खः.a. in different or disinclined at the end of intercourse; with faces overturned ३८८। ३७

medicine containing mecury (रस) ३५३। २९ रसवती-. र. expert in chemical production; an alchemist रसायनसिद्ध-, थ 308120 stopping mid way in the intercourse रत्यर्धविरत-, क. ३७७।६० having red appearance 267136 रक्तच्छाय-,६. extracting of blood; attracting of lovers रक्ताकर्षण-.n. 81855 (?) the thread round the wrist 3861883 रक्षा-,f. 3 (4 1 64 reduced to the form of a rope रजजशेषीकृत-, १६. रजस्वलोत्सव-, m. celebration at the appearance of the २९६। १६ first menses varions minerals of the earth 33417 रजोभेद-,111. war efforts, beginning of a war ३६५। ९६ रणोद्यम- m. faith less devotion in the guise of a रण्डा रण्डावेश-,111. 263180 set with jewels ४११।८६ रत्नाङ्क- है। love resembling the sixth digit रित of the र्तिराग-,m. 360180 moon arousing desire for amorous enjoyments, रतिरागकृत्-,% 330198 prevention of amorous enjoyments २७९। ३६ रतिविध्न-,m. a proper name ४०१।३९ रतिशमंन्-,m. 324 1 82 (?)रइनइसद्शी-, river of pleasures, enjoyments ३३९।३५ रसतरंगिणी- f. colour ३३५।४२ रंगक-,m. a proper name ४१३।१०७ रणविलास-,m. (रत्नम्तिका) a small jewel basket ३३५। १ रत्नमूटिका-,f. रजस्वलापलाल-,m straw used by a रजस्वला (a women in mensee) for sleeping 3841806

रसायनिमan alchemist ३३७।२७ ३३७। १७ रसायन-, रतिचकमहोत्सव ,m an orgy of amorous enjoymente 385158 sale of sexual intercourse (cf. मैथ्न्यविकय) रतिविक्य-.m. 264114 रतिस्ख-,n. pleasure of sexual intercourse ३३८ । ३१ desire to be impetuous रभसरस-. (रतिमन्दिरम्) a place of enjoyments ३७७ 1 48 रमणस्थल,n. lover resembling the sun ३८६।७ ,रविराग-,m. रसनासिद्ध-.a. resorting to the tongue 36516 attached with lae in the form of love रागजत्प्रसक्त-, &. , ३९३।८३ sufferring from love ३२२।१२ रागदग्ध-, क. रागवेला-,f. limit (time) of love 350189 राजावर्तमणि-,m. the best jewel ३९८।१५ रात्रिभोग-,m. night pleasure; night enjoyment ३७६।४४ रात्रिस्ख-,n. enjoyment during night राहच्छाया-,[. the shadows of राह २८४। ६ राक्षसाकृति-,f. having an appearance of a demon 3371 ? oc रामायण-.n. she great epic; the ways of beautiful women i e. the prostitutes 324184 first great vow of love 39816 रागमहावत-,n. रागविभाग-,11). classification of love 36418 राजायप्रकार-,m. (?) free or open to the public; having compound walls along the main road 3981 & राजराशिधन-,n. money belonging with king 388166 राजरध्या-,f. the main road 39819 रात्रिभोग्य-, श. enjoyable at night; night lover राव्यर्ध-,m midnight ( 388166

राशिमार्गप्रदर्शक-,a one who shows the path of stars and an astrologer ३१२।५२

राहुराग-,m. lover resembling राहू ३८६।८

रिक्तहस्त-,m e who has no money in hand; empty handed ४०४। १५

रीतिराग-,m. love resembling bell colour रीति; (bell metal i. e. कांस्य) ३८०।६

स्तकारिन्-, a. causing a sound २९८। ३

रुधिरसंज्ञा-,a. called रुधिर ३८७।१८

रूतप्कत-,a. having beauty, beautiful ३९३। ८६

रुपशिव-,m. s'iva in appearance ३०५।४६

रेचक-,m. a proper name ४०७।२० रुग्णचन्द्र-,m. a proper name ४०१।३६

रोगधर-,am. carrying or preserving a disease; a proper

name 343178

रोगाति-,f. sufferings caused by diseases : २८३। ४७ रोममालान्तम्-,ad. filled with the garland of hair ३५०। १०

ल

लग्न-,a. affecting ४०३। ६

लान-,a. immediately ensuing; fast approaching

३०१। २२

३२५। ३८

लट्म्पक-.m. (?) a kind of cap; monk cap ४०८। ५६ लडत्मृत्कर्णभूषणा-,a f. whose carthen carings have been moving (playing) ३१४ ७५

लतालिंगनकृत्-,a embracing a creeper; indulging in close embrace ३९८। २

ललावेशिन्-,a. having the form of a creeper ३३७। १७

लब्धप्रवेश-,a. one who has secured admission or entrance

. लब्बविभव-,a a great fortune ३०८।१७

806143

one who has acquired strength 387198 लब्धश्वित\_,धः occupying a place 300133 लब्धस्थल-, थ. लब्धाधिवासक्षयकारिशुब्क\_,a. dry on account of being withered after being used for fragrance 397196 with body hanging 368 1800 लम्बमानतन् , ध. लम्बमानमुखी-,af. long faced; discontented ३७१। ४ a path leading to a salt mine ३६४। ९१ लवणसरणी-, not having salt in the house लवणहीत-,m. love resembling lac ३८६। ४ लाक्षाराग-,m 206128 लाभलवोद्गति-,a. arising out of slightest prefit averice for gain ३७९। ३६ लाभ लोभ-,८, लाभांश-.m. amount of gain ३२९।८४ लालनयोग्य-, af. fit to be fundled ३९८। १९ existing on the forehead ३६६। १०६ लालाट-,a. full of saliva ३९५। १० लालापूर्ण\_,a. लालिन्-,a, running saliva; slobbering ३२१।६५ having mouth full of saliva ३७७। २९ लालास्य-.a. कीलावलम्बिन्-,af. (०नी) resorting to pleasures ३५८। ३६ लीलाशिव-,m. pretending to be s'iva ३९४। ९ ਲੁਧਿਤ-,f. plunder 349139 लब्धचेतस्-, ८, covetous minded २७९।३५ लेखपत्र-.a. letters; records 38'1127 लेखाविकारिन-, a keeper of records ३१४। ७४ लेखको गध्याय-,m. (?) the chief witter ३१४। ६७ two hundred writings (letters) 3१४। ७९ लेखशतद्वय-,n लेबसंस्कार-,m refinement of writing records ३१४। ७४

लोकोपहास-,in redicule of people ३०६।५२ लोपिका-,f. a kind of sweetmeat ३३२।१०९ लोभवसति-,f. abode of greed; greedy ३९७।३१

लेख्यसंपुटीहस्त-,m. having a box of documents in hand

लोहिषण्डीकठिनत्न .n. hardness as that of a lump of iron ३९२। ७५ लोहराग-,m. love resembling iron ३८६। ६ लोहितकम्बल-,m red blanket ३१८। २२१

लोहितानन-,a. having a red face ३८८। २९

लोहितासव-,m. red wine ३२७।६३

लैल्यनिलयः,m. abode of greediness ३४५। १०१

a

वंशजगौरवयोगात्-,ad. on account of family pride ४०९। ६२

वक्त्रावलोकिनी-, af. looking at the face २९८। ८

वचनप्रहार-, blows of words; verbal blows i. e. harsh

words 333160

वचनावमान\_m. insult through words ३९३८८

वना-,f. (सारिका) a talking bird; an aromatic root

३१८। ११२

वज्रवण्टा-,f. a proper name ३५०। ५१

वन्नवाप-,m hardships inflicting pain like the thunder-

bolt; N. of a demon 389135

वजहदय-,a. hard hearted ४०९।६८

वञ्चनकला-,f. art of cheating, deceiving ३७०। ३४

वज्वनमाया f. tricks of deceit ३७८।७०

वटकप्रामार-,m. taking presents full of small armlets

३६२ । ७०

वश्रसव-,m. festivals of the bride ३९३।८४

बध्यशिला-,f. gallows २९५।८

वयस्यास्त्रः,m. son of a female friend ४१४। १२०

वरोपचार-,in. hospitability; courtesy and good conduct

३९२।७०

वर्णा-.f. a proper name ३६३।८४ वर्णानुकारिन्-, a resembling colours ३८६। ५

वितवृत्तनयना-,af. having eyes besmeared with collirium (विति) २८३। ४४

वर्मदत्त-,m. a proper name ४०२।४०

वर्षहिन-,n. anniversary day of a temple ३४१। ६२

विलिविशेषस्फुटवृद्धभाव m. having old age manifested through

particular wrinkles 398134

वश्ययोग-,m. (वशीकरणयोग) tame tricks ३२४। २९

वशीकरणयोग-,m tame tricks २८२। ३९

वशीकरणचूर्णक-,n. powder for bewitching (वशीकरण) ३४०। ५५

वश्यप्रयोगत .-,ad born of (वशीकरणप्रयोग) ३९०। ५४

वसाकण-,m. a particle of fat ३८२।१०५

वस्राञ्चलप्राहिन्-, a catching the skirts of cloth ३९०। ४८ वस्त्रालंकरणेष्सित-, a desirous of cloth and ornaments

3891804

वश्यञ्जान-,a ointment for bewitching or subjugating

वन्हिंपात्र-,n. a fire vessel ३४४। १०९

वाक्यप्रपञ्च-,m. the entire phenomenon of speech; the entire

expanse of speech ३६५।१०३

वानभोढा-,af. expert in speech ३५६। ६

वाक्यसमन्त्रय-,in, coordination of speech or sentences ३०४।४० वाटीपेटकवारता-,f. (?) the condition of a garden basket which is

used by a number of persons by turns

३७०।३३

बातल- a. airy (M. W.) ३४९। १

वात्सल्यजननी-,f. mother or source of affection ३७७। ६३

वान्तभोजन-,a. having food vomited २८६। २३ वान्तासव-,m. vomitting the liquor २९९। १३

वायक-,m. a weaver ३३७। १४

वायुभक्ष-,a. wind swallower i. e. serpent ३१४।७४

वारकलह-,m. quarrel for turns ३६८। १५

39818

वारविग्रह-,m. miseing the turns 300 100 वारावहार-,in. avoiding an appointments 384186 वारिधानी-.f. a water container 388136 वारिसन-n. water session (पाणपोई in marathi) ३६३।८२ वारोज्झित-.a. losing his turn ३७०। ३३ वार्धामी-.f. a water container 33818 वार्षसहस्र-, प. extending over a thousand year 3061 80 वासरवल्लभ-, a lover visiting a prostitute during day

विकयचर्चा-,f. talk of sale ४१२ । १०२ विकीतनिजसर्वस्वा-,a.f. who had disposed of their all and all ३१५।८८ विकीतशेप-,a. which has remained after disposal or selling

विगलद्योवना-, a.f. whose youth is declining ३५७। २५ विगलक्लोचन-, a. loving eyes flowing (oozing) i.e. full of tears ३१५। ८२

विचित्ररूपा-,a.f. having unsual nature; of various kinds ३९३।८४

विचित्रशक्ति-,m. having wonderful powers ३४९।१ विचित्रोगामवृत्ति-,m. following a peculiar remedy ३८५।२ विच्छित्रदीपकुसुम-,m. to whom worship with lamp and flowers has been stopped ३०८।२२

विच्छिन्नदुःधा-,a.f. having her milk stopped ३९३।८६ विजृम्भाभू ,f. giving rise to expansion or prosperity ३५५।४९

विट-,m- a keeper of prostitutes २८७।१ विटंकदंष्ट्रा\_,f. handsome big jaws ४०४।१४ विटपंडित-,m. a clever paramour २८९।२४ विटप्रवाद-,m. scandals amongst the विटंड ३९३।८१ विटमोज्य- p. to be eaten of enjoyed by knaves (विट) २७५। १

वित्तपतिश्री-,f. wealth of Kubera ४०२।४५ वित्तज्यप-,m. expenditure of money ३२९।८४

वित्तवियोगदीन-,a. meek on account of loss of wealth ३९३।८३

वित्तसमाश्रय-,a. depending on wealth ३८०। ९०

वित्तायिन्-,a. desirous of wealth २८५। १९

विद्युद्विलोल-, fickle like lightning ३७३। २२

विनम्रशासापरिपक्त-,a. ripening on a bending branch ३९२। ७६ विनष्टधी-,a. one who has lost his understanding or sense

३२९।८२

विनष्टसंज-,a. (विनष्टमित) out of mind; losing the power of

thinking ३९२ 1 ७५

विषत्र-, a. without a vehicle or without a leaf; leafless

विषद्विचार-,m. thought of adversity ३९२।८०

विष्लवशील-, a. habitually causing trouble; habitually jumping

(monkey) RC918

विकलिक्ट-a. miserable on account of having failed

881008

विवृगनलेशिन्-,a. enemy of gods; hostile to gods २७५। १९

विवुधवजित-,a. avoided by wise men or gods २८४। २

विमन्ति-,f. separation ३६२।७०

विभवोद्भव-,m. source of prosperity ३७६।३७

विभाविन्-, ध. (?) ३६९। २१

विरजस्-ad. blameless; clean ४१३। २११

'विरतोपकार-,m having his usefulness completely stopped

or disappeared ३९२।७८

विरलक्मश्रु-,a. having a sparce beard ३३१। १०६

विरागान्त-,a. ending in aversion २८४। ७

विराटायते-, v. behaves or appears like the king विराट २८८। १२

V

विलवण-,a. saltless ३१९। १२७ विलवणाशन—,n. saltless food २७६। ५ वक्रमायाविलासभू-,a. generated by the play of crooked tricks ३८८। २८

विविधप्रयोम-,m. various appliances ३९९। ९० विविधप्रसार-,a. moving in various directions ३९२। ८० विविधास्वादभोज्यसंहारलौत्यवत्-,ad. having a strong greed for a large variety of lasty food ३८८ ! ३२

विविधोदय-,ad. bringing about various properties ३७८। ६७ विशल्यवेश्मकरण-,n. making the house free from any sort of horror ४१४। १२५

विशीर्णंबस्र-.a. having cloths torn ३९६।२६ विशेपवित्त-,a. particularly rich ३९२।७७ विश्रान्तिनियम-m. restriction due to abatement (विश्रांति)

36018

विशेषसंग-,m. peculiar attachment ३५१।१७
विश्वतस्त्व-,m. of well known virtue ३८१।९४
विश्वतम्ब-,m. a thorn to the people २८४।१०
विषवाङ्गृलिका-,f. snake charmer ३६५।१०१
विषाश्वन-,a. taking poison २९६।३३
विष्विकाकान्त-,a. attacked by cholera २८६।२३
विष्विकातं-,a. troubled by cholera ३९५।१७
विसर्जनकारिन्-,a. bidding farewell ३०२।३०
विसर्परण्य-,a. having the name विसर्प eczema) ३८७।१६
विस्मृतलट्ष-थय-,a. one who has forgotten the termination of the present tense ३०४।४२

विस्मृतलिङ्ग-,a. who has forgotten the genders २०४।४१ विह्तसंविद्-,a. who has given information २१३।६० विह्तानुबन्ध-,a forming attachment ३९२।७२ वीरकतंरी-,f. powerful seissors; knife used by a warrior

३३६।

वृक्षारोहणसहस्र-,n. thousand climbing; thousand of tree planting ३१८। १२०

वृत्तानुरोध-,m consideration of usual practice or substistance ३७०।३६

वृतिच्छेद-,m. deprivation of maintenance २७३। ६

वृद्धकरिणी-,f. an old female elephant ३८४। १२३

वहकीर-,m, an old Kashmirian २९०। ७

वद्धकूट्टनी-,f. an old bawd २८५। १५

वृद्धवृषणायते-,v. looking like the old man's testicle ३४४। ९७

वृद्धवेश्या-,f. an old harlot ३३६। १३

वृद्धहस्त-,m. the hand of an old man २९५। ६

वृद्ध्यिचन्-,a. desirous of property ३७४ । २९

वृश्चिकास्य-, a. assuming the name of a scorpion; named वृश्चिक ३८७। १७

वृशमृत् (वृषधर)-,a. a cowherd; a peasant ३७४। २४

वृहराग-,a. bull like love ३८६ । १० वेतालिका-, a proper name ४०१ । २९

वेषधूननधूप-, (?) some धूप which heals wounds ३६५। ९३ वेधन-,n. a woudn; धूनन (n) healing a wound

वेन्त्रात्रतिन्-,a. observing a timely vow ३३६। १६

वेशमात्रधन-,a. having clothes as the only treasure; having a harlot as the only wealth २८९। २०

वेश्मनि सालकं दस्वा-, having locked the door of the house

वेश्यावारज्वर-,a. fever to the turn of harlots; suffering from fever visiting the harlots २९३। ३४

वेश्यावृत्त-,n. nature of a courtezan ३५०। ७

वेश्याशयन-,n. the bad of a prostitute ३३३।१२२

वैणिक-,m. a lute player ३०२ । ३०

वैविम्य-,n. marvellous beauty. ३६१। ५१

वैदायम-,a. mean physician ३५२। २७

वद्याधिनी - a.f. requesting for a physician ३९२। १७ वैध्तराग-,m. love resembling lightning ३८६। ७ व्यथादायिन्-, क. causing pain 390144 व्ययकारिन्-, क. spending money ३६९। २८ च्ययद्रविण-.n. money for expenditure 348188 व्ययभी रू-, क. afraid of spending money २७७। २३ व्यसनोपवास-,m. (?) fasts due to troubles 393122 व्याधिकाल•,m. a period in which an epidemic prevails; a period of a prevailing epidemic 382162 female trader ३१६।७७ व्याप।रिका-,f. व्रतवती .... observing a vow 883 1809 व्यतिखन्न- १० depressed (weakened) by a vow 3901 & न्यतशालिनी-,af. observing a vow ३३६। २१

#### श

शकलक्लेष-,m. joining of parts 390143 besmeared with excrement शकु हिलप्त-,हाः 384190 a name of a city ३५६। १३ शंकरपुर-,n. a proper name 308188 शंकरवाहन-,m. s'iva's temple ३४०। ५२ शकरायतन-,n. weak in strength; feeble 398186 शक्तिदरिद्र-,2. शक्तिदारिघ्य-,n. poverty of potency; impotency ३४१। ६४ (शंखावर्त) crooked like the hole in a conchshell शंखमयी--१: ३८५। १३३

शटीजपध्यान-,n. } matted hair and meditation ३०५।४८ शटाजटाजपध्यान-.n. } ,, शटीदीनारभाजन-,n. a pot for money obtained in an auction ३३५।१४५

शरीपाशसमाकृष्ट-,a. drawn in the sneres of auctioning or confiscating ३३४।१३५ शरीनिपतित-,a. fallen in auctions ३३४।१३६

(?) kindling or causing the auction to take शटीसंध्कण-,n. place ३३५।१४१ a person engaged in auctioning; a bankrupt गटिल- m. ३३३ । १२७ N. of a river; having hundred streams शतधारा-,1. 346179 hundred folded 3271809 शतवत-. १८. a show of words (cf शहदावडम्बर) ३०३। ३५ शब्दाटोप-,m. a proper name 802182 शम्बरमाला-, 398174 a proper name शम्बरसार-,m a bed chamber (श्रयागृह) २९५। १४ शय्यानिकेतन-,n. time of going to bed 3941 83 शय्यावसर•,m. avoiding going to bed (for sexual intercourse) शय्यावहार-,m. (sleeping on the same bed) 399160 390134 8881886 the fruit coming in चन्त्; autumn crops शरहफल-,n. 3881 40 शरन्मासकल्पना-,f. report on account of the autumnal half year 384168 ३४६ । ६१ remover of thorns; a surgeon राल्यहर्ता-,m. 394184 शशांकलेखा-. a proper name शब्दकवलाभ्यासतुल्यरनिस्पृह-,a. whose love (desire) has been similar to the swallowing of fodder ३८८। ३६ face of an auspicious person i. e. an auspici-शस्तम्ख-,n.

ous person ३३३। १२२
शांखिक-, a dealer in shells; a conch blower ४०१। ३२
शांखक-,m. a piece of cloth ३०४। ३७
शांखक-,n. celibocy, virginity; bacheloarhip ३०६। ४५

शालिचूर्ण-n. rice flour ३३६। ३

शास्त्रोन्माद-,a. insane through excessive learning ३९१। ६७

a woman's name ३६१।५८ शिखा-. शिषिलस्थलनसन-, a having loose, and heavy clothes ३१८। ११५ accomplishing an art; completing or शिल्पसंपादन-,n preparing an object of art 3231 (9 a piece of cloth round the head 398180 शिर:शाटी-.f. a basket for keeping शिवलिंग ३४२।७६ गिवक्णिडका-,f, 304186 शिवतासिद्धि-,f. becoming s'iva intercourse with a young boy You 100 शिश्संङ्गप-,m affectionate towards pupils 380148 शिष्यवत्सल-. a cold house, a summer house ३६०। ५६ शीतशाला-,fnot having warm clothes २८३। ४२ शीताम्बर-, १६ destruction of character (शीलभंश) ३५८। ३४ शीलविष्लव-.m. parrot like 800138 श्कपाठवत्-,श्ती parrot love 368183 श्कराग-,॥ worship of the planet गुक. ३३०। ९२ श्वापुजन-,n. union with the planet शुक्र ३३०। ९१ श्कसमागम-,m. a toll house ३६५।१०२ ञ्हकस्थान-,n. giver of dry food 398138 गुष्कान्नदात् -, १३. eating dry food (devoid of butter or milk) হাজোशिन्-,৪. 266138

सुक्रकास्य-,तः सूत्कृति-,र्रः सून्यगृहः,गः सून्यप्रसुप्त-,तः सून्यासय-,तः whose mouth has dried up ३४५। १०४ (श्रूकार) hissing or drizzling sound ३४३। ७८ empty house ३३०। ९१ sleeping in an empty place ३९५। २१ vacant minded, absent minded (श्रूचित्त) ३७८। ६६

शूरपुर-,n. शूलाक्ड-, a. शूलोपशान्ति-,f. शृङ्गग्राहिन्-,a. N. of a town ३६४। ९०
fixed on stake ३९३। ४०
removal of pain ३७६। ५०
carrying a शृंग; without asking any ono
(cf. शृंगहारिक) २९३। ३५

धे. ल. क.<sup>2</sup>३७.

शैव।चार्य-,m. a s'aiva preceptor ३३७।१५

शैलराग-,m. love resembling a rock or mountain

३८६। ६

भैरावसरलाशय-,a. simple hearted on account of childhood; simple hearted simple ४०५।२७

शोषकरिन्- क. causing dryness 328189

शौल्किक-,111. a superintendent of tolls and customs; a customs-officer ३६५।१०२

श्यानलगल- ११. blue necked; black necked; (গীলনত ); having a dirty neck २७६। ९

श्रद्धावामन्-, n. receptacle of faith ३८३। ११४

श्रीधर-,m. a proper name 368138

रमशानकोश-अपथ-,a. swearing by cometary and treasures ३४१। ५६

श्रोसंश्रय-,m. resort of लक्ष्मी ३७३। २५

श्रीसचिव-,m. a companion possessing wealth or accompanied by riches i. e. a rich man 33518

श्रोत्रराग-,m. love resembling the ear 30516

श्रीसिह-,m. a proper name 3461 28

श्लथादरकथा-,f. talk without respect 328189

इलाध्यसंगमोन्नति लक्षण-, a having the characteristic progress (prperty) due to the company of good people

366138

रवभागात-, ३. form in a den 29818

श्वलीढास्य-, ६ having his mouth licked by dogs 399183

इवेतिका-.f. a cowry (कवडी in marathi) ४१०।८०

इवशकुत्-,n. excrement of a dog ३३३। १२६

इवेतवस्र-,n. white cloth 33813

श्वतुल्य-, धः comparable to a dog 328128

ष

पट्काष्टका-,f. the sixth and the eighth places of the horo-

षिट्टवर्ष-,a. (पिट्टवर्षिन्) sixty years old २७८।३२ षष्टीप्रजागर-,m waking on the sixth day of a child's birth २९६।२६

8881838

स

संशितव्रत-,a. firmly adhering to a vow; faithful to an obligation (सं+शो P.P.P.) २९० । ४

संशुद्धिसंत्रास-,m fear of purification or c'earing २७८।२५ संसारवञ्चक-,m. cheating everybody ३०१।२४

ससारवर्तिन्-,a found in the world; worldly; temporal

संस्थितास्थिरता-,af. assuming unsteadiness; becoming unsteady ३७१। १

संस्पृष्टकणं-,a. touching the ear by way of disgust or fear; ३८१।१०२

संहतेन्द्रिय-, a. restraining the senses २८७। ५

सकरण्डक-, a. having a small basket (करण्ड) in hand

सकलम-,तः having pens in hand ३०८।१६

सकलमाय ... using all tricks ३०८।१६

सकलाज-,a. knowing all arts २९६। १७

सक्टकुचकञ्चुका..nf. having falsies (false breasts) ३५६। ७

संकत्य-,ad. (might be संगत्य) ३३४। १३३

संकरकृत्-,m. who causes mixture ३०५। ४४

सहेतसदान्-n. house for assignation; rendezvous ३४९। ४

संकेतनामन् .,n. code name (of medicine) ३२८। ७०

संकोचिताङ्गो-,a.f. making the limbs shrink (old age) contracting ulva २७९। ६

सन्तोपस्भग-, कः

संक्षय-,m. theft 34814 accompanied by planets; tenacious २७६। १० सग्रह- ६. संग्रह-,111. collection or material 33619 सग्रहरहित.-, ६ having no cause of medicine; a quack doctor 303138 संसारचेष्टित,-n. the ways of the world 3701834 सततस्पर्श-.a touched constantly ३२८।७८ one who had prepared a bed to receive a सज्जशय्या .a f lover (cf. वास १ सज्ज) ३६८। १२ सतताभ्यासस्पृहामात्रमनोरथ-,in having the only intention for constant desires 366133 सततामेध्य-.०. always impure; constantly nepharious 304188 सततौदय-,धः rising day after day 3661 30 सत्त्रविवर्जित-. हाः void of truth: false 396186 सत्त्वव्यक्ति-.र्र. manifestation of reality ३५८। ३५ सत्यरथ-,m. a proper name 8831808 सत्र=छेद-,m. closing of the free eating house २९२ । २८ सत्यवती-.f. a proper name २९२ ' २८ सत्त्रतूर्य-,m. a musical instument belonging to the सन्त्र २९३ । ३७ सत्रभोजन-,11. food supplied at a free eating place ३२४ 1 ३ ३ सत्रसंनिपात-, like the colapse of the free dinner house 293138 keeper of a free dinner house सत्रपाली .f. २९४ 1 ४५ food given at the free dinner house सनान-, n. २९३ । ३७ spittingly; accompanied by spitting ३१९११६ सथूतकारम्-,ad. the path of good behaviour 3१९ 1१07 सदाचारवथ-,01 सदाच्छित्रन्. a always carrying an umbrella 293134 सद्ग्राह-,m (?)

blessed with contentedness

३४६ । ११२

सदंग्ट्र\_, १३. having large teeth RCVIC सद्भावलीन-,८ stopped in goodness ३८५। १३३ सद्भावशोल- f. good natured 30%, %. quarrels amongst the rivals ४१४। १२२ सपत्नकलह-,m. सन्यिविग्रहकायस्य- in. a secretary for managing (foreign) affairs in making peace or war (M.W.) ३३५।१४३ संत्यवतकर्पट-,८ who has thrown off the rags (कपंट। ३१५।८४ सन्त्रासभैरव-m greatly horrible; (भेरव) causing a great fear; a यक्ष causing great fear २९४। ४२ सप्तिदिवसस्यापिन् ,a. lasting for seven days ३८९। ४३ सद्भावलीन-,८. steeped in goodness; devoted to goodness 3661833 tearful; having vapours or dew 268139 सबंग्प-, ह having equal wealth (it might be a wrong समधन-, क. reading for शमधन) ३७१। ५ समयदेवता\_.f. a deity of conduct ३२४।३० void of good character or habit 39919 समयविहीन-, धः ३५७ । २९ समरसिह-m a proper name समघंदिन-,(?) shopping day ४१३।१०९ distressed or suffering from distress x ou | X? समापतितकष्ट- a समारोह-, in. mounting ४०३।७ a round box 8(01/3 समुद्र-,mे 'समुद्गक-,m a round box 3001808 rich २७६। २१ समद्र-, ८. companion in prosperity 3981 38 सम्द्रिसचिव-im observing silence २७७। २१ समीत-m course of prosperity 360130 संपन्निमित्तम्-n'. a small box (संपुष्ट) ३१७। ११० संपृटी-;f. संभोगभाक्-, getting enjoyment ४००। १९ संभोगसुवसंपत्ति-,f. wealth of enjoyments ३९८। २ संभोगविश्वांति-,f. rest ofter sexual intercourse ३५६। १४

संमोजनमूल्य-,n. price of a meal ४००। ७ संमाजिताङ्गन-,a. whose courtyard has been swept clean. ३१७। १०६ समद्गिका-,f. (समुद्गक) a round box or casket (M.W.) 338136 सम्चतमति-,f ready, witted; ready minded 347177 सर्वगुरु-, ह big or large in everything ३३२।११२ सर्वगा न्-, a. approaching everybod v २७९ 1 ४ सर्वजनाद्ष्ट- तः not seen by all men or by anybody 3681800 सर्वसंहारपातक-,n. sin of killing all ३४०। ५१ सर्वगामिनी-,a.f. (पर्नगा) indulging in sexual intercourse with all ३२६ । ५४ सर्वप्रणत-, ३. saluted to by all; or saluting all 3881 35 सर्वप्राणहर-,८ robbing the life of all i e. killing all 348138 सर्वभक्ष-, क्ष. devouring all ३३१।१०३ सर्वमंगलहेतु :,mcause of all auspiciousness 378183 सर्वमाता-,f the mother of all RC4 1 86 सर्ववृत्तिविलोपिन्- a. causing the destruction or loss of livelihood of all 209170 सर्वसंश्यय-,m. resort of all; resorted to by all ३४१।५९ - सर्वस्वामिभाव-,m. ownership of all his wealth ३५७।२३ -सर्वस्वहर्त-, व. stealing or snaching everything ३७८। ६६ सर्वस्वापहृति-,f. stealing everything robbing everybody's sleep i.e. awakening everybody २८२ । ३७ सर्वागदाहिन्-,m. burning the whole body ३९०। ५४ सर्वागमदंन-,n. shampooing the whole body 308140 सर्वागालिंगनोत्मुक-,a eager for the embrace with the whole body सर्वाधिकारिन्-,a. the sovereign dominating over every body. सर्वापराधिन्-, a. who commits all faults

सर्वापहारिन्-a ( seizing everything ३०९।२० सर्वहारिन्-, ) (M.W.) ३३७।१७

सर्वाभिशंकिन्-, a suspecting everybody ३७०। ३४

सर्वार्थजननी-,f. effecting or producing things; accomplishing all desired objects ३५७। १

सर्वार्थिद्विर-,a, giving or bringing success in all undertakings

सर्वाशानिष्फल-, a. fruitless on all sides; barren २७५। । सर्वाहार-, m. full meal (पूर्णाहार) ३२९। ७९

सर्वेन्द्रियोज्झित-,a. one who has abandaned faculties of senses

सर्वोद्भव-,a. producing anything २८९।१९ सर्पर्वाकितचूलिक-,a having locks of hair besmeared with mutard ३९८।१५

सस्नेहरतिसर्वस्वलक्षणः, a. characterised by affectionate intercourse

सस्मितालाप-, a. talking smilingly ३२६। ४७

सविष्ठवा-, क. troubled ३९४। १

संशक्र-,a. containing sugar (M.W.) ३२९। ८०

सस्यपाद्या f. state of being a grain keeper; cropkeeper

or field guard (M.W.) ३३५। १४२

सहस्वभगः, a. N. of Indra; having thousand marks of female organs २८१। २२

सहस्रशोत्रचक्षु-,a. having a thausand ears and eyes ३१२। ५७ सात्रिक-,m. a persen engaged in a free dinner house (सत्र)

३३४। १३३

साधारणज्ञान-,a. common sense; general knowledge ३३०।८७

साधिक्षेपम्-,ad. scornfully ३१९। १२६

साधुतक्षण-,n. cutting or destroying of the good ३३५। १४६

साधुपदवी-,f. a good position; a position of a noble man

३८०। ९३

साध्वाद-,m. good sayings; praise of the good 393168 सांध्यराग-,m. love resembling twilight 36419 सारणा-,fnote of a lute ३०२।३१ सारणां दत्वा-, producing a note on the lute 302138 सारतन्त्रता-,f essential doctrines 3631884 सारङ्गम्भव-, ८. silly like a सारंग bird ३७९।३१ साथुविलोचन-,a. having tears in eyes सितच्छत्र-,n. a white umbrella (M.W.) ३३६ 1 ३ सिद्धगुणा-,111. accomplishments of a सिंड (an asectic with supernatural power) 363189 सिद्धार्थक-,m. white mustard; an ointment १३५। ५ सिद्धिकाम-,m. desirous of success or prosperity ३३३।१२६ सिन्द्रराग-,m. love resembling सिन्दूर ३८६। ४ सिन्द्रोदरमन्दिर:,n. a house which contains a temple painted with bitumen (सिंदूर) ३१७। १०६ सिहपादवृसी-,f. a chair having the legs shaped like those of a lion; a lion footed seat (सिंहासन) सिंहगुप्त-, m. a proper name 8001 22 सीसकराग-,m. love resembling lead ३८६।६ स्कृतनिधि-, श. store house of virtue 3661 788 सुजजीविका-,f. happy livelih 10d - 8171103 स्बस्थित-,f. comfortable position 325139 सुलोज्झित-, क abandoned by happiness 347 : 23 मुचिरस्थायिन्-,a. staying for a long time ३७७। ६३ सुतोपरोध-in trouble due to a son 322182 सुधायवलित-, ध. white washed 3291708 सुन्नीतिसितकर्पट-, a whose cloth has been well washed ३१६। ११६ सुत्रभाततरम्-,ad. earliest dawn; very early in the morning ३३३ । १२७

मुरतमन्त्र-,m. (?) the मन्त्र which is like मुरत (talk about the sexual intercourse २९६। २२

सुरताति-,f. intense longing for sexual intercourse ३९२। ७६

सुरतयोग्या-,a.f. not fit for an amorous sport २८७। १७
सुरतेच्छा-,f. desire for sexual intercourse २८८। ३०
सुरतातिकाल-,m. time of sexual intercourse ३९२। ७७
सुरतासंगनात्राधिन्-,a. only desirous of intercourse ३८९। ४२
सुरतोत्च्छण्ट-,a. leaving off enjoyment ३७७। ५४
सुरतोत्सुक-,a. eager of sexual intercourse ३४२। ६७
सुत्रार्ग-,m. love resembling gold ३८६। ६
सुत्रांबातिलक-,a. having well made bracelets of shells
शंखलिका (शंखनलय) ३५६। ७

सुशिरम्- त (सुशिर) hollow i. e. poor २८६। २२ सुशिरकर-, त having a hollow trunk or hand ४०४। १६

सुस्तिग्धविषगण्डक-,त. having well polished poison balls

सुह्ज्जनार्जन, n. aquisition of friends ३९१।५० स्चिपट्टिकाबान, n. sewing or wearing oloth with a needle ३२६।४६

सूचिमुख-,a. having a very sharp mouth i.e. speaking bitterly; quarrelsome; remembering all the

ैं सूचिंड (lists) ३१० । ३४

सुचिहस्त-,a. having a needle in hand; having a list (of

actors) in hand 32219

सूत्र गोत-,a. fastened with wires २८० । २१

सुदाबात-,m. giving blows to the cook १९३। ३६

सेवकशते-,n. hundreds of servants ३१०।३८

सेवाशुब्क-, a. a dry in service े ३६५ । १०४

सोन्मेषप्रतिभ-, a. having knowledge like the flash of lightning;

of a very quick intellect 30412

सोपराघ-,a considerate ३७६। ५१

सौभाग्यभरण-,n. ornament giving good luck ३४९। ४

स्कन्दकदानकाल-,m. (?) time of offering her body (for prostitution) ३९५।१५

स्तन्दक-,m. (?) a body ११५ । १५

स्कन्दक-,111.

(?) ३३१।९८

स्कन्धयुगाञ्चितकणं मुवर्ण-, a having the golden earnings touching the shoulders 399132

स्कःधवाघरस-:m. sound of the musical instrument in the form of shoulders ३२०।१४०

स्तनसंपूर्ण- . ३. completely full with breasts ३३२।१०९

स्तव्धाख्य-, क known as स्तत्व ३८९। ४७

स्तुतिपद-,11. object of praise (M.W.) ३५३।३८

स्तोत्रमंत्र-.p. stotras and mantras ३१८। २१२

स्तोत्रकृत्-कारिन्-, u reciting a स्तोत्र ३३७।१६

स्त्रीचनावज्ञाज्वलित-,a. burning though dishonour shown by woman 366139

स्त्रीबालधन-,n. women's or children's property ४२१।८६ स्त्रीणदर्शनचञ्चल-,a. fiekle through the sight of women 366 1 38

स्त्रीरहस्यप्रकाशक-, a revealing the secret (parts) of a woman 36136

स्थलंपति-,m. a proper name; a land lordy of 138

स्थावरविष्लव-. १३ ruin or taking away or robbing of immoveable property ३३४।१३३

स्थिरभोग-, क. contact with oil; long lasting enjoyment ३८७। २१

ियरलाभ-,m. constant gain 359176

स्थिरस्थिति-, ध. firmly established (cf. स्थिरस्थायिन्) ३५२। २७

स्थलगुलिका ,f. large balls \$96184

स्थूलतूलगद्दी-,f. think (costly) cotton cloth 328186

स्यूलिंगुणवालकी-,a.f. having a trable and thick carring २९२।२३ स्यूलम्ख-,%. having a thick or big flat face ३९७। ३२

स्वध्यानशील-, १८.

स्थूलवसन-.n. a coarse cloth RCC 1 ? ? स्थूलव्ययारम्भ-,m. beginnings of heavy expenses ४१०।७४ स्नानकोष्टक-,n. a bath-room 3491736 स्नानदााटिका- रि. a piece of cloth worn round the waist while bathing 3801 280 स्नाधिन- है. one taking a bath ३१७।१०२ स्नाय्बद्ध-,तः tied to a bowstring 368 1 803 स्तुषाकामिन्-,तः desirous of or longing after having an intercourse with his own daughter-in-law ३२४। २६ स्नेहलवाईववन-,a having a mouth soft on account of soft or tender love; having top of the wick wet with little oil 387166 स्नेहरलेष-,०. having adhesion of oil; mixed with oil; affectionate embrace 320188 स्पर्शस्पृहामही-,f. (?) a place of longing and touch ३५८। २८ स्पटकूटकुवा-,a f. having prominent falsies (artificial breasts) 260180 स्फीतधन- a having abundant wealth; rich 390138 स्फोतार्थ-, १६. having abundance; rich ३८५। १३३ स्कृटानर्थकारिन्त. causing obvious calamity 366129 द्भितकारण-,n. causing smile ३०६। ५२ स्मितमुख-. १८, having laughter on the face; laughingly स्मृतिजन्य. १६ form of recollection स्यूत-,व. joined, sewn 3281885 388192 स्त्रुतनेत्र-,८. having flowing eyes ३४१।६५ excess of self trade ३५७।१७ स्वकयभर-, m. स्वच्छन्दमन्दिर-,n independently free house 382148 स्वतन्त्रवचन-,n. speaking at will ३३४ । १३८

enjoyed in contemplation of self; always thinking of oneself or selfcentred २७९।२

स्वजनिरीक्षणः,m. having ayision : ३४४: 1.8%

स्वभावभिदुरु-,a. fragil , ३८७। २६

स्वभावमिलिन ,a. impure by nature , ३६७ । १

स्वभावलक्ष-, a. naturally dry ३८६। २९

स्वभाविष्य -, a disinclined by nature, adversed by nature स्वमूत्रच्लकाहार-, a, having only a handful of one's own urine as food ३७०, । ३४

स्वितिपरिक्षीण-, a not having money as his own or difficient in his own weatth: ४०५। २५

स्वरमाला-,f. series of notations of music ३७१। ५

खरस्वर-,a. having a donkeylike sound ३२०। १३४

स्वगंमही-,f. heavenly region, or world ३७४। ३२

स्वरूपभादी-.f. low wages , ३६१ । ५७

स्वल्पतंभारचोरिका-, f a list of requisite materials ३३२ । २१६ स्ववपुःस्कीतरूपप्रमदनृत्तवत्-, a dancing with great vanity of his physical beauty ३८९ । ४१

स्वरक्र्रता-,f. cruelty of terribly barsh words ३९६।२६

स्वल्पभाटीनाः low fees / ३६१ । ५७ । प्रति / १००

स्वस्थितिदानदक्ष-,a. skilful to show his own position; about

स्थापरलानि-,f. loss of sleep; ३६७८। ३००८ । ता तीर्वाचार

स्वायोगाय-m means of serving self interest ३१५।८६

स्वीकरणाद्युपाय-,in means of वशीकरण (bringing under the influence of) ३९२।८७

स्त्रीकारसंविद्-, a one who has the knowledge of acceptance; knowledge of acceptance ३१५।८७

ह

हंसराग-,m. swan love ३८६। १२ हहचेट-,m. a market servant ४००॥ १४

one who professes to be a sage in a हट्टतापस-m. bazaar 338 1 23:380 1 89 हट्टतोरण-,n the portal of a market place 34818 हट्टिवशाच\_,m demon in the market place 300184 हट्टभाण्डवालाग्र-,n. vessel store of the bazaar ४०७।५१ abode of violence; an abode of rogues हठमठ-,m. 283188 हर्नु सिगड-m. chains in the market place 3001 ? & हरणचिन्ता-,f. auxiety to snatch everything 3861886 हर्षनिर्भर-. व full of joy or overjoyed ३३४।१३२ हस्तिराग-,m. elephant like love 328188 हा कष्टवादिन्-,श. uttering हा कच्छं; हा कच्छं alas, alas २९५। १३ हारितस्थिति-, ध. who had caused the residence or maintenance to be removed deprived of maintenance 358158 love resimbling the turmeric (yollow) हारिद्रराग-m. 36814 हालाहलोल्वण-.धः dreadful like venomen; abundantly furnisted with poison ? < >! ? हास्यलीला-,f a fun or joke; just ) ३७५। ३८ हास्पलीलया .ad in jokes, jokingly ) crying हाहा alas. alas ३०८। १३ हाहाभूत-, क. हितसनिहिन .. क. ready for doing good or benefit; closed on account of affection or friendliness 347174 (?) tin thread 308130 हिमसूत्र- १८. हिमा-,f. a proper name ३६३।८२ (?) (हं शामण्डक) (of हीश and मण्डक M W.) हीषामण्डक-,m. exclamatory sounds in singing a golden thread necklace ह्दयप्रहणोपाँय-,m. means of captivating the mind ३९१। ६१

2 20

हृदयपरिमल m. joy of heart; fragrance of the heart ३०६। १ हृतसर्वस्व-,a. who has seized or stolen everythiny

ह्रदयिवहीन-,a heartless; cruel ३०६। ३४
ह्रदयाभावनीरस-,a dry on account of heartlessness ३८७। २६
हेमन्तमाजीर-,m a cat in the winter ३९२।७९
हेमपूर्ण-,a full of gold ३४३।७६
हेमवालकवालिका- f. golden bracelet and rings ३५६। ११
हेमवालिका-,f. a thin golden ring २८६। २९
हेमस्त्रिका-,f. golden rings; necklace ३६२।७३

# परिशिष्टम् ६.

# शुद्धाशुद्धसूची

|         |            | **                              |                 |
|---------|------------|---------------------------------|-----------------|
| पृष्टम् | पंक्ति     | अशुद्धम्                        | शुद्धम्         |
| २३      | . 8        | काव्यास्य                       | काव्यस्य        |
| 99      | 8          | विकटो दरम्                      | विकटोदरम्       |
| २२      | 3          | ध्रुवम                          | ध्रुवम्         |
| २३      | १०         | लावण्यावत्याम्                  | लावण्यवत्याम्   |
| ₹9      | <b>१</b> ६ | भयास्य                          | भयस्य           |
| ३०      | 2          | शिवशिवशिवेती                    | शिव शिव शिवेति  |
| ₹8      | १          | अङ्गाङिगभावो                    | अङ्गाङ्गिभावो   |
| \$ 2    | १७         | शृंङार <b>र</b> सस्य            | झृङ्गाररसस्य    |
| ३९      | २५         | _                               | कुं-दौ. १       |
| 48      | 8          | ·                               | (८३ १ ३४)       |
| 99      | 22         | अलंकृत                          | अलंकृतं         |
| ५६      | ११         |                                 | add काव्यकीतुके |
| 48      | १८         | दशितेपु                         | दर्शितेषु       |
| ६०      | 2          | _                               | (६४।११७)        |
| ६४      | २          | निगहनम्                         | निगूहनम्        |
| ६४      | <b>?</b> ३ | प्रमोदिनीम                      | प्रमोदिनीम्     |
| £9      | ও          | व लेना                          | व्रतिनाम्       |
| 90      | . २१       | <b>प्रकी</b> णें उ              | प्रकीर्णेषु     |
| 92      | 8          | प्रायण                          | प्रायेण         |
| ८१      | ષ          | व्यटोरस्को                      | व्यूटोरस्को     |
| ९६      | 8          | गाट                             | गाढं            |
| 200 -   | 8          | वल्लीवलून                       | वल्लीवालून      |
| १०२     | Ę          | असमासेः                         | असमासै :        |
| १०६     | १६         |                                 | add द्रतांगदे ९ |
| १०७     | १२         | ्र <b>य</b> तूवेन्ने <b>त्र</b> | यत्रवन्नेत्र    |
| ११२     | २          |                                 | कु. सं. ८। ६३   |
|         |            |                                 |                 |

### क्षेमेंद्रलघुकाव्यसंग्रह:

| पृष्टम्       | पंक्तित    | अशुद्धम्            | शुद्धम्               |
|---------------|------------|---------------------|-----------------------|
| <b>११</b> २   | ११         | नन्नाकरस्य          | रत्नाकरस्य            |
| ११२           | १७         | कलिदासस्य           | कालिदासस्य            |
| <b>8</b> 20   | ч          | काम                 | काम:                  |
| १२१           | ų          | पं                  | दरं                   |
| १२२           | ۷          | पर्णः               | पूर्ण:                |
| १२५           | Ę          | विवतं               | वित्तम्               |
| इं२७          | ७          | स्मशर               | स्मरशर                |
| <b>8</b> 3 10 | <b>१</b> ३ | विलद्विलास          | विलसद्विलास           |
| १३०           | २१         | व                   | न                     |
| <b>?</b> ३१   | १४         | भोगामिन             | भोगनाम्नि             |
| <b>१</b> ३३   | १७         | सत्यसुखामृतय        | सत्यसुखामृतस्य        |
| 275           | ४          | वदन                 | बदनं                  |
| १४२           | १५         | फलक्लशं             | फलक्लेशं              |
| <b>€</b> 8 3: | 3          | बन्धुमयनं           | बन्धुमथनं             |
| १४५           | ą          | दर्पसर्पासर्पणात्   | दर्गसर्पावसर्पणात्    |
| 286           | •          | दरिद्रण             | दरिद्रेण              |
| 8 x 9.        | 6          | स्यात               | स्यात्                |
| 888           | २२         | निरीक्षणविद         | निरीक्षणैविद्यति      |
| १ ५५०         | ч          | निजाम               | निजाम् ः              |
| १५१           | 10         | लुलिताक्षरे         | लुलिताक्षरैं:         |
| १५३           | १५         | दपदलने              | दर्पदलने              |
| 140           | १२         | पापात्पन            | पापाप्तेन             |
| १५८           | 88         | भूभजा               | भूभुजा                |
| १५९           | <b>१</b> ३ | परिपोप              | परिपोष ी              |
| १६१           | 6          | भोगभंङ्ग            | भोगभङ्ग               |
| 8 & \$        | 18         | <b>वलाम्यकृत्मि</b> | क्लाम्यत्कृमि         |
| १६२           | १९         | दृष्टवा             | <sup>:</sup> दृष्ट्वा |
| १६४           | <b>१</b> १ | मुमूर्षणा           | म्मूर्षणा             |
| <b>१</b> ६७   | २१         | घाटिताशुंका         | घाटितांशुका           |
|               |            |                     |                       |

### शुद्धाशुद्धमूची

| १७१         | १          | दपदलत <b>म्</b>   | दर्पदलनम्          |
|-------------|------------|-------------------|--------------------|
| १७१         | १५         | विकात             | विकृति             |
| १७६         | q          | तमिन्न            | तस्मिन्न           |
| १७८         | ۷          | तनैव              | ते <b>नैव</b>      |
| १७८         | १२         | तमूचुत्रिदि       | तमूचुस्त्रिदि      |
| 860         | 4          | विम्वम            | विम्बम्            |
| 858         | 8          | दल्टब्य           | द्रष्टव्यः         |
| १८७         | 10         | परात्क्षेमेन्द्र  | पराख्यक्ष मेन्द्र  |
| १९४         | 2          | वाच्यदानन         | वाच्यदाने <b>न</b> |
| 288         | 83         | मुलम्             | मूलम्              |
| 200         | ६          | आकण्य             | आकर्ण              |
| २०५         | १२         | मयन               | मयेन               |
| २२०         | <b>२</b> २ | मुग्धानम्         | मुग्धानाम्         |
| <b>२</b> २१ | १७         | संचूर्णन          | संचूर्णन०          |
| २३२         | 9.8        | ०लुब्बन           | ० लुब्धेन          |
| <b>२</b> ३३ | 8 8        | महेश्वव रस्तेन    | महेरवरस्तेन        |
| २५०         | १७         | पुण्यायतन         | पुण्यायतने         |
| २५१         | 9          | इत्यवं            | इत्यवं             |
| 248         | २०         | मदवर्णन           | मदवर्णनं           |
| २५६         | २०         | झयदास             | क्षयदास            |
| Sr. 10-1    | 8          | तंहतविभ <b>वा</b> | तैहं तिवभवा        |
| २६०         | <b>१</b> ३ | स्थितस्ते         | स्थितास्ते         |
| २६०         | १७         | <b>०</b> परिवतै   | ०परिवर्तैः         |
| २६३         | १९         | सनमवैचित्रयै      | सनमंबैचित्रपै:     |
| २६६         | \$         | सुचिरतर           | सुविरतरक           |
| २६८         | • 9        | ० वनृत्सेक        | ० ष्वनुत्सेक       |
| २६८         | २०         | वर्षस्ति मिर      | वर्षस्तिमिर        |
| २६९         | १९         | ० - र्षाणाम       | •वर्षाणाम्         |
| २७९         | 20         | वेश-वर्तनम्       | वेश्यावर्णनम्      |
| २७९         | 72         | चनता              | जनता               |
| २८०         | - 18       | कुठरधारेव         | कुठारधारेव         |
|             | 79         |                   |                    |

## क्षेमेंद्रलघुकाव्यसंप्रहः

| २८१           | *            | पुण्यवधूलग्ने   | पुण्यवधूर्लग्ने       |
|---------------|--------------|-----------------|-----------------------|
| २८३           | ₹₹           | वेशोपदेशे       | देशोपदेशे             |
| २८५           | २१           | भोजकरिणा        | भोजकारिणः             |
| २८७           | १५           | परदानवद्धस्य    | परदानुबद्धस्य         |
| २८९           | १९           | रसायनैबिल       | रसायनैबिल             |
| २९३           | ह इ          | पुर             | पुर:                  |
| २९५           | १२           | वत              | वत                    |
| २९५           | २२           | वृद्धस्व        | नृद्धस्य              |
| २९६           | २ <b>१</b>   | अजीर्णकारिणः    | अजीर्णकारिणा          |
| २९७           | <b>१</b> ७ . | संक्षित्पधिया   | संक्षिप्तिधिया ?      |
| २९९           | १७           | भैरवं           | मेरवम्                |
| ३०१           | <b>१</b> ६   | धुतकर:          | चूतकर:                |
| ३०३           | १०           | श्रोतृणा        | श्रोतृणां             |
| ३०६           | <b>१</b> २   | रलाध्य          | <b>रला</b> ध्यं       |
| 309           | 88           | ननत             | ननर्त                 |
| ₹ 0           | २            | कायस्य          | कायस्थ .              |
| ३११           | <b>२</b> २   | वासात्कुर्वाणं  | < वासात् कुर्वाणं     |
| ३१४           | Ę            | लटत्            | लडत्                  |
| 334           | २            | वृसी            | . वृसी                |
| .388          | १८           | लुण्ड <b>ने</b> | लुण्ठने               |
| ३१६           | <b>?</b> !   | लु∘डनें         | लुण्ठने               |
| ३१९           | G            | गृहोपग्करणादिक  | गृहोपस्करणादिकम्      |
| ३२०           | २१           | वातेनवानल :     | वातेनेवानल:           |
| ३२३           | 8.8          | जीवन दिविर:     | जीवनदिविर:            |
| ३२५           | २१           | कूर्ण           | पूर्णकुम्भयोः         |
| ३२६           | 8            | नोव।            | नो वा                 |
| ३३०           | १७           | पादैहती         | पादैह <sup>°</sup> ता |
| <b>३३१</b>    | 80           | निर्द्याद्र     | नित्यार्द्र           |
| ३३२           | . 9          | गृह             | गुरु:                 |
| <b>\$</b> 3.8 | <b>१</b> ९   | समयान्त         | समायाव्यं             |
| ३३५           | १७           | • गुरुभटा       | गुरुभट्टाः            |
|               |              |                 | <b>-</b>              |

| ३३६ ं      | 9          | राषूप            | रायूप          |
|------------|------------|------------------|----------------|
| <b>३३९</b> | ₹ ₹        | गुहराकुळ         | गुह्राकुल:     |
| ३४४        | ৩          | लुण्डित          | लुङ्चित        |
| ३४५        | 6          | दुष्प्रक्षयो     | दुष्प्रेक्ष्यो |
| 288        | 8          | तरमै             | तस्मैं         |
| ३५२        | Ę          | अर्थशास्त्रम्    | अर्थजातम्      |
| ३५५        | ६          | भागी कृतः        | भ गीकृतः       |
| ३५५        | १८         | भवभैरवीम         | भवभैरवीम्      |
| ३५९        | <b>१</b> २ | चक               | चक्रे          |
| ३६०        | <b>२</b> २ | करयो             | कस्यो          |
| ३६४        | <b>१</b> ३ | प्रानर्व         | प्रातर्व       |
| ३६४        | २०         | भुवम             | भुवम्          |
| ३३६        | ч          | तनुवीरशीषा       | तनुचीरशेषा     |
| 300        | {8         | मकरोत            | ०मकरोत्        |
| 300        | १८         | कुटलता           | कुटिलता        |
| ३७४ •      | २२         | बुद्धि           | बुद्धि         |
| ३७५ %      | १२         | वुद्धि           | वृद्धि         |
| ₹७६        | 28         | चक्र             | चके 🔻          |
| ३७९        | १०         | ०दग्ति           | • दस्ति        |
| ३७९        | ₹0 .       | ०दग्ति           | •दस्ति         |
| ३८१        | २२         | अद <b>श्यन</b>   | अपश्यन्        |
| ३८६        | १६         | ०ताभिध           | ताभिधः         |
| 390        | 9          | कट:              | कटु:           |
| 390        | १३         | समायत्ति         | समायाति        |
| 363        | १०         | लभत              | लभेत           |
| 393        | १३         | प्रक्षिण         | प्रक्षीण       |
| 398        | १९         | त्यारिभोग        | परिभोग         |
| 390        | १६         | कङकालिका         | कङ्कालिका      |
| 399        | 89         | तिमग्धः          | ऽति मुग्धः     |
| 386        | - 6        | पराधीनेव ·       | पराधीनंव       |
| 396        | १६         | <b>किसयले</b> खा | किसलंयलेखा     |
| , , , ,    | 1          |                  |                |

### क्षेमेंद्रलघुकाव्यसंग्रह:

| 808 | १०         | वैलक्ष्यण                  | वैलध्येण             |
|-----|------------|----------------------------|----------------------|
| ४०५ | 3          | सुख <b>ेद</b>              | सुखेन                |
| ४०६ | X          | ०मलम्माद्                  | ०मलस्माद्            |
| ४०६ | ११         | पणाङ्गना                   | पण्याङ्गना           |
| ४०९ | १७         | साधम्                      | सार्धम्              |
| 860 | १          | समचित                      | समुचित               |
| ४११ | २          | नाग्ति                     | नास्ति               |
| 883 | <b>१</b> २ | त्वद्गत सरभस               | त्वद्गतसरभस          |
| ४२२ | 6          | क्षेमन्द्रस्त              | क्षेमेन्द्रस्त       |
| 838 | 20         | ३५। ३५                     | ३५।५५                |
| ४५१ | 8          |                            |                      |
| ४७२ | २७         | संपृवते                    | संपृक्तौ             |
| 808 | Ę          | विवाग्तस्य                 | विवासस्तम्य          |
| ४७४ | १५         | विश्वान्त विग्रह           | विश्रान्त विग्रह     |
| ४७५ | э          | <i>वृक्षारोहसहस्त्र</i> षु | वृक्षारोहसहस्त्रेषु  |
| ४७६ | १८         | पयुपासच्च                  | पर्युपासच्च 🌁        |
| ४७६ | 6          | समारोहत                    | समाराहात् 🚬          |
| ४७६ | १८         | शिशुरप्यऽस्माक             | शिशुरप्ययमस्माकं     |
| ४७६ | २४         | वृणुकंकक                   | शृणुकंक              |
| ४७८ | १०         | श्रूगतां                   | श्रृयता              |
| 298 | २६         | वेतार्का                   | व्वेताका .           |
| ४७८ | २८         | षड्भि मैरथ                 | षड्भिमसिरयम्         |
| ४७९ | १९         | य तौ                       | स तौ                 |
| 860 | 8          | सत्वाक्षर                  | सप्तक्षर             |
| 860 | 5.8        | ने त्रवलत्र                | नेत्रवलन             |
| ४८१ | १२         | साकाराद्य <b>क्षर</b>      | साकाराद्यक्षरै 🦳     |
| ४८१ | १८         | जिव्हाच्छद                 | जिव्हाच्छेद          |
| ४८२ | Ę          | साधयेद्धमका                | साधयेद्धर्म          |
| ४८३ | २१         | ग्तनी सुवीते               | स्तनौ सुपीतौ         |
| 878 | ঙ          | सवद्भिस्तस्य               | स्त्रबद्भिस्तस्य 🥏 . |
| 863 | २          | क्षेमेन्द्रोह्ता:          | क्षेमेन्द्रोदाहुताः  |
|     |            |                            | -                    |

| . 820  | •          | आलोलामळा।वली          | आलोलामलाव <b>ली</b>    |
|--------|------------|-----------------------|------------------------|
| 829    | १७         | अञ्चलो जल             | अञ्जलौजल               |
| ४८९    | ₹          | ग न्दिनक              | गदिनक                  |
| ४९३    | २६         | डिण्डी रु             | डिण्डीर                |
| ४९४    | २३         | म-भा-हाद्रोण          | महाभा-द्रोण            |
| ४९८    | Ę          | पद्याकदम्बरो          | पद्यकादम्बरी           |
| ५०३    | ų          | m                     | a                      |
| ५० ३३  | <b>१</b> ३ | R                     | n                      |
| ५०३ है | १५         | a                     | a-f                    |
| ५०६    | 3          | on count              | on account             |
| ५०६    | Ę          |                       | m                      |
| ५०५    | 8 0        | अमृतस्पी              | अमृतस्पर्श             |
| 408    | 6          | आपाण्डुर <b>म</b> खो  | आ गण्डुरम् खी          |
| ५०९    | २४         | c· f                  | cf.                    |
| ५१९    | <b>१</b> २ | seigure               | seizure                |
| ५२० ह  | <b>१</b> ६ | ា                     | m                      |
| 472    | २६         | खर demon              | खरं (demons)           |
| 43/3   | 9          | onl,                  | only                   |
| ५२६    | २३         | voidy                 | void of                |
|        |            | towards a             | towards the            |
| च ईं४  | 🥟 २३       | nouse N.              | house; N.              |
| ' ૧૨૬  | २५         | झाणरग                 | न्नाणराग े             |
| ५२७    | २८         | चर्म कत्              | ं चर्मकृत्             |
| .५३०   | २१         | ज ठाखु                | जरठाखु                 |
| 433    | . ११       | the Naga              | the                    |
| ५३२    | २०         | तनु मर्म भदिन्        | तनुमर्मभैदिन्          |
| ५३३    | २६         | esembling             | resembling             |
| ५३३    | २७         | अक्षिपटल=िक्ष         | अक्षिपटल=अक्षि         |
| ५३४    | १२         | il may                | it may                 |
| 438    | - 68       | of dust lying in dust | of dust; lying in dust |
|        | •          |                       |                        |

# क्षेमेंद्रलघुकाव्यसंग्रह:

| ५३५               | १२         | दसन               | दंसन                      |
|-------------------|------------|-------------------|---------------------------|
| ५३६               | १६         | दण्डनिषधिन्       | दण्डनिषेधिन्              |
| ५३७               | 8          | peculiaer         | peculiar                  |
| ५३७               | १४         | दु:खोच्छास        | दु:खोच्छ्वास              |
| ५३७               | २७         | विकारभृत          | रभेकविता                  |
| ५३८               | ۷          | god statue        | god (statue)              |
| ५३८               | २२         | र्दग्राद्योगिन्   | दीर्घोद्योगिन्            |
| ५३९               | 8          | n of              | N. of                     |
| ५३९               | १६         | धनढच              | धनाढच                     |
| ५३९               | २९         | घातुमकोप          | <b>धातुप्रको</b> प        |
| ५३९               | <b>२</b> १ | धातुवादि <b>न</b> | धातुवादिन्                |
| ५३९               | २२         | धतुबादिनी         | <b>धा</b> तुवादिनी        |
| 482               | २४         | braught           | brought                   |
| ५४२               | २९         | नियागिनिबिड       | नियोगिनिविड               |
| ५४३               | C          | ad to             | adj to                    |
| 484               | १९         | पदालग्नाशिन       | पदालग्नाशिव               |
| 998               | 6          | विसवाद ँ          | विसंवाद 🦿                 |
| ५६१               | १६         | pupils the eyes   | pupils of the             |
|                   |            |                   | eyes                      |
| ५६१               | २८         | मुग्दपलद्वय       | मुद्गपलद्वय 🕟 🧷           |
| ४ <sup>'</sup> ६२ | १६         | मृतारशीच          | मृताशीचम्                 |
| र्रहरू            | ₹ ≒        | garulous          | garrulous                 |
| 4६८               | २९         | rediculouse       | rediculoùse               |
| 4६९               | Ę          | <b>छै</b> ल्यनिलय | <b>लौ</b> ल्य <b>निलय</b> |
| 400               | 8          | वर्षहिन           | वर्पदिन                   |
| 400               | १५         | वश्यञ्जान         | वय्याञ्जन                 |
| ५७१               | Ę          | वार्धामी          | वार्घानी                  |
| ५७१               | १५         | ving eyes         | having eyes               |
| ५७२               | २४         | sourse            | source                    |
| ५७३               | २४         | विसर्पारण्य       | विसर्पाख्य                |
| ५७४               | १८         | वेघधूननधूप        | वेधनधूननधूप               |
| 408               | 88         | woudn             | wound,                    |
| 404               | 8          | वद्यार्थिनी       | वैद्याधिनी 🔭 🦠            |
| ५७५               | १६         | , शकु हिलत्प      | शकुल्छिप्त                |
|                   |            |                   |                           |

| *2 <b>3</b> | Contraction of the second |            | गुढारा, हमूची        |            | 499      |
|-------------|---------------------------|------------|----------------------|------------|----------|
|             | 40%                       | • 4        | hearted              | hearted;   |          |
|             | 1906                      | १३         | cemetary             | cemetery   |          |
|             | ५७८                       | २२         | prperty              | property   |          |
|             | 408                       | १०         | c'lering             | clearing   |          |
|             | 468                       | ₹ १        | ofter                | after      |          |
|             | 4८२                       | 6          | सर्वगान्             | सर्वगानिन् |          |
|             | 4८२                       | २२         | snaching             | snatching  |          |
|             | 46                        | 8          | reizing              | seizing    |          |
|             | 4634                      | १०         | abandaning           | abandoning |          |
|             | ५८३                       | १४         | mutard               | mustard    |          |
|             | 428                       | 9          | asectic              | ascetic    | •        |
|             | ५८६                       | ų          | earning              | earrings   |          |
|             | 42%                       | १४         | though               | through    |          |
|             | ५८६                       | १८         | fiekle               | fickle     |          |
|             | ५८६                       | २९         | think                | thick      |          |
|             | 468                       | ₹0         | carring              | earring    |          |
|             | 468                       | <b>१</b> ६ | yollow               | yellow     |          |
|             | 48/                       | 8          | heatless             | heartless  | 2 Em     |
| •           | -4                        |            | introdu              | ,          |          |
|             | ji                        | १०         | अनिरिष्टग्रन्थ२लोकस् |            | किसूची न |
|             |                           | 88         | -                    | twelve     | - 3      |
|             | १६ -                      | २८         | are are              | are        | 136      |
|             |                           |            |                      |            |          |
|             |                           |            |                      |            |          |

1

The same











MINOR WORKS OF KSEMENDRA)